| वीर         | सेवा   | मन्दिर   |
|-------------|--------|----------|
|             | दिल्लं | t        |
|             |        |          |
|             | *      |          |
|             | ينج    | <u> </u> |
| क्रम संख्या | 2      | 4        |
| काल न०      |        | 34-3     |
| खण्ड -      |        |          |

श्रीमान् बाबूनी श्रीयुक्त ज्गान किशोरनी मुख्नार महाशयको माद्र समिति पुणप्रविजय

भीभारमानम्य-जैनप्रम्यरत्नमाळायाः पडशीतितमं रत्नम् (८६)

## **बृहत्त**पागच्छाधिप-श्रीमहेवेन्द्रसूरिरचितस्वोपज्ञटीकोपेतः

# शतकनामा पञ्चमः कर्मग्रन्थः।

तथा

सक्तलस्वपरसिद्धान्तनिष्णात-श्रीमलयगिरिसूरिप्रणीतविवरणोपेतः चिरत्नपरमर्षिप्रणीतः

## सप्ततिकाभिधानः षष्ठः कर्मग्रन्थः।



एतयोः सम्पादकः---

अनेकान्तदर्शनसुनिष्णातप्रज्ञ-बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविग्नशाखीय-आद्याचार्य-न्यायाम्भोनिधि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश-

( प्रतिद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराज )

शिष्यरत-प्रवर्तक-श्रीमत्कान्तिविजय--

मुनिप्रवरपादपङ्कजच ऋरीकः

चतुरविजयो मुनिः

प्रकाशं प्रापयिता च---

माननगरस्य-भीजैन-आत्मानन्दसभायाः कार्याधिकारी गान्धी इत्युपाधिपारकः श्रेष्ठि-त्रिश्चवनदासाङ्गजो वक्कमदासः।

विकय संवत् १९९६ ईस्वीयम्— १९४०

प्रतयः ५००

मृस्यं रूपकचतुरुवम्

वीर संवत् २४६६

इदं पुस्तकं भावनगरे श्रीमहोद्यप्रीन्टींगप्रेस-मुद्रालये श्रेष्ठि-लल्छभाई-तन्ज-गुलावचन्द्रहारा मुद्रितम् ।



प्रकाशितं चेदं " वह्नमदास त्रिभुवनदास गांधी सेकेटरी श्रीआत्मानन्द जैन सभा भावनगर"इत्यनेन

#### आत्मानन्द जैन प्रन्थ रत्नमालाना सम्पादक अनं सशोधक



परमण्ड्य महाराज श्री १००८ श्रीचतुरविजयजी.

म्बर्गवास वि. सं. १९९६ पाटण.

. श्री महोदय व्रस-स्वत्स्यः,

कीआ वि. स. १९५६ डमोडे,

म. १५२६ छाणी.

जन्म वि.

## अर्हम्

### प्रातःस्मरणीय

## गुणग्रुरु पुण्यधाम पूज्य गुरुदेवनुं हार्दिक पूजन

प्रयाद प्रातःस्मरणीय गुणमंद्यार पुण्यनाम अने पुण्यधाम तथा श्रीआत्मानन्द् जैन मन्यरत्नमालाना जत्पादक संशोधक अने सम्पादक गुरुदेव भी १००८ श्रीचतुर-विजयंजी महाराज वि. सं. १९९६ ना कार्तिक विदे ५ नी पाछली रान्ने परलोकवासी यया छे, ए समाचार जाणी प्रत्येक गुणमाही साहित्यरिसक विद्वानने दुःस यया सिवाय निह ज रहे। ते छतां ए वात निर्विवाद छे के जगतना ए अटल नियमना अपवादरूप कोई पण प्राणधारी नथी। आ स्थितिमां विज्ञानवान् सत्युरुषो पोताना अनित्य जीवनमां तेमनाथी बने तेटलां सत्कार्यो करवामां परायण रही पोतानी आसपास वसनार महानुमाव अनु-यायी वर्गने विशिष्ट मार्ग विधता जाय छे।

पूज्यपाद गुरुदेवना जीवन साथे स्वगुरुचरणवास, शास्त्रसंशोधन अने झानोद्धार ए वस्तुओ एकरूपे वणाइ गइ हती। पोताना लगभग पचास वर्ष जेटला विर प्रश्रज्यापर्यायमां अपवादरूप,—अने ते पण सकारण,—वर्षो बाद करीए तो आसी जिंदगी तेओश्रीए गुरुचरण-सेवामां ज गाळी छे। ग्रंथमुद्रणना युग पहेलां तेमणे संस्थावंघ शास्त्रोना लखा—लखा-ववामां अने संशोधनमां वर्षो गाळ्यां छे। पाटण, वडोद्रा, लींबडी आदिना विशास झानमंडारोना चढार अने तेने सुरक्षित तेमज सुन्यवस्थित करवा पाछळ वर्षो सुधी श्रम उठाव्यो छे। श्रीआत्मानन्द जैन ग्रन्थरत्नमाळानी तेमणे बराबर श्रीस वर्ष पर्यंत अग्रमत्त मावे सेवा करी छे। आ. जै. गं. र. मा. ना तो तेओशी आत्मस्वरूप ज हता।

पूज्यपाद गुरुदेवना जीवन साथे छगडानो खुब ज मेळ रह्यो छे। अने ए अंकयी अंकित वर्षोमां तेमणे विशिष्ट कार्यो साध्यां छे। तेओशीनो जन्म वि. सं. १९२६ मां थयो छे, दीक्षा १९४६ मां लीधी छे, (हुं जो भूलतो न हों जो) पाटणना जैन मंडारौनी सुञ्यवस्थानुं कार्य १९५६ मां हाथ धर्युं हतुं, "श्रीआत्मानन्द जैन प्रन्थरत्नमाला" ना प्रकाशननी शहआत १९६६ मां करी हती अने सतत कर्चञ्यपरायण अपमत्त आदर्शभूत संयमी जीवन वीतावी १९९६ मां तेओशीए परलोकवास साध्यो छे।

अस्तु, हवे पूज्यपाद गुरुदेव श्रीमान् चतुरविजयजी महाराजनी टूंक जीवनरेखा विद्वानोने जरूर रसप्रद यशे, एम मानी कोई पण जातनी अतिशयोक्तिनो ओप आप्या सिवाय ए अहीं तहन सादी भाषामां दोरवामां आवे छे।

जनम्-पूज्यपाद गुरुदेवनो जन्म वहोदरा पासे आवेळ छाणी गाममां वि.सं. १९२६

ना चैत्र श्रुदि १ ने दिवसे थयो हतो। तेमनुं पोतानुं धन्य नाम भाई चुनीलाल रासवामां आन्युं हतुं। तेमना पितानुं नाम मलुक्कचंद अने मातानुं नाम समनावाई हतुं। तेमनी क्रांति वीशापोरवाड हती। तेओ पोता साथे चार भाई हता अने त्रण बहेनो हती। तेमनुं इदंब घणुं ज खानदान हतुं। गृहस्थपणानो तेमनो अभ्यास ते जमाना प्रमाणे गूजराती सात चोपडीओ जैटलो हतो। न्यापारादिमां उपयोगी हिसाब आदि बाबतोमां तेओशी हृशियार गणाता हता।

धर्मसंस्कार अने प्रव्रज्या—छाणी गाम खाभाविक रीते ज धार्मिकसंस्कारप्रधान क्षेत्र होई भाई श्रीचुनीलालमां धार्मिक संस्कार प्रथमयी ज हता अने तेथी तेमणे प्रतिक्रमण-स्त्रादिने लगतो योग्य अभ्यास पण प्रथमयी ज कर्यो हतो। छाणी क्षेत्रनी जैन जनता अतिभावुक होई त्यां साधु-साध्वीओनुं आगमन अने तेमना उपदेशादिने लीचे लोकोमां धार्मिक संस्कार हम्मेशां पोषाता ज रहेता। ए रीते भाई श्रीचुनीलालमां पण धर्मेला दृढ संस्कारो पद्या हता। जेने परिणामे पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय अनेकगुणगणनिवास शान्तजीवी परमगुबदेव श्री १००८ श्रीप्रवर्त्तकजी महाराज श्रीकान्तिविजयजी महाराजनो संयोग यतां तेमना प्रभावसम्पन्न प्रतापी वरद शुभ हस्ते तेमणे दृभोई गाममां वि.सं. १९४६ ना जेठ विव १० ने दिवसे शिष्य तरीके प्रव्रज्या अंगीकार करी अने तेमनुं शुभ नाम मुनि श्रीचतुरविजयजी राखवामां आव्युं।

विहार अने अभ्यास—रीक्षा लीधा पछी तेमनो विहार पूच्यपाद गुरुदेव श्रीप्रवर्तकजी महाराज साथे पंजाब तरफ थतो रह्यो अने ते साथे क्रमे क्रमे अभ्यास पण आगळ वधतो रह्यो। शरुआतमां साधुयोग्य आवश्यकित्रयासूत्रो अने जीविवचार आदि प्रकरणोनो अभ्यास कर्यो। ते वस्तते पंजाबमां अने खास करी ते जमानाना साधुवर्गमां व्याकरणमां मुक्यत्वे सारस्वत पूर्वार्घ अने चिन्द्रका उत्तरार्घनो प्रचार हतो ते मुजब तेओशीए तेनो अभ्यास कर्यो अने ते साथे काव्य, वाग्मटालंकार, श्रुतबोध आदिनो पण अभ्यास करी लीधो। आ रीते अभ्यासमां ठीक ठीक प्रगति अने प्रवेश श्र्या बाद पूर्वाचार्यकृत संख्याबन्ध शासीय प्रकरणो,—जे जैन आगमना प्रवेशद्वार समान छे,—नो अभ्यास कर्यो। अने तर्कसंप्रह तथा मुक्तावलीनुं पण आ दरमियान अध्ययन कर्यु। आ रीते क्रमिक सजीव अभ्यास अने विहार बन्ने य कार्य एकी साथे चालतां रह्यां।

वपर जणाववामां आव्युं तेम पूज्यपाद गुरुदेव श्रीचतुरिवजयजी महाराज कमे कमें सजीव अभ्यास थया पछी ज्यां ज्यां प्रसंग मळ्यो त्यां तो ते विद्वान् मुनिवरिद पासे तेम ज पोतानी मेळे पण शास्त्रोनुं अध्ययन वाचन करता रहा। भगवान् श्रीहेमचन्द्राचार्ये कह्युं छे के " अभ्यासो हि कमेसु कौशलमावहित " ए मुजव पूज्यवर श्रीगुरुदेव शासीय वगेरे विषयमां आगळ वधता गया अने अनुक्रमे कोइनीये मदद सिवाय स्वतंत्र रीते प्रहान् शास्त्रोनो स्वाध्याय प्रवर्तवा लाग्यो। जेना फळरूपे आपणे " आत्मानन्द जैन श्रन्थरतन-माळा" ने आजे जोइ शकीए छीए।

श्वासलेखन अने संग्रह—विश्वविक्यातकीर्ति पुनीतनामवेय पंजाबदेशोद्धारक न्यावान्त्रभोनिधि जैनावार्य श्रीविजयानन्द्रस्रिवरती अवर्णनीय अने अखूट झानगंगाना प्रवाहनी वारसो एमनी विशाळ शिष्यसंत्रतिमां निरावाध रीते बहेतो रह्यो छे । ए कारणसर पृज्यप्रवर शावःस्मरणीय प्रमावपूर्ण परमगुरुदेव प्रवर्त्तकजी महाराज श्री १००८ श्रीकान्तिविजयजी महाराजशीमां पण ए झानगंगानो निर्मळ प्रवाह सतत जीवतो बहेतो रह्यो छे । जेना प्रवापे स्थान स्थानना झानभंडारोमांथी श्रेष्ठ श्रेष्ठतम शाक्योतुं लेखन, तेनो संग्रह अने अध्ययन आदि चिरकाळची चालु हतां अने आज पर्यंत पण ए प्रवाह अविच्छिन्नपणे चालु ज छे ।

उपर जणावेल शास्त्रलेखन अने संमह्तिषयक सम्पूर्ण प्रवृत्ति पूज्यपाद गुहवर श्रीचतुरिवज्ञयजी महाराजना सूक्ष्म परीक्षण अने अभिप्रायने अनुसरीने ज हम्मेशां चालु रह्मां हतां। पुण्यनामचेय पूज्यपाद श्री १००८ श्रीप्रवर्त्तकजी महाराजे स्थापन करेला वहीदरा अने छाणीना जैन ज्ञानमंदिरोमांना तेओश्रीना विशाळ ज्ञानमंदारोनुं वारीकाइची अवलोकन करनार पटलुं समजी शकशे के ए शास्त्रलेखन अने संप्रह केटली सूक्ष्म परी-क्षापूर्वक करवामां आव्या छे अने ते केवा अने केटला वैविष्ययी मरपूर छे।

शास्त्रलेखन ए शी वस्तु छे ए बाबतनो बास्तविक ख्याळ एकाएक कोइने य निह्
आवे । ए बाबतमां भलभला विद्वान् गणाता माणमो पण केवां गोथां खाइ बेसे छे एनो
ख्याळ प्राचीन अवीचीन झानभंडोरोमांनां अमुक अमुक पुस्तको तेम ज गायकबाढ ओरिएन्टल इन्स्टीटगुट आदिमांनां नवां लखाएल पुस्तको जोबायी ज आवी शके छे।

सरं जोतां शासलेखन ए वस्तु छे के—तेने माटे जेम महत्त्वना उपयोगी प्रंथोनुं पृथ-करण अति श्रीणवट पूर्वक करवामां आवे एटली ज बारीकाइथी पुस्तकने छस्तनार छहियाओ, तेमनी लिपि, पंथ लस्त्वा माटेना कागळो, शाही, कलम वगेरे दरेके दरेक बस्त केवी होवी जोइए एनी परीक्षा अने तपासने पण ए मागी ले छे।

क्यारे उपरोक्त वावतोनी खरेखरी जाणकारी नथी होती त्यारे घणी वार एवं वने के के—लेखको ग्रंथनी लिपिने वरावर उकेली शके छे के निह ? तेओ शुद्ध लखनारा छे के भूलो करनारा—बधारनारा छे ? तेओ लखतां लखतां वचमांथी पाठो छूटी जाय तेम लखनारा छे के केवा छे ? इरादा पूर्वक गोटाळो करनारा छे के केम ? तेमनी लिपि सुंदर छे के निह ? एक सरखी रीते पुस्तक लखनारा छे के लिपिमां गोटाळो करनारा छे ? इत्यादि परीक्षा कवी सिवाय पुस्तको लखाववाथी पुस्तको अशुद्ध अमपूर्ण अने खराव लखाय छे। आ उपरांत पुस्तको लखाववा माटेना कागळो, शाही, कलम वगेरे लेखननां विविध साधनो केवां होवां जोइए एनी माहिती न होय तो परिणाम ए आवे छे के सारामां सारी पद्धतिए

क्यापकां शाको-पुस्तको अस्प काळमां ज नाश पामी जाय छे । केटलीक बार तो पांच-पचीस वर्षमां ज ए प्रंथो मृत्युना मोमां जइ पडे छे ।

पूर्ववाद गुरुवरश्री उपरोक्त झाखलेखनविषयक प्रत्येक बाबतनी झीणवटने पूर्णपणे समझी सकता इता एटलुं ज निह, पण तेओश्रीना हस्ताक्षरो एटला सुंदर इता अने एवी बुंदर अने स्वच्छ पद्धतिए तेओ पुस्तको लखी शकता इता के मलमला लेखकोने पण आंटी मासे । ए ज कारण हतुं के गमे तेवा लेखक उपर तेमनो प्रभाव पहतो हतो जने गमे तेवा लेखकनी लिपिमांथी तेओश्री कांइ ने कांइ वास्तविक खांचलुंच काढता ज

पूज्यपाद गुरुदेवनी पवित्र अने प्रभावयुक्त छाया तळे एकी साथे त्रीस त्रीस, वाकीस वाकीस किह्याओ पुस्तको छखवानुं काम करता हता। तेओश्रीना हाथ नीचे काम कर-नार हेक्कोनी सर्वत्र साधुसमुदायमां किन्मत अंकाती हती।

ट्रंकमां एम कहेवुं जोइए के जैम तेओश्री शास्त्रलेखन अने संग्रह माटेना महस्वना श्रंथोनो विभाग करवामां निष्णात हता, ए ज रीते तेओश्री लेखनकळाना तलस्पर्शी हार्दने समजवामां अने पारस्वनामां पण हता।

पुज्यपाद गुरुवरनी पवित्र चरणछायामां रही तेमना चिरकालीन लेखनकळाविषयक अनु-भवोने जाणीने अने संप्रहीने ज हुं मारो '' भारतीय जैन श्रमणसंस्कृति अने लेखनकळा '' नामनो प्रंथ छखी शक्यो हुं। खर्ड जोतां ए प्रंथलेखननो पूर्ण यश पूज्य गुरुदेवश्रीने ज घटे छे।

श्चास्तरंश्चीयन—पूज्यपाद गुरुवरश्रीए श्रीप्रवर्त्तकजी महाराजश्रीना शास्तसंप्रहमांना नवा स्वसावेल अने प्राचीन प्रन्थो पैकी संख्यावंध महत्त्वना प्रंथो अनेकानेक प्राचीन प्रत्य-त्वरो साथे सरखावीने सुधार्यो छे। जेम पूज्य गुरुदेव लेखनकळाना रहस्यने वरावर समजता हता ए ज रीते संशोधनकळामां पण तेओश्री पारंगत हता। संशोधनकळा, तेने माटेनां साधनो, संकेतो वगेरे प्रत्येक वस्तुने तेओश्री पूर्ण रीते जाणता हता। एमना संशीधनकळाने लगता पांडित्य अने अनुभवना परिपाकने आपणे तेओश्रीए संपादित करेल श्रीआतमानन्द—जेन—श्रन्थरत्नमाळामां प्रत्यक्षपणे जोइ शकीए छीए।

जैन झानमंडारोनो उद्धार—पाटणना विशाळ जैन क्षानमंडारो एक काळे अति अव्यवस्थित दशामां पड्या हता । ए भंडारोतुं दर्शन पण एकंदर दुर्छम ज हतुं, एमांथी बाबन, अध्ययन, संशोधन आदि माटे पुस्तको मेळववां अति दुष्कर हतां, एनी टीपो— डीस्टो पण बराबर ओइए तेवी माहिती आपनारां न हतां अने ए भंडारो छगभय जोइए तेवी सुरक्षित अने सुव्यवस्थित दशामां न हता । ए समये पृष्यपाद प्रवर्षकजी महाराज श्रीकान्तिविजयजी (मारा पृष्य गुरुदेव) श्रीचतुरविजयजी महाराजादि शिष्यपरिवार साथै वाटण पथार्यो अने पाटणना झानमंडारोनी व्यवस्था करवा माटे कार्यवाहकोनो

विश्वास संपादन करी ए ज्ञानभंडारोना सार्वत्रिक उद्घारतं काम हाथ धर्युं असे ए आकें सर्वागपूर्ण बनावना शक्य सर्व प्रयत्नो पूज्यपाद श्रीप्रवर्तकजी महाराजशीए अने पूज्य गुरुदेव श्रीचतुरविजयजी महाराजशीए कर्या | आ व्यवस्थामां वौद्धिक अने अवजन्य कार्य करवामां पूज्यपाद गुरुदेवनो अकरूय फाळो होवा छतां पोते गुप्त रही ज्ञानभंडारोना इद्धारनो संपूर्ण यश तेओशीए शीगुरुवरणे ज समर्पित कर्यो छे ।

लीम्बडी श्रीसंघना विशाळ झानभंडारनी तथा वडोद्रा-छाशीमां स्थापन करेका प्रथणह श्रीप्रवर्तकजी महाराजशीना अविविशाळ झानभंडारोती सर्वागपूर्ण सुन्यवस्था पूज्य गुरुवरे एकले हाथे ज करी छे । आ उपरांत पूज्यप्रवर शान्तमूर्ति महाराजशीन १००८ श्रीहंसविजयजी महाराजशीना वडोद्रामांना विशाळ झानभंडारनी स्ववस्थामां पण तेमनी महान् मदद हती ।

श्रीआत्मानन्द जैन प्रन्थरत्नमाला—पूज्य श्रीगुरुश्रीए जेम पोताना जीवतमां जैन ज्ञानमंडारोनो उद्धार, शास्त्रलेखन अने शास्त्रसंशोधनने लगतां महान् कार्यो कर्यो छे ए ज रीते तेमणे श्री आ. जै. ग्रं. र. या. ना सम्पादन अने संशोधननुं महान् कार्य पण हाथ धर्युं हतुं। आ ग्रंथमाळामां आज सुधीमां वधा मळीने विविध विषयने लगता नाना मोटा महत्त्वना नेतु ग्रंथो प्रकाशित थया छे, जेमांना धणा खरा पूज्य गुरुदेवे ज सम्पादित कर्या छे।

आ प्रथमाळामां नानामां नाना अने मोटामां मोटा अजोड महत्त्वना प्रन्थो प्रकाशित वया छे। नानां-मोटां संख्यावंध शासीय प्रकरणोनो समृह आ प्रन्थमाळामां प्रकाशित थयो छे ए आ प्रन्थमाळानी खास विशेषता छे। आ प्रकरणो द्वारा जैन श्रमण अने श्रमणीकोचे खूब ज लाम थयो छे। जे प्रकरणोनां नाम मेळववां के सांभळवां प्रण एकाएक प्रकृतिक हतां ए प्रकरणो प्रत्येक श्रमण-श्रमणीना हस्तगत थइ गयां छे। आ प्रन्थमाळामां एकंदर जैन भागमो, प्रकरणो, ऐतिहासिक अने औपदेशिक प्राकृत, संस्कृत कथासाहित, काव्य, नाटक आदि विश्यक विविध साहित्य प्रकाश पान्युं छे। ए उपरथी प्र्यपाद गुरुदेवमां केटलुं विशाळ ज्ञान अने केटलो अनुभव हतो ए सहेजे समजी शकाय तेम छे। अने ए अकारणसर आ प्रन्थमाळा दिन प्रतिविन दरेक दृष्टिए विकास पामती रही छे।

छेलामां छेली पद्धतिए प्रन्थोनुं संशोधन, संपादन अने प्रकाशन करता पृष्यवाद गुरु-देवे जीवनना अस्तकाळ पर्यंत अथाग परिश्रम उठाव्यो छे। निशीधसूत्रवूर्णि, कश्यवृत्तिं, अस्यकिरिव्याकरण, देवमद्रसूरिकृत कथारत्नकोश, बसुदेवहिंडी द्वितीयसंड आदि केस अनेक प्रासादभूत प्रन्थोना संशोधन अने प्रकाशनना महान् मनोरथोने हदवसां धारण करी सहस्टे पनी प्रेसकोपीओ अने एतुं अर्घसंशोधन करी तेओबी परस्रोकदासी बया छे। अस्तु सत्युदेवे कोवा मनोरथ पूर्ण थवा दीधा छे!!!।

भाम छतां जो पूज्यपाद गुदमकर शीक्षवर्शकाजी महाराज, पूज्य गुरुदेव अने समस्त

मुनिगणनी आश्रीष वरसती हशे—छे ज तो पूज्य गुठदेवना सत्संकल्पोने मूर्तसहर आपवा अने तेमणे चालु करेली प्रन्यमाळाने सविशेष उज्जवल बनाववा यथाशक्य अल्प स्वस्प प्रयत्न हुं जहर ज करीश ।

गुरुदेवनी प्रभाव—पूज्यपाद गुरुदेवमां दरेक वावतने लगती कार्यव्ह्यता एटली वधी हती के कोई पण पासे आवनार तेमना प्रभावथी प्रभावित थया सिवाय रहेतो नहि । मारा जेवी साधारण व्यक्ति उपर पूज्य गुरुदेवनो प्रभाव पडे एमां कहेवापणुं ज न होय; पण पंडित-प्रवर श्रीयुत सुखलालजी, विद्वन्मान्य श्रीमान जिनविजयजी आदि जेवी अनेकानेक समर्थ व्यक्तियो उपर पण तेओश्रीनो अपूर्व प्रभाव पडियो छे अने तेमनी विशिष्ट प्रष्टृतिनुं सजीव बीजारोपण अने प्रेरणा पूज्यपाद गुरुदेवना सहवास अने संसर्गथी प्राप्त थयां छे।

जैन मंदिर अने ज्ञानभंडार बगेरेना, कार्य माटे आवनार शिल्पीओ अने कारीगरो पण श्रीगुढदेवनी कार्यदक्षता जोई तेमना आगळ बाळमावे वर्त्तता अने तेमना कामने स्माती विशिष्ट कळा अने ज्ञानमां उमेरो करी जता।

पृज्यपाद गुरुश्रीए पोताना विविध अनुभवोना पाठ भणावी पाटणनिवासी त्रिवेदी गोवर्धनदास लक्ष्मीशंकर जेवा अबोड लेखकने तैयार करेल छे । जे आजना जमानामां पण सोना चांदीनी शाही बनावी सुंदरमां सुंदर लिपिमां सोनेरी किम्मती पुस्तको उस्तवानी विशिष्ट कळा तेम ज लेखनकळाने अंगे तलस्पर्शी अनुभव पण धरावे छे ।

पाटणनिवासी भोजक भाई अमृतलाल मोहनलाल अने नागोरनिवासी लहिया मृत्वचंदबी व्यास वगेरेने सुंदरमां सुंदर प्रेसकोपीओ करवानुं काम तेम ज लेखन-संशोधनने लगती विशिष्ट कळा पण पूज्य गुरुदेने शीखनाड्यां हे, जेना प्रतापे तेओ आजे पंढितनी कोटिमां खपे हे।

एकंदर आजे दरेक ठेकाणे एक एवी कायमी छाप छे के पूज्यपाद प्रवर्तकजी महाराज अने पूज्य गुरुदेवनी छायामां काम करनार लेखक, पंडित के कारीगर हुशियार अने सुयोग्य ज होय।

उपसंहार—अंतमां हुं कोई पण प्रकारनी अतिशयोक्ति सिवाय एम कही शकुं हुं के—पाटण, बढोदरा, ळीम्बढीना झानभंडारनां पुस्तको अने ए झानभंडारो, श्रीआत्मानन्द जैन प्रन्थ रत्नमाळा अने एना विद्वान वाचको, अने पाटण, बढोदरा, छाणी, भावनगर, छीबढी बगेरे गाम-शहेरो अने त्यांना श्रीसंघो पूज्यपाद परमगुढदेव श्रीचतुरविजयजी महाराजना पवित्र अने सुमंगळ नामने कदीय भूळी नहि शके।

छि० पूज्य गुरुदेव श्रीचतुरविजयजी महाराजना पवित्र चरणोनो अनुचर अने तेओश्रीनी साहित्यसेवानो सदानो सहचर मुनि पुण्यविजय

## सक्रेतस्पष्टीकरणम्।

अनुयो० अनुयोगद्वार सूत्र अनुयो हा० टी० अनुयोगद्वार स्त्र हारिभद्री टीका आब० नि० गा० आवश्यक निर्युक्ति गाथा कर्मप्र ० कर्मप्रकृति गाथा कर्मप्र० गा० कर्मस्तर्भार गार कर्मस्तव भाष्य गाथा जिनभ० सञ्च० गा० जिनभद्रीया सङ्ग्रहणी गाथा जीवस० गा० जीवसमासप्रकरण गाथा जीवसमा० गा० तस्बा० अ० सू० भाष्यटी० तत्त्वार्थे अध्याय सूत्र भाष्यटीका नन्दी पत्र नन्दीसूत्र पत्र पञ्जादा गा० पश्चवस्तुक गाथा प्रमुखं गा० पद्मसंग्रह गाथा पञ्चाञ्च गा० प्रमाञ्च गाथा प्रश्म० गा० प्रश्नमरतिप्रकरण आर्या रुहत्कर्मवि० गा० गर्गर्विकृत बृहत्कर्मविपाक गाथा प्ट० कर्मस्तव गा० बृहत्कर्मस्तव गाथा बृहत्क० भाव गाव बृहत्कल्पसूत्र भाष्य गाथा ह० कल्प० गा० **ह**० शत० गा० बृहत् ज्ञतक कर्मप्रन्थ गाथा विशेषा० गा० विशेषावश्यक भाष्य गाथा विशेषा० भा० गा० शत्व उ० शतक उद्देश शत० उद्दे० ञ्रत० गा० शतक कर्मप्रन्थ गाथा श० ह० भा० गा० शतक बृहद्भाष्य गाथा सत् हु० भा० गा० सिद्धः सिद्धहेमशब्दानुशासन सिबहे सिद्धहेम घा० सिद्धहेम धातुपाठ

## प्रस्तावना

कर्मप्रन्थ द्वितीय विभागतुं नवीन संस्करण—आ विभागमां तपागच्छीय मान्य आचार्यप्रवर श्रीदेवेन्द्रस्तिकत स्वोपक्ष टीकायुक्त श्रातक नामना पांचमा कर्मप्रन्थनो अने आचार्य श्रीमलयिगिरिकत टीकायुक्त सित्तिर नामना छट्टा कर्मप्रन्थनो समावेश करवामां आव्यो छे। आ क्षेत्र य सटीक कर्मप्रन्थोने बीजा विभाग तरीके प्रसिद्धिमां छाववा माटेनो यश वर्षो अगाड श्रीजैनधर्मप्रसारक सभा—मावनगरे प्राप्त कर्यों छे। आजे ए प्रकाशन अलभ्य होवायी अमे एने बीजी वार प्रकाशमां छाववा प्रयत्न करीए छीए। आ वस्ततना प्रकाशनमां संशोधनकार्यमाटे प्राचीनतम ताइपत्रीय अने कागळनी प्रतोनो उपयोग करवा उपरांत टीकाकारोण टीकामां उद्धृत करेछां प्रमाणोनां स्थळोनी नींच अने प्राकृत पाठोनी छाया पण आपवामां आवी छे। आदिमां अने अंतमां कर्मप्रन्थना अभ्यासीओने अतिउपयोगी विषयानुक्रम, परिशिष्ट वगेरे पण आपवामां आव्यां छे, जेनो परिचय आ नीचे कराववामां आवे छे।

क्रमग्रन्थनां परिशिष्ट आदि — आ विभागना अंतमां अमे चार परिशिष्ट आप्यां छे। पहेला परिशिष्टमां टीकाकारोए टीकामां उद्धृत करेलां आगमिक तेमज शास्त्रीय गद्य-पद्य प्रमाणोनी अकारादि क्रमथी अनुक्रमणिका आपी छे, बीजा-त्रीजा परिशिष्टमां टीकामां आवता प्रन्थों अने प्रन्थकारोनां नामोनी सूची छे अने चोथा परिशिष्टमां पांचमा-छट्टा कर्मप्रन्थमां तेमज तेनी टीकामां आवता पारिमाषिक शब्दोनों कोष (जेनी व्याख्या आदि मूळ के टीकामां होय) स्थळनिर्देशपूर्वक आपवामां आव्यों छे।

आ उपरांत आ विभागनी शरुआतमां विषयानुक्रमणिका पछी अमे " पट्कमंग्रन्थानतर्गतविषयतुल्यतानिर्देशकानां दिगम्बरीयशास्त्रमध्यवर्तिनां स्थलानां निर्देशः" ए
मथाज्ञा नीचे छए कर्मग्रन्थमां गाथावार आवता विविध विषयो समानपणे के विषमपणे
विगम्बरीय शास्त्रोमां क्यां क्यां आवे छे तेने लगती एक अतिमहत्त्वनी नोंध आपी छे।
आ विद्वत्तापूर्ण नोंध दिगम्बर जैन विद्वान् न्यायतीर्थ न्यायशास्त्री पं० श्रीमहेन्द्रकुमार
महाशये तैयार करी छे। आ नोंध कर्मग्रन्थना विशिष्ट अभ्यासीओने एक नवीन मार्गतुं
सूचन करे छे। अमे इच्छीए छीए के आ गौरवभर्या संग्रहनुं कर्मविषयक साहित्यना
विशिष्ट अभ्यासीओ ध्यानपूर्वक अवलोकन करे।

कर्मग्रन्थने अंगे अमारुं वक्तव्य-श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थ-रत्नमालाना मुख्य संचालक अने पना प्राणस्वरूप पूज्य गुरुवर श्रीचतुरविजयजी महाराजे स्वसन्पादित कर्मग्रन्थना प्रथम विभागनी प्रस्तावनामां आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूदि अने तेमना नव्य पांचे कर्मभन्थोनो विस्तृत परिचय आप्यो हे एटले आ विभागनी प्रस्तावनामां मारे जे कांइ कड्डेबानुं हे ए मुख्यत्वे करीने छट्टा कर्मभन्थ अने तेना कक्ती आदिने अंगे ज कड्डेबानुं है।

छहा कर्मग्रन्थतुं नाम—आ विभागमां छपाएल छहा कर्मग्रन्थतुं नाम सित्तरि छे। आ प्रकरणनी गाथा सित्तर होवाथी आने सित्तरि ए नामथी ओळखवामां आवे छे। एक असानो एवो पण हतो ज्यारे मन्थोने एना विषय आदि उपरथी न ओळखतां मात्र तेनी प्रसंख्याने आधारे ज ओळखवा-ओळखावबामां आवता हता। आना उदाहरण तरीके आवार्य शिवश्मेष्ठत शतक, आवार्य सिद्धसेनष्ठत द्वात्रिशिका प्रकरण, आवार्य हरि-मद्रष्ठत प्रश्नाश्कप्रकरण विश्वतिविश्वतिकाप्रकरण पोडशकप्रकरण अष्टकप्रकरण, आवार्य जिनवह्यम्छत पद्मीतिप्रकरण आदि अनेकानेक प्राचीनतम जैनाचार्यष्ठत प्रन्थोनां नामोनो निर्देश करी शकाय तेम छे। आपणुं चालु प्रकरण पण ए कोटिनुं होई एनी गाथा-संख्याने आधारे एने सित्तरि ए नामथी अोळखवामां आवे छे।

गाथासंख्या—अमारा प्रस्तुत प्रकाशनमां सित्तिरि कर्मप्रन्थनी ७२ गाथाओ छे। अंतनी वे गाथाओ मूळ प्रकरणना विषयनी समाप्ति उपरांतनी होई तेने गणतरीमां न लहरूए—अने न लेवी जोइए—तो आ प्रकरणनुं आचार्ये आपेलुं सित्तिरि ए नाम सुसंगत अने सार्थेक ज छे। श्रीजैनधर्मप्रसारक समा तरफथी प्रसिद्ध थएल द्वितीय विभागमां, आ प्रकरणनी अमारा प्रकाशनमां आवती ७२ गाथा उपरांत "पंच नव दुन्नि अद्वा०" गा० ६ "वारसपणसद्वसया०" गा० ४८ अने "मणुवगइ जाइ तस०" गा० ५८ आ त्रण गाथाओ वधारे छे।

आ त्रण गाथा पैकी "पंच नव दुक्ति" गाथा ६ टीकाकारे वर्णवेखा आठ कर्मनी उत्तर-प्रकृतिओना स्वरूपना अनुसंधानमां कोई विद्वाने टिप्पणरूपे नोंधेढी अंदर पेसी गइ छे।

५८ मी गाथा तरीके मूकायली " मणुयगइ जाइ०" गाथा सित्तेरमी गांथा तरीके बीजी बार आवती होवाथी वे पैकी गमे ते एक ठेकाणे ए गाथा पुनवक्त अने निवपयोगी छे। अहीं जोवानुं एटलुं ज रहे छे के वे स्थान पैकी कया स्थाननी गाथा वधारानी छे?। आनो उत्तर आपणने " नाणंतरायदसगं०" गाथा ५७ नी टीका जोतां सहेजे मळी रहे छे के—एकधारा चालती ५७ मी गाथानी टीकामां गाथानी अधूरी टीकाए एकाएक वचमां आवी पखती " मणुयगइ जाइ०" गाथा ५८ तहन असंगत छे; एटलुं ज निह पण जे टीकापंकिओने " मणुयगइ०" गाथानी टीका तरीके मानी छेबामां आवी छे ए पण एक मूछ थइ छे। अस्तु, खरुं जोतां गाथा ५७ मां " नवनाम उन्नं च" अने गाथा ६९ मां " खबगोय नवनामा" आ प्रमाणे वे गाथामां ' नवनाम ' पदनो निर्देश आवतो होवाबी

१. अमारा प्रकाशनमां का गाया ६७ मी छे ॥ २. अमारा प्रकाशनमां का गाया ५५ मी छे ॥

३. अमारा संपादन अमाणे गाया ५५ ॥ ४. अमारा संपादनने आधारे गाथा ६६ ॥

तेना स्पष्टीकरणमाटे टीकाकारे " नवनामेत्युक्तम् ततस्ता एव नव प्रकृतीर्दर्शेयित " ए प्रमाणेतुं अनतरण मूकी ७० गाथा तरीके जे " मणुवगइ जाइ०" गाथा स्वीकारी छे ए ज सुसंगत अने सूत्रकारसम्मत गाथा छे ।

संशोधनमाटे एकठी करेली ताडपत्रीय बगेरे प्राचीन प्रतोमां पण उपरोक्त बन्ने ब गाधाओं नथी। चूर्णिकारभगवाने चूर्णिमां "पंच नव०" गाथा लीधी छे सरी, पण ते मात्र उत्तरप्रकृतिओना ज्याख्याननी सूचना पूरती ज, निह के सूत्रकारनी गाधा तृरीके। "मणुबगइ जाइ०" गाथानो तो चूर्णिकारे ५८ मी गाथाना स्थानमां निर्देश सरखो य कर्यो नथी, तेम टबाकारे पण आ गाथानो निर्देश कर्यो नथी। आ रीते आ बन्ने ब गाथाओं सूत्रकारसम्मत नथी।

हवे रही " बारसपणसङ्क्षया०" गाथामी बात । आ गाथा उपर अवतरण तेम ज टीका होवा छतां, अमे एने चूर्णिकारना " एएसि उदयविगण्यपयवंदनिरूदणस्थमन्तर्माध्य-गाथा—वारसपणसङ्क्षया०" आ कथनानुसार बीजी अन्तर्माध्यगायाओनी माफक मूळप्रकरणनी गाया तरीके गणतरीमां लीधी नथी।

आ रीते प्रसारक सभानी आवृत्तिमां मूळप्रकरणगाथा तरीके प्रकाशन पामेली त्रणे गायाओ सित्तरिप्रकरणकारनी नथी। सित्तरिप्रकरणनी तो ७२ गाथाओ ज हे।

मुद्रित प्रकरणमाला तेमज टबा बगेरेमां आ प्रकरणनी ९२ गाथाओ जोबामां आवे छे; ए बधी ये बधारानी गाथाओ मोटे भागे अर्थनी पूर्ति अने तेना स्पष्टीकरण माटे चूर्णिकार-टीकाकारोए चूर्णि-टीकामां आपेली अन्तर्भाष्य आदिनी ज गाथाओ छे। आ वस्तु एना अन्तमां आवती गाथा उपरथी स्पष्ट रीते समजी शकाय छे—

> गाहर्गं स्यरीए, चंदमहत्तरमयाणुसारीए। टीगाइ नियमियाणं, एगूणा होइ नर्बई उ॥

भाषा अने छंद--जनकस्याणना इच्छुक जैनाचार्योए लोकजिहाने अनुकूळ प्राकृत-माषा अने प्रन्थरचनाने अनुकूळ आर्याछंदने ज मुख्यपणे पसंद करेल होई तेमनी मौलिक दरेक रचनाओ प्राकृतमाषा अने आर्याछंदमां ज थई छे। ए रीते सित्तरी कर्मप्रन्थनी रचना पण प्राकृतभाषा अने आर्याछंदमां ज थइ छे।

विषय---पांचमा छट्टा कर्मप्रन्थना विषयनो परिचय आ विभागमां आपेली विस्तृत विषयानुक्रमणिका जोवाबी वाचकोने मळी रहेशे।

#### ग्रन्थकारो

नव्य पांच कर्ममन्य अने तेनी स्वोपक्ष टीकाना प्रणेता आचार्य श्रीहेबेन्द्रस्तरिवरनो

१. अमारा संपादन मुजब गाथा ६७ ॥

बिस्तृत परिचय प्र्यपाद गुरुदेव श्रीचतुरविजयजी मर्दाराजे प्रथम विभागनी प्रस्तावनामां आपेको होई अहीं मात्र सप्ततिकाप्रकरण अने तेनी टीकाना प्रणेताओ विषे ज विचार करवामां आवे छे।

#### सप्ततिकाना प्रणेता

सप्तिकाप्रकरणकारने लगतो प्रश्न विवादमस्त छे। सामान्य प्रचलित मान्यता एवी छे के एना प्रणेता श्रीचन्द्रिषे महत्तर छे, अने मात्र आ रूढ मान्यताने अनुसरवा खातर पूच्य गुरुषर श्रीचतुरविजयजी महाराजशीए पण कर्मग्रन्थना प्रथम विभागनी प्रस्तावनामां अने आ विभागमां सप्तिकाना शीर्षकमां "श्रीचन्द्रिषमहत्तरविरचित" एम जणाव्युं छे। परंतु विचार करतां आ रूढ मान्यताना मूळमां कोई पण आधार जडतो नथी।

सप्तिका प्रकरण मूलनी प्राचीन ,ताडपत्रीय प्रतोमां चन्द्रिषमहत्तरनामगर्मित जे "गाइगां सबरीए०" गाथा (आ गाथा अमे उपर लखी आव्या छीए) जोवानां आवे छे ए पण आपणने सचिरना प्रणेता चन्द्रिष् महत्तर होवा माटेनी साश्री आपती नथी। ए गाथा तो एटलुं ज जणावे छे के—" चन्द्रिष महत्तरना मतने अनुसगती टीकाना आधारे सचिरिनी गाथा (७० ने बदले वधीने) नव्यासी थई छे"। आ उल्लेखमां सित्तिर प्रकरणनी गाथामां वधारो केम थयो एनं कारण ज मात्र सूचववामां आव्यं छे, पण एना कर्त्ता विषे एथी कशो य प्रकाश पढतो नथी। आचार्य श्रीमलयगिरि पण टीकानी शक्आतमां के अंतमां ए माटे कर्युं य जणावता नथी। एटले आ रीते सित्तिरिना प्रणेता अंगेनो प्रभ अणवकल्यो ज रहे छे।

सिचरि प्रकरण चन्द्रविमहत्तरप्रणीत होवानी मान्यता अमने तो भ्रममूळक ज लागे छे, अने ए तेना अंतनी ''गाहग्गं सयरीए०" गाथामां आवता चन्द्रविमहत्तर ए नामश्रवण मात्र-मांथी ज जन्म पामेल छे अने टैवाकारे करेला असम्बद्ध अर्थशी ए भ्रममां उमेरी थयो छे।

सरं जोतां चन्द्रिषे महत्तराचार्ये पंचसंग्रह यन्थनी रचना करी छे तेमां संप्रह करेखा अथवा समावेखा शतक, सप्ततिका, कषायप्राभृत, सत्कर्म अने कर्मप्रकृति ए पाँचे प्रन्थो चन्द्रिषे महत्तरना पहेखां थइ गएल आचार्योनी कृतिकृप होई प्राचीन ज छे। अखारनी रूढ मान्यता मुजब खरेखर जो सप्ततिकाकार अने पंचसंग्रहकार आचार्य एक

<sup>9. &</sup>quot;गाहरगं संयरीए०" गाथानो अर्थ टवाकोरे आ प्रमाणे कर्यो छे—" चंद्रमहत्तराचार्यमा मतने अञ्चलस्ताचाळी सित्तेर गाथावंडे आ प्रंथ रचायेल छे. तेमां टीकाकारे रचेली नदी गाथाओ उमेरतां नेवाबी थाय छे ॥ ९९ ॥ विवेचन—ए सप्ततिका प्रन्थकर्त्ता चन्द्रमद्दलर आचार्ये तो पूर्वे सित्तेर ज गाया करी हती" इत्यादि । (अयरकरमंडळनी आवृत्ति )॥

२ " स्यगाइ पंच गंथा, जहारिहं जेण एत्य संखिला । दागणि पंच अहवा, तेण जहत्याभि-हाणिमणं ॥ २ ॥ " प्रवसंप्रहः । " प्रधानां शतक-स्प्रतिका-कवायप्राश्चत-सत्कर्म-कर्मप्र-हृतिस्रक्षणानां प्रत्यानाम्, अथवा प्रधानामर्थाधिकाराणा योगोपयोगमार्गणा-बन्धक-वन्द्रव्य-वन्धहेतु-वन्ध-विधिस्रक्षणानां संप्रदः प्रवसंप्रहः । " ( पंचसंप्रहः ग्राथा १ मस्यगिरिटीका ) ॥

ब होत तो भाष्यकार चूर्णिकार आदि प्राचीन प्रन्यकारोना प्रन्योगां जैम इतक सप्तिका कर्मप्रकृति आदि प्रन्थोना नामनो साक्षी तरीके रहेख मळे छे तेम पंचसंग्रह जेवा प्रासादभूत प्रन्थना नामनो उहेख पण जरूर मळवो जोइतो हतो। परंतु एवो उहेख क्यांय जोवामां नथी आवतो ए एक स्चक वस्तु छे, अने आ उपरथी आपणे ए अनुमान करी शकीए छीए के 'सप्तिकाना प्रणेता पंचसंग्रहकार करतां कोई जुदा ज आचार्य छे के जेमनुं नाम आपणे जाणता नथी, अने ते प्राचीनतम आचार्य छे '।

स्मितिकानो रचनाकाळ — भगवान् श्रीजिनभद्रमणि क्षमाश्रमणे तेमना विद्योदणवेती मन्थमां सित्ति कर्ममन्थमां आवता विषयने अंगे चर्चा करी छे त्यां सित्ति प्रकरणना नामनो रहेल कर्यों छे एटले आ प्रकरण महाभाष्यकार श्रीजिनभद्रशणि क्षमाश्रमणना काळ पहेलां रचाई चूक्युं हतुं ए निर्विवाद हकीकत छे। भगवान् श्रीजिनभद्रगणिनो समय विक्रमनी सातमी सदीनो गणाय छे एटले ए पूर्वे आ प्रकरण रचायुं हतुं एम मान-वामां कशी हरकत नथी।

अहीं साथे साथे ए वात ध्यानमां रहे के महत्तर पद अने गर्गार्व सिद्ध्विं पार्श्विं चन्द्र्षिं आदि जेवां ऋषिपदान्त नामो सामान्य रीते पाछला जमानानां होई सित्तिर प्रकरणनी रचनानो समय अने चन्द्र्विंमहत्तर ए नामनो सम्बन्ध पण विषमता अर्थों छे। ए कारणसर पण सित्तिरना प्रणेता चन्द्रिषे महत्तर ठरता नथी।

सित्तरिप्रकरणकारिवये आ करतां विशेष अमे अत्यारे कछुं ज कही शकता नथी।

## टीकाकार आचार्य श्रीमलयगिरि

सित्तरिटीकाना प्रणेता आचार्य श्रीमलयगिर छे ए आपणे टीकाना अंतमां आवता नामोक्षेख परथी जाणी शकीए छीए । एमनो शक्य परिचय अहीं कराववामां आवे छे ।

गुणवंती गुजरातनी गौरववंती विभूतिसमा, समय जैन परम्पराने मान्य, गुजरिश्वर् महाराज श्रीकुमारपालदेवप्रतिबोधक महान् आचार्य श्रीहेमचन्द्रना विद्यासाधनाना सहचर, भारतीय समय साहित्यना उपासक, जैनागमक्षशिरोमणि, समर्थ टीकाकार, गुजरातनी भूगीमां अश्रान्तपणे लाखो श्लोकप्रमाण साहित्यगंगाने रेलावनार आचार्य श्रीमलयगिरि कोण हता? तेमनी जन्मभूमी, क्रांति, माता-पिता, गच्छ, दीक्षागुरु, विद्यागुरु वगेरे कोण हता? तेमना विद्याभ्यास, प्रन्थरचना अने विहारभूमीनां केन्द्रस्थान कयां हतां? तेमनो शिष्यपरिवार हतो के नहि ? इत्यादि दरेक बावत आजे लगभग अधारामां ज छ ।

१ " स्वरीए मोहबंधट्ठाणा पंचादओ कया पंच । अनियष्टिणो छळुत्ता, णवादओदीरणापगए ॥९०॥ स्वरीयए दो बिगप्पा, सम्माभिच्छं समोहबंधम्मि । भणिया उईरणाए, बत्तारि कहण्णु होजाहि ! ॥९१॥ इसादिकाः गायाः ॥

ते इतां शोध अने अबक्रोकनने अंते जे कांइ अल्प-स्वल्प सामग्री प्राप्त गई छे तेने आधारे ए महापुरुषनो अहीं परिचय कराववामां आवे छे ।

आवार्य श्रीमलयगिरिए पोते पोताना ग्रन्थोना अंतनी प्रशस्तमां " यदवापि मलयगिरिणा, सिद्धि तेनाश्रुतां लोकः ॥ " एटला सामान्य नामोक्लेख सिवाय पोता अंगेनी बीजी कोई पण खास हकीकतनी नोंघ करी नथी। तेम ज तेमना समसमयभावी के पाछळ भनार लगभग वधा य ऐतिहासिक ग्रन्थकारोए सुद्धां आ जैनशासनप्रभावक आगमबधुरन्थर सैद्धान्तिक समर्थ महापुरुषमाटे मौन अने उदासीनता ज धारण कर्यों छे।
फक्त पंदरमी सदीमां थएला श्रीमान् जिनमण्डनगणिए तेमना कुमारपालप्रवन्धमां 'आवार्य श्रीहेमचन्द्र विद्यासाधनमाटे जाय छे " ए प्रसंगमां आचार्य श्रीमलयगिरिने लगती विशिष्ट वावतनो उल्लेख कर्यों छे; जेनो उतारो अहीं आपवामां आवे छे—"

" एकदा भीगुरूनापृच्छयान्यग्च्छीयदेवेन्द्रसूरि-मलयगिरिभ्यां सह कलाकलाप-कौशलाद्यं गौडदेशं प्रति प्रस्थिताः खिल्लुरुप्रामे च त्रयो जना गताः । तत्र ग्लानो मुनि-वैयावृत्यादिना प्रतिचरितः । स शीरैवतकतीर्थे देवनमस्करणकृतार्तिः । यावद् प्रामाध्यक्ष-श्राद्धभ्यः सुखासनं प्रगुणीकृत्य ते रात्रौ सुप्तास्तावत् प्रत्यूषे प्रबुद्धाः स्वं रैवतके पश्यन्ति । शासनदेवता प्रत्यक्षीभूय कृतगुणस्तुतिः ' भाग्यवतां भवतामत्र स्थितानां सर्वं भावि ' इति गौडदेशे गमनं निषिध्य महौषधीरनेकान् मन्त्रान् नाम-प्रभावाद्याख्यानपूर्वमाख्याय स्वस्थानं जगाम ।

एकदा श्रीगुरुभिः सुमुहूर्ते दीपोत्सवचतुर्दशीरात्रौ श्रीसद्भक्षमन्त्रः साम्नायः समुपिष्टः। स च पिश्रमीक्षीकृतोत्तरसाधकत्वेन साध्यते ततः सिध्यति, याचितं वरं दत्ते, नान्यथा। 
× × × × ते च त्रयः कृतपूर्वकृत्याः श्रीअभिक्षकाकृतसानिध्याः श्रुभध्यान-धीरिषयः श्रीरैयतकदैवतदृष्टौ त्रियामिन्यामाह्माना-ऽवगुण्ठन-मुद्राकरण-मन्त्रन्यास-विसर्जनादिभिक्षपचारेगुंककिषिना समीपस्थपिम्नीक्षीकृतोत्तरसाधकित्रयाः श्रीसिद्धचक्रमन्त्रम-साधयन्। ततः इन्द्रसामानिकदेवोऽस्याधिष्ठाता श्रीविमलेश्वरनामा प्रत्यक्षीभूय पुष्पवृष्टि विधाय 'स्वेप्सितं वरं वृणुत' इत्युवाच। ततः श्रीहेमस्रिणा राजप्रतिवोधः, देवेन्द्र-ध्रिणा निजावदातकरणाय कान्तीनगर्याः प्रासाद एकरात्रौ ध्यानवलेन सेरीसकग्रामे समानीत इति जनप्रसिद्धः, मलयगिरिस्ररिणा सिद्धान्तवृत्तिकरणवर इति। त्रयाणां वरं दन्वा देवः स्वस्थानमनात्।"

जिनमण्डनीय कुमारपाळप्रबन्ध पत्र १२-१३॥

भावार्य---आवार्य श्रीहेमचन्द्रे गुरुनी आज्ञा लई अन्यगच्छीय श्रीदेवेन्द्रस्रि अने श्रीमलयशिरि साथे कळाओमां कुशळता मेळववा माटे गौडदेश तरफ विहार कर्यो । रस्तामां आवता खिळूर गाममां एक साधु मांदा हता तेमनी त्रणे जणाए सारी रीते सेवा करी । ते साधु शिरनार तीर्थनी यात्रा माटे खूब झंखता हता । तेमनी अंतसमयनी भावना परी करवामाटे गामना छोकोने समजावी पाछली वगेरे साधननो बंदोबस्त करी रात्रे सुइ गया । सवारे उठीने जुए छे तो त्रणे जणा पोतानी जातने गिरनारमां जुए छे। आ बखते शासनदेवताए आबी तेमने कहां के-आप सौतुं घारेलुं बधुं य काम अहीं ज पार पढ़ी जशे, हवे आपने आ माटे गौडदेशमां जवानी जरूरत नथी। अने विधि नाम माहात्म्य कहेवा पूर्वक अनेक मन्त्र औषधी वगेरे आपी हेवी पोताने ठेकाणे आली गई।

एक बसत गुरुमहाराजे तेमने सिद्धचन्ननी मंत्र आम्नाय साथे आप्यो, जे काळी चौद-शनी राते पश्चिनी स्थीना उत्तरसाधकपणाथी सिद्ध करी शकाय। X × त्रणे जणाए विद्यासाधनना पुरश्चरणने सिद्ध करी, अम्बिकादेवीनी सहायथी भगवान् श्रीनेमिनाथ सामे बेसी सिद्धचक्रमंत्रनी आराधना करी। मन्त्रना अधि-ष्ठायक श्रीविमलेश्वरदेवे प्रसन्न थई त्रणे जणाने कहां के-तमने गमतुं बरदान मागी। त्यारे श्रीह्रेमचन्द्रे राजाने प्रतिबोध करवानुं, श्रीदेवेन्द्रसूरिए एक रातमां कान्तीनगरीथी सेरीसामां मंदिर लाववानुं अने श्रीमलयगिरिद्धरिए जैन सिद्धान्तोनी पृत्तिओ रचवानं वर माग्यं । त्रणेने तेमनी इच्छा प्रमाणेनं वर आपी देव पोताने स्थाने चाल्यों गयो । "

उपर क्रमारपालप्रवन्धमांथी जे बतारो आपवामां आव्यो हे एमां मलयशिरि नामनो जे उक्केख छ ए बीजा कोई निह, पण जैन आगमोनी वृत्तिओ रचवानुं वर माग-नार होई प्रस्तुत मलयगिरि ज छे। आ उद्घेख टूंको होवा छतां एमां नीचेनी महत्त्वनी बाबतोनो उक्लेख थएलो आपणे जोइ शकीए छीए-- १ पूज्य श्रीमलयगिरि भगवान् श्रीहेमचन्द्र साथे विद्यासाधनमाटे गया हता। २ तेमणे जैन आगमोनी टीकाओ रचवा माटे वरदान मेळव्युं हतुं अथवा ए माटे पोते उत्सुक होई योग्य साहाय्यनी मागणी करी हती । ३ ' मलयगिरिस्ररिणा ' ए उल्लेखयी श्रीमलयगिरि आचार्य-पदविभाषित हता।

श्रीमलयगिरि अने तेमनुं स्ररिपद-पूज्य श्रीमलयगिरि महाराज आचार्यपद-विभूषित इता के निह ? ए प्रश्ननो विचार आवतां, जो आपणे सामान्य रीते तेमना रचेला मन्योना अंतनी प्रशस्तिओ तरफ नजर करीशुं तो आपणे तेमां तेओश्रीमाटे " यदवापि मलयगिरिणा " एटला सामान्य नामनिर्देश सिवाय बीजो कशो य खास विशेष उल्लेख जोइ शकीशुं नहि । तेमज तेमना पछी छगभग एक सैका बाद एटले के चौदमी सदीनी शरुआतमां थनार तुपागच्छीय आचार्य श्रीक्षेमकीत्तिस्रारिए श्रीमलयगिरिविरचित

१ वृहत्करपसूत्रनी टीका आचार्य श्रीक्षेमकी सिए वि. सं. १३३२ मा पूर्व करी छे॥

श्रिक स्पानिकामां प्रण्ण टीकाना अनुसन्धानना संगेळाचरण अने उत्थानिकामां पण एमने माटे आचार्य तरीकेनो स्पष्ट निर्देश कर्यों नथी । ए विषेनो स्पष्ट उक्केल तो आपणने पंदरमी सदीमां बनार श्रीजिनमण्डनगणिना कुमारपालप्रबन्धमां ज मळे छे । एटले सी कोइने एम लागशे के तेओशी माटे आचार्य तरीकेनो निर्देश करवा माटे आचार्य श्रीक्षेमकीर्ति जिलाए ज्यारे उपेक्षा करी छे तो तेओशी वास्तविक रीते आचार्यपदिनभूषित हशे के केम ? अने अमने पण ए माटे तर्क-वितर्क थता हता । परंतु तपास करतां अमने एक एवं प्रमाण जडी गयुं के जेथी तेओशीना आचार्यपदिनभूषित होवा माटे बीजा कोई प्रमाणनी आवश्यकता रहे ज निह । ए प्रमाण खुद श्रीमलयगिरिवरिचित स्त्रोपद्मश्रवस्तानुश्वासनमांतुं छे, जेनो उक्केस अहीं करवामां आवे छे—

" एवं क्रुतमङ्गलरक्षाविधानः परिभूर्णमल्पमन्थं लघूपाय आचार्यो मलयगिरिः शब्दानुश्नासनमारमते । "

आ उद्घेख जोया पछी कोइने पण तेओश्रीना आचार्यपणाविषे शंका रहेशे नहि।

श्रीमलयगिरिसूरि अने आचार्य श्रीहेमचन्द्रनो सम्बन्ध — उपर आपणे जोइ आव्या छीए के श्रीमलयगिरिसूरि अने भगवान् श्रीहेमचन्द्राचार्य विद्याभ्यासने विकसा-ववामाटे तेम ज मंत्रविद्यानी साधनामाटे साथे रहेता हता अने साथे विहारादि पण करता हता । आ उपरथी तेओ परस्पर अतिनिकट सम्बन्ध धरावता हता, ते छतां ए संबंध केटली हद सुधीनो हतो अने तेणे केवुं रूप लीधुं हतुं ए जाणवा माटे आचार्य श्रीमलयगिरिए पोतानी आवदयकषृत्तिमां भगवान् श्रीहेमचन्द्रनी कृतिमांनुं एक प्रमाण टांकतां तेओशी माटे जे प्रकारनो बहुमानभर्यो उल्लेख कर्यो छे ते आपणे जोइए । आचार्य श्रीमलयगिरिनो ए उल्लेख आ प्रमाणे छे—

" तथा चाहुः स्तुतिषु गुरवः —

अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षमावाद् , यथा परे मत्सरिणः प्रबादाः । नयानशेषानिवशेषभिच्छन् , न पश्चपाती समयस्तथा ते ॥ "

हेमचन्द्रकृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिक्षिका ऋोक ३०॥

आ उक्तेष्यमां श्रीमलयगिरिए भगवान श्रीहेमचन्द्रनो निर्देश " गुरवः " एवा अति-बहुमानभर्या शब्दधी कर्यों छे । आ उपरथी भगवान् श्रीहेमचन्द्रना पाण्डित्य, प्रभाव अने

९ " आगमदुर्गमपदमंशयादिनापो विलीयते विदुषाम् । यद्भ वनवन्दनरसैर्मेखयगिरिः स जयति यथार्थः ॥५॥ श्रीमखयगिरिप्रभवो, या कर्नुमुपाकमन्त मातमन्तः । सा कल्पशास्त्रदोका, मयाऽनुसन्धीयतेऽल्पाया ॥८॥

२ "-चृणिकृता चृणिरास्त्रिता तथापि सा निविद्यजिम्बान्यवालामसमाद्यां जन्तूनां न तथा-विधसववोधनिबन्धनमुप्रजायत इति परिभान्य शब्दानुशासनादिविश्वविद्यामयण्योतिःपुत्रपरमाणुषितम् तिभः भीमलविगिरिमुनीन्द्रविपादैः विदरणसुपचक्रमे । "

गुणोनी छाप श्रीमलयशिरि जैवा समर्थ महापुरुष पर केटली उंडी पढी हती पनी कल्पना आपणे सहेजे करी शकीए छीए। साथे साथे आपणे ए पण अनुमान करी शकीए के-श्रीमलयशिरि श्रीहेमचन्द्रसूरि करतां वयमां भले नाना मोटा होय, परंतु ब्रतपर्यायमां तो तेखो श्रीहेमचन्द्र करतां नाना ज हता। नहि तो तेश्रो श्रीहेमचन्द्राचार्व माटे गमे तेटलां गौरवतासूचक विशेषणो लखे पण " गुरव: " एम तो न ज लखे।

मलयगिरिनी प्रन्थरचना—आचार्य श्रीमलयगिरिए केटला प्रन्थो रच्या इता ए विषेनो स्पष्ट उक्लेख क्यांय जोवामां नथी आवतो। तेम छतां तेमना जे प्रन्थो अत्यारे मळे छे, तेम ज जे प्रन्थोनां नामोनो उल्लेख तेमनी कृतिमां मळवा छतां अत्यारे ए मळता नथी, ए वधायनी यथाप्राप्त नोंध आ नीचे आपवामां आवे छे।

#### मळता ग्रन्थो

| नाम                            | <sup>9</sup> <b>प्र</b> न्यश्लोकप्र | स्य     |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| १ भगवतीसूत्र द्वितीयशतकवृत्ति  | ३७५०                                |         |
| २ राजप्रश्रीयोपाङ्गटीका        | 3,000                               | सुद्रित |
| ३ जीवाभिगमोपाङ्गटीका           | १६०००                               | मुद्रित |
| ४ प्रज्ञापनोपाङ्गटीका          | १६०००                               | मुद्रित |
| ५ चन्द्रप्रज्ञस्युपाङ्गटीका    | 9400                                |         |
| ६ सूर्यप्रक्रस्युपाङ्गटीका     | ९५००                                | मुद्रित |
| ७ नन्दीस्त्रटीका               | ७७३२                                | मुद्रित |
| ८ व्यवहारसूत्रवृत्ति           | 38000                               | मुद्रित |
| ९ वृहत्कल्पपीठिकावृत्ति-अपूर्ण | ४६००                                | मुद्रित |
| १० आवश्यकवृत्ति-अपूर्ण         | १८०००                               | मुद्रित |
| ११ विण्डनिर्युक्तिटीका         | ६७००                                | मुद्रित |
| १२ ज्योतिष्करण्डकटीका          | 4000                                | मुद्रित |
| १३ भर्मसंमहणीवृत्ति            | 80000                               | मुद्रित |
| १४ कर्मप्रकृतिवृत्ति           | 6000                                | मुद्रित |
| १५ पंचसंप्रहवृत्ति             | १८८५०                               | मुद्रित |
| १६ षडशीतिशृत्ति                | २०००                                | मुद्रित |
| १७ सप्ततिकाषृत्ति              | ३७८०                                | मुद्रित |
| १८ वृहत्संप्रह्णीवृत्ति        | 4000                                | मुद्रित |
| १९ वृहत्सेत्रसमासवृत्ति        | ९५००                                | मुद्रित |
| २० मख्यगिरिज्ञब्बानुज्ञासन     | 4000                                | (?)     |

९ अहीं आपनामां आवेली श्लोकसंख्या केटलाकनी मूळप्रंथसहितनी छे ॥

#### अलभ्य ग्रन्थो

१ जम्बूद्वीपप्रक्रित टीका

२ ओघनिर्युक्ति टीका

३ विशेषावश्यक टीका

४ तस्वार्थाधिगमसूत्रदीका

५ धर्मसारप्रकरण टीको

६ देवेन्द्रनरकेन्द्रकप्रकरण टीका

अहीं जे प्रन्थोनां नामोनी नोंघ आपवामां आवी छे तेमांथी श्रीमलयगिरिश्चन्दातु-भ्रासन सिवायना वधा य प्रन्थों टीकात्मक ज छे। एटले आपणे आचार्य मलयगिरिने प्रन्थकार तरीके ओळखीए ते करतां तेमने टीकाकार तरीके ओळखवा ए ज सुसंगत छे

आचार्य श्रीमलयगिरिनी टीकारचना—आज सुधीमां आचार्य श्रीहरिगद्र, गंधहस्ती सिद्धसेनाचार्य, श्रीमान कोळाचार्य, आचार्य श्रीज्ञीलाङ्क, नवाङ्गीवृत्तिकार श्री-अमयदेवस्रि, मलधारी आचार्य श्रीहमचन्द्र, तपा श्रीदेवेन्द्रस्रि आदि अनेक समर्थ टीकाकार आचार्यो थइ गया छे ते छतां आचार्य श्रीमलयगिरिए टीकानिर्माणना सेचमां एक जुदी ज मात पाडी छे। श्रीमलयगिरिनी टीका एटले तेमना पूर्ववर्त्ता ते ते विषयना प्राचीन प्रन्थो, चूर्णी, टीका, टिप्पण आदि अनेक शाक्षोना दोहन उपरांत पोता तरफना ते ते विषयने लगता विचारोनी परिपूर्णता समजवी जोइए। गंभीरमां गंभीर विषयोने चर्चती वस्तते पण भाषानी प्रासादिकता, प्रौढता अने स्पष्टतामां जरा सरस्वी पण उणप नजरे पडती नथी अने विषयनी विश्वदता एटली ज कायम रहे छे।

आचार्य मलयशिरिनी टीका रचवानी पद्धित टूंकमां आ प्रमाणेनी छे—ते ओशी सी पहेलां मूळसूत्र, गाथा के श्लोकना शब्दार्थनी व्याख्या करतां जे स्पष्ट करवानुं होय ते साथे कही दे छे। त्यार पछी जे विषयो परत्वे विशेष स्पष्टीकरणनी आवश्यकता होय तेमने '' अयं भावः, किमुक्तं भवित, अयमाशयः, इदमत्र हृदयम् " इत्यादि छखी आखा य वक्तव्यनो सार कही दे छे। आ रीते प्रत्येक विषयने स्पष्ट कर्या पछी तेने लगता प्रासंगिक अने अनुप्रासंगिक विषयोंन चर्चवानुं तेमज निर्देषयक अनेक प्राचीन प्रमाणोनो उद्धेख कर्यो होय तेने अंगे जहरत जणाय त्यां विषम शब्दोना अर्थो, व्याख्या के भावार्थ छखवानुं पण तेओ भूछता नथी, जेथी कोई पण अभ्यासीने तेना अर्थ माटे मुझावुं न पडे के फांफां मारवां न पडे। आ कारणसर तेमज उपर जणाववामां आव्युं तेम भाषानी प्रासादिकता अने अर्थ तेमज विषयप्रतिपादन करवानी विशव पद्धितेन लीधे आचार्य श्रीमलयिगिरिनी टीकाओ अने तेमनुं टीकाकारपणुं समप्र जैन समाजमां खूब ज प्रतिष्ठा पाम्यां छे।

१ " यथा च प्रमाणवाधितत्वं तथा तस्वार्धटीकायां मावितमिति ततांऽवधार्यम् " प्रज्ञापनासूत्र-टीका ॥ २ " यथा चापुरुवार्धता अर्थकामयोस्तथा धर्मसारटीकायामभिहितमिति नेह प्रतायते । " धर्मसंमहणीटीकः ॥ ३ " वृत्तादीनां च प्रतिष्टृथिवि परिमाणं देवेन्द्रनरकेन्द्रे प्रपित्रमिति नेह भूगः प्रपञ्चयते " संमहणीवृत्ति पत्र १०६ ॥

आचार्य मलयगितिनं बहुश्रुतपणुं — आचार्य मलयगिरिकृत महान प्रन्थराशिनं अवगाहन करतां तेमां जे अनेक आगमिक अने दार्शनिक विषयोनी चर्चा छे, तेमज प्रसंगे
प्रसंगे ते ते विषयने छगतां जे अनेकानेक कल्पनातीत शास्त्रीय प्रमाणो टांकेछां छे; ए
जोतां आपणे समजी शकीश्रुं के — तेओश्री मात्र जैन वाड्ययनुं ज ज्ञान घरावता हता एम
न होतुं; परंतु उचमां उच कक्षाना भारतीय जैन-जैनेतर दार्शनिक साहित्य, ज्योतिर्विद्या,
गणितशास्त्र, लक्षणशास्त्र आदिने लगता विविध अने विशिष्ट शास्त्रीय ज्ञाननो विशास्त्र
वारसी, घरावनार महापुरुष हता । तेओश्रीए पोताना प्रन्थोमां जे रीते पदार्थोनुं निरूपण
कर्युं छे ए तरफ आपणे सूक्ष्म रीते ध्यान आपीशुं तो आपणने लागशे के ए महापुरुष
विपुल वाड्ययवारिधिने घुंटीने पी ज गया हता, अने आम कहेवामां आपणे जरा पण
अतिशयोक्ति नथी ज करता। पूज्य आचार्य श्रीमलयगिरिस्तरियानमां भले गमे तेटलुं विश्वविद्याविषयक पांडित्य हो, ते छतां तेओश्री एकान्त निर्वृतिमार्गना धोरी अने निर्वृतिमार्गपरायण होई तेमने आपणे निर्वृतिमार्गपरायण जैनधर्मनी परिभाषामां आगमिक के सिद्धानित्रक युगप्रधान आचार्य तरीके ओळखीए ए ज वधारे घटमान वस्तु छे।

आचार्य मलयगिरितुं आन्तर जीवन—वीरवर्द्धमान—जैन-प्रवचनना अलंकार-स्वरूप, युगप्रधान, आचार्यप्रवर श्रीमलयगिरि महाराजनी जीवनरेखा विषे एकाएक कांद्र पण बोलवुं के लखवुं ए खरे ज एक अघरुं काम छे ते छतां ए महापुरुष माटे टूंकमां पण लख्या सिवाय रही शकाय तेम नथी।

आचार्य श्रीमलयशिरिविरचित जे विशाळ प्रन्थराशि आजे आपणी नजर सामे विद्यमान छे ए पोते ज ए प्रभावक पुरुषना आन्तर जीवननी रेखा दोरी रहेळ छे। ए प्रन्थराशि अने तेमां वर्णवायला पदार्थों आपणने कही रह्या छे के—ए प्रकाप्रधान पुरुष महान क्वानयोगी, कर्मयोगी, आत्मयोगी अगर जे मानो ते हता। ए गुणधाम अने पुण्यनाम महापुरुषे पोतानी जातने एटली छूपावी छे के एमना विशाळ साहित्यराशिमां कोइ पण ठेकाणे एमणे पोताने माटे " यदवापि मलयगिरिणा " एटला सामान्य नामनिर्देश सिवाय कशुं य ळळ्युं नथी। वार वार वन्दन हो ए मान-मदविरहित महापुरुषना पादपदाने !!!।

## संशोधनमाटे एकत्र करेली हस्तलिखित प्रतिओ

प्रस्तुत विभागमां प्रकाशन पामता पांचमा—छट्टा कर्मप्रन्थना संशोधनमाटे प्राचीन ताडपत्रीय अने कागळ उपर लखाएल सात प्रतिओ एकठी करवामां आवी हती । जैना संकेत वगेरेनो परिचय अहीं आपवामां आवे ले ।

१-२ सं० १ अने सं० २ संज्ञक प्रतिओ—आ वन्ने य प्रतिओ पाटण—संघवीना पाडाना ताडपत्रीय कानभंडारनी छे। ए भंडार अत्यारे ग्रा० सेवंतीलाल छोटालाल पटवानी संभाळ नीचे छे।

सं० १ संज्ञक प्रति ताहपत्रीय छे अने ते सटीक छए कर्मभन्थनी छे। तेमां पानां ३५१ छे अने तेनी छंबाई—पहोळाई ३५॥×२॥ इंचनी छे। प्रतिनी दरेक पुंठीमां बधारेमां बधारे छ अने ओछामां ओछी चार पंक्तिओ लखाएली छे। एनी लिपि तेम ज स्थिति धणी ज सारी छे अने तेना अंतमां नीचे प्रमाणे उहेस्व छे—

" इति श्रीम्लयशिरिविरिवता सप्ततिटीका समाप्ता ॥ छ ॥ प्रन्थापम् ३८८० ॥ छ ॥ संवत् १४६२ वर्षे माघ शुद्धि ६ भोमे अधेह श्रीपत्तने लिखितम् ॥ छ ॥ शुभं भवतु ॥

उत्केश्ववंशसम्भूतः, प्रभूतसुकृतादरः । वासी साण्डउसीमाने, सुश्रेष्ठी महुणाभिधः ॥ १ ॥ मोचीकृताघसङ्गाता, मोघीरप्रतिघोदया । नानापुण्यकियानिष्ठा, जाता श्वस्य सधर्मिणी ॥ २ ॥ तयोः पुत्री पवित्राशा, प्रशस्या गुणसम्पदा । हाद्वृरीकृता दोवेर्धमेकर्मैककर्मठा ॥ ३ ॥ शुद्धसम्यत्त्वमाणिक्यालङ्कृतः सुकृतोदयः । एतस्या भागिनेयोऽभृदाकाकः श्रावकोत्तमः ॥ ४ ॥

नीजैनश्रासननभोऽङ्गणभास्कराणां, श्रीमत्तपागणपयोधिसुधाकराणाम् । विश्वाद्भुवातिश्चयराश्चियुगोत्तमानां, श्रीदेवसुन्दरगुरुप्रथिवाभिधानाम् ॥ ५ ॥ पुण्योपदेशस्य पेशलसम्रिवेशं, तत्त्वप्रकाशविशदं विनिशस्य सम्यक् । एतत् सुपुस्तकमलेख्यदुत्तमाशा, सा श्राविका विपुल्जीधससृद्धिहेतोः ॥ ६ ॥

बाणाङ्गवेदेन्दुमिते १४६५ प्रष्टुते, संवत्सरे विक्रमभूपतीये । श्रीपत्तनाह्मानपुरे वरेण्ये, श्रीज्ञानकोशे निहितं तथेदम् ॥ ७ ॥

यावद् व्योमारविन्दे कनकगिरिमहाकर्णिकाकीर्णमध्ये,

विस्तीणोदीर्णकाष्टातुखदलकलिते सर्वदोञ्जूनभमाणे । पश्चद्वन्द्वावदानौ वरतरगतितः खेलतो राजहंसौ.

तावजीयादलसं कृतियतिभिरिदं पुस्तकं वाच्यमानम् ॥ ८ ॥ शुभं भवतु ॥ "

सं० २ प्रति पण ताडपत्रीय छे अने ते सटीक पांच कर्मग्रन्थ सुधीनी छे। तेनां पानां २ थी ३०६ छे अने पांचमा कर्मग्रन्थनो अंतनो थोडो भाग खूटे छे। प्रतिनी छंबाई—पहोळाई २२।×२। इंचनी छे। दरेक पुंठीमां छ के सात छिटिओ छे। प्रतिना देखाब अने छिपिने ध्यानमां लेतां ए चौदमी सदीमां छखाएली लागे छे। एनी स्थिति साधारण छे।

उपरोक्त बन्ने य प्रतिओनी पंक्तिओ अन्यवस्थित होवाने लीधे तेनी अक्षरसंस्था

कणावी नथी। आ बन्ने य प्रतिओ छांबी होई त्रण विभागमां कखाएछी छे अने एनां पानांने दोराबी व्यवस्थित राखवा माटे बचछा वे विभागमां काणां पाडेछां छे।

३ सं० २ संज्ञक प्रति--आ प्रति पण उपरोक्त संघवीना पाडाना ताडपत्रीय भंडारनी आ छे अने ताडपत्र उपर लखाएल छे। आ प्रति फक्त आचार्य मलयगिरिकत टीका बुक्त सप्तिका कर्मप्रन्थनी छे। एनी पत्रसंख्या १२२ छे, ते पैकी ४५-६१-१०१-१०८ ए चार पानां खोवाइ गयां छे। प्रतिनी लंबाई-पहोळाई १४×२॥ इंबनी छे। अने पुँठीदीठ पांचथी सात लीटीओ छे। प्रति जीर्ण स्थितिमां छे। प्रति वे विभागमां लखाएली छे अने तेनां पानांने न्यवस्थित राखी शकाय ए माटे वचला विभागमां दोरो परोववा माटे एक काणुं पाडवामां आन्युं छे। प्रतिना अन्तमां नीचे मुजबनी प्रन्थना नाम अने लेखनसमयने दर्शावती पुष्टिपका छे---

" ॥ इति मल्यगिरिविरचिता सप्ततिकाटीका समाप्ता ॥ छ ॥ छ ॥ ६०३ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ ६०३ ॥ छ

उपर एकवार सं० २ संज्ञक प्रतिनो परिचय आपी देवा छतां अहीं बीजीबार सं०२ संज्ञक प्रतिनो परिचय आपवामां आज्यो छे एनो आशय ए छे के—उपरोक्त सं०२ संज्ञक प्रति पांच कर्मप्रन्थ सुधीनी छे अने आ सं०२ संज्ञक प्रति मात्र सप्ततिका कर्मप्रन्थनी छे। बन्ने य प्रतिओ एक ज भंडारनी छे एटले आ प्रतिने अमे उपरोक्त प्रतिना अनुसन्धान तरीके सं०२ ए संज्ञाथी ज ओळखावी छे।

आ प्रतिनी शरुआत पत्र १ थी थवा छतां एमां सप्तृतिकाटीकानी शरुआत गाथा ३१ नी टीकाना अंत भागथी थाय छे ए एक विचित्रता छे।

४ सं०संज्ञक प्रति—आ प्रति पाटण-श्रीसंघना विशाळ ज्ञानभंडारनी छे, जे अत्यारे शेठ घर्मचन्द अभयचन्दनी पेढीना कार्यवाहकोनी देखरेख नीचे छे। आ प्रति ताडपत्र डपर छखाएडी छे अने ते फक्त सटीक सप्तिका कर्मप्रन्थनी छे। एनां पानां २८० छे। एनो छंबाई-पहोळाई १५॥।×२ इंचनी छे। पानानी पुंठीदीठ चारथी छ पंक्तिओ छे। प्रतिनी स्थिति सारी छे। अंतमां नीचे प्रमाणेनी सादी पुष्पिका छे—

इति भी मलय.....सप्तिकाटीका समाप्ताः ॥ छ ॥ मन्थार्घ ३८८० ॥ छ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ शुभं भवतु श्रीसंघस्य ॥

प्रतिना अंतमां संबतनो उक्लेख नथी ते छतां तेनी स्थिति जोतां ए औरमी सदीनी शहआतमां छखाई होय एम छागे छे।

५ म॰ संज्ञक प्रति —आ प्रति पाटणनिवासी शा॰ मलुक्कचन्द दोलाचन्द इस्तकनी छे अने ते कागळ उपर छखाएछी छे। प्रति सटीक छ ये कर्मप्रंथनी अने त्रिपाठ स्वावेख छे। एनां पत्र २९२ छे। प्रतिनी संबाई-पहोळाई १०॥×४॥ इंचनी छे।

दरेक पृष्ठमां चौद्धी सोळ पंक्तिओ छे अने पंक्तिदीठ ५० थी ६२ अक्षरो छे। प्रतिनी स्थिति घणी ज सारी छे। अंतमां नीचे प्रमाणे पुष्पिका छे—

> चतुर्दश सहस्राणि, साधै शतसमन्त्रितम् । प्रन्थं कमीवपाकानां, षण्णामत्र निरूपितम् ॥ १॥

तक वाच्यमानाखोवसीयमाना भवतु ॥ श्रीराजनगरे लिखिता ॥ एतस्यां श्रुचिसम्प्रदायविगमान् ताहक्सुशाक्षेक्षणा-

भावाद् प्रनथगतार्थवोधविरहाद् युद्धेश्व मान्यानमया । दुष्टं क्षिष्टमशिष्ट[ मत्र ] समयातीतं च यत्किञ्चन,

प्राह्मै: शास्त्रविचारचारुहृद्यै: अम्यं च शोध्यं च नत् ॥ १॥

श्रीमज्जैनमतं यावज्जयवज्जगतीहितम् । अस्तु वृत्तिरियं तावद् , भुवि भव्योपकारिणी ॥ २ ॥ इति भद्रम् ॥

६ त० संज्ञक प्रति—आ प्रति पाटण-फोफळीयावाडानी आगली सेरीमांना तपागच्छीय पुस्तकभंडारनी छे। आ भंडार अत्यारे शा. मलुकचंद दोलाचंदनी देख-रेखमां छे। प्रति कागळ उपर त्रिपाट लखाएली छे अने सटीक छ ये कर्मप्रन्थनी छे। तेनां पाना ११९ छे। प्रतिनी लंबाई-पहोळाई १०॥×४॥ इंच छे। पानानी दरेक पुंठीमां २४ थी २७ लीटीओ छे अने लीटीदीठ ६३ थी ८१ अक्षरो छे। प्रति घणी ज सारी स्थितिमां छे अने अंतमां आ प्रमाणे पुष्पिका छे--

" संबत् १६०६ वर्षे कार्तिक शुद्ध शुरौ दिने लिखितम्। छ। शुभं भवतु॥"

७ छा० संज्ञक प्रति —आ प्रति, वडोदरा नजीक आवेला छायापुरी ( छाणी ) गामना ज्ञानमंदिरमां रहेला पृज्यपाद परम गुरुदेन प्रवर्त्तक श्री १००८ श्रीकान्तिविजयजी महाराजशीना पुस्तकमंडारनी छे। आ ज्ञानभंडार हमणां त्यांना श्रीसंघनी देखरेख नीचे छे। आ प्रति कागळ उपर शूढ़ लखाएली छे अने ते सटीक छ कर्मप्रन्थनी छे। एनां पानां २५६ छे अने लंबाइ—पहोळाई १०।×४॥। इंच छे। दरेक पानामां १५ पंकिओ छे बने पंकिदीठ ५३ थी ६० अक्षरो लखाएला छे। प्रति घणी सारी स्थितिमां छे। अतमां खास पुष्पिका जेवुं कशुं य नथी।

प्रतिओनी शुद्धाशुद्धि अनं संशोधन — उपर अमे जे सात प्रतिओनो परिचय आप्यो छे ते पैकी वधारे सारी अने शुद्ध प्रतिओ ताडपत्रनी ज गणाय । कागळ उपर स्वसाएली प्रतिओ ताडपत्रीय प्रतोधी साधारण रीते बीजे नंबरे ज गणाय । ते इतां ए प्रतोध संशोधनकार्यमां पूरेपूरी मदद आपी छे। आ सात प्राचीन-प्राचीनतम प्रतिओने सामे राखी पूच्य गुरुषद श्री १००८ श्री खतुरविंजयजी महाराजे प्रस्तुत कर्मग्रन्थना द्वितीय विभागनुं अति गौरवताभर्युं संशोधन अने संपादनकार्य कर्युं छे अने एने पाठान्तर विगेरेथी विभूषित कर्यों छे। कर्मश्रन्थना प्रथम विभागनी माफक आ विभागनां प्रत्येक कॉर्मनां प्रकपत्रोने एक एक बार आदिथी अंत सुधी में अति काळजीपूर्वक तपात्यां छे तेम ज पाठान्तरादिनो निर्णय करवामां यथाशक्य स्वल्प सहकार पण आप्यो छे। ते छतां आ समम मृत्यना संशोधन अने सम्पादनने छगतो बधो य भार पूज्य गुरुषरे ज उपाइयो छे ए मारे स्पष्ट रीते कही देवुं ज जोइए।

#### आभार

आ विभागना संशोधनमां उपयोगी हस्तिलिखित प्राचीन प्रतिओ, भंडारना जे जे कार्यवाहकोए अमने आपवा माटे उदारता दर्शांनी छे,—जेमनां नामो अमे उपर प्रतिओना परिचयमां छखी आव्या छीए,—ते सौनो आभार मानीए छीए।

आ पछी अमे स्याद्वाद महाविद्यालय-बनारसना जैनदर्शनाध्यापक विगम्बर विद्वान् श्रीयुक्त महेन्द्रकुमार जैन न्यायतीर्थ-न्यायञ्चास्त्रीनो सविशेष आभार मानीए छीए, जेमणे छए कर्ममन्थमां आवता विषयो सम के विषम रीते दिगम्बराचार्यविरचित मन्योमां क्ये कये ठेकाणे आवे छे तेने लगतो गाथावार स्थलनिर्देशरूप संग्रह तैयार करी आप्यो छे। आ संग्रहने अमे प्रस्तुत विभागना प्रारंभमां प्रकाशित कर्यों छे।

आ उपरांत अमे पंडितबर्य श्रीयुत मगवानदास हर्षचन्द्रना नामने पण भूछी शकीए तेम नथी। कारण के पं० श्रीमहेन्द्रकुमार महाशये तैयार करेछ उपर जणावेछ नोंधनी नकछ एटछी भ्रामक हती के ए नकछ प्रेसमां चाली शके ज नहि। आ स्थितिमां आ गौरवभर्यों संप्रह मुद्रणथी वंचित ज रही जात; परंतु पं० श्रीयुक्त मगवानमाईए ते ते दिगंबरीय प्रथी जोइने आ संप्रहनी सुवाच्य अने प्रेसने छायक पांडित्यभरी कांपी पोताने हाथे नवेसर करी आपी, जेने छीबे आ संप्रह प्रकाशमां आब्बो अने अमार्क कर्मप्रनथोतुं नवीन संस्करण वधारे गौरववंतुं बन्युं। आ गौरवमाटेनो खरो यश पं० श्रीभगवान-दासमाईने ज छे एम अमे मानीए छीए।

श्वमाप्रार्थना—अंतमां विद्वानो समक्ष एटलुं ज निवेदन छे के-प्रस्तुत संस्करणना सम्पादन अने संशोधनने निर्दोष बनाववा तेमज गौरवयुक्त करवा अमे गुरु-शिष्ये दरेक शक्य प्रयत्नो कथी छे। ते छतां आमां जे स्वलना के उणप जणाय ते बदल विद्वानो समा करे एटलुं इच्छी विरसुं हुं।

> निवेदक-गुरुवर श्रीचतुरविजयजी महाराज वरण्यीकाः मुनि गुण्यविजय

## पांचमा कर्मप्रन्थनो विषयानुक्रम

## ---

| गाया          | विषय                                                                 | पञ्च                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ę             | मंगलाचरण अने प्रन्थनो विषय                                           | १ <b>३</b>             |
|               | [ ध्रुवबन्धि-अध्रुवबन्धि, ध्रुवोदयि-अध्रुवोदयि, ध्रुवसत्ताक-अध्रुवस- |                        |
|               | त्ताक, घाति-अघाति, पुण्य-पाप, परावर्त्तमान-अपरावर्त्तमान, चार        |                        |
|               | प्रकारना विपाक, चार प्रकारना बन्ध, बन्धना स्वरूपने स्पष्ट करतुं      |                        |
|               | मोदकनुं दृष्टान्त अने चार प्रकारना बन्धस्वामित्वनुं स्वरूप ]         |                        |
| 2-4           | धुववन्धि-अधुवबन्धी प्रकृतिओू अने तेना साद्यनादि भांगा                | ३–६                    |
| لعسن          | ध्रुवोदयि-अध्रुवोदयि प्रकृतिओ अने तेने रुगता भांगा                   | <b>६</b> ७             |
| ८–१२          | ध्रुवसत्ताक-अध्रुवसत्ताक प्रकृतिओ अने गुणस्थानने आश्री तेनु वर्णन    | ७–११                   |
| १३१४          | सर्वधाती, देशघाती अने अघाती प्रकृतिओनुं स्वरूप                       | <b>११-</b> १8          |
| १५-१७         | पुण्य-पाप प्रकृतिओ                                                   | १४-१५                  |
| १८-१९         | परावर्त्तमान-अपरावर्त्तमान प्रक्कृतिओ                                | १५१७                   |
| १९२१          | क्षेत्रविपाकी जीवविपाकी भवविपाकी अने पृद्गरुविपाकी प्रकृतिओ          | १७-१९                  |
| <b>२२</b> २३  | म्रुकर्मप्रकृतिओने आश्री भ्यस्कार अल्पतर अवस्थित अने                 |                        |
|               | अवक्तव्य ए चार प्रकारना प्रकृतिबन्धनु स्वरूप                         | १९२०                   |
| ₹४२५          | उत्तरकर्मप्रकृतिओने आश्री म्यस्कारादि चार प्रकारना प्रकृति-          |                        |
|               | बन्धनुं स्वरूप                                                       | २०-२६                  |
| <b>२६</b> –२७ | म्लकमप्रकृतिओन आश्री जवन्य-उत्कृष्ट स्थितिवन्धनुं स्वरूप             | २६–२७                  |
|               | कर्मनिषेकनुं स्वरूप                                                  | २७                     |
| २८–३४         | उत्तरकर्मप्रकृतिओने आश्री उत्कृष्ट स्थितिबन्धनुं स्वरूप              | २८–३३                  |
| ३५-३६         | उत्तरकर्मप्रकृतिओने आश्री जघन्य स्थितिवन्धनुं वर्णन                  | ३३–३६                  |
| ३७-३८         | एकेन्द्रियादि जीवोने विष तेमने योग्य प्रकृतिओने आश्री उत्कृष्ट-      |                        |
|               | जघन्य स्थितिबन्धनुं स्वरूप                                           | ३६३७                   |
| ३९            | उत्तरकर्मप्रकृतिओना जघन्य अबाधाकाळनुं वर्णन                          | ३७                     |
| 8085          | क्षुस्रकभवनुं विस्तृत स्वरूप                                         | ३८                     |
| 84-88         | उत्तरकर्मप्रकृतिओना उत्कृष्ट स्थितिग्रन्थना स्वामीओ                  | ३ <b>९</b> –४ <b>२</b> |
| 88-84         | उत्तरकर्मप्रकृतिओना जघन्य स्थितिबन्धना स्वामीओ                       | ४ <b>२</b> –४३         |
| 8 <b>48</b> 0 | स्थितिबन्धना उत्कृष्ट-अनुस्कृष्ट आदि अने साधनादि मांगाओ              | 88-84                  |
| 85            | गुणस्थानकोमां स्थितिवध                                               | 84-80                  |
|               |                                                                      |                        |

| गाथा          | विषय                                                                                   | <b>પ</b> ત્ર      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ४९-५१         | एकेन्द्रियादि जीवोने आशी स्थितिबन्धनुं अरूपबहुत्व अने तेने                             |                   |
|               | समजवा माटेनां यंत्रो                                                                   | 8७ <del></del> 8९ |
| ५२            | कर्मस्थितिना शुम-अशुभपणानुं कथन                                                        | 40-48             |
| ५३-५४         | स्क्ष्मिनगोदादिजीवोने आश्री योगस्थान अने स्थितस्थानोना अरूप-                           |                   |
|               | बहुत्वनुं वर्णन अने तेने रुगतां यंत्रो                                                 | <i>પર—પપ</i>      |
| ugus .w       | अप्रयप्ति जीवोने आश्री योगस्थानोनी वृद्धि अने स्थितिबन्धने                             |                   |
|               | आश्री सर्वे कर्मोना अध्यवसायस्थानोनुं निरूपण                                           | ५६                |
| ५६–६२         | पंचेन्द्रियमां जे एकतालीस कर्मप्रकृतिओनो उत्कृष्ट स्थितिए बन्ध                         |                   |
|               | जेटला समय सुधी नथी थतो तेनुं निरूपण                                                    | ५६–६३             |
|               | अनुभागनुं स्वरूप                                                                       | ६३                |
| ६३–६४         | शुभाशुभ प्रकृतिओना तीव्र मन्द्र रस बंधावानां कारणो अने चार                             |                   |
|               | प्रकारना रसनुं स्वरूप                                                                  | ६३–६६             |
| ६५            | गुमाग्रुम रसोनुं विशेष स्वरूप                                                          | ६६—६७             |
| <b>६</b> ६–६८ | सर्व कर्मप्रकृतिओने आश्री उत्कृष्ट अनुमागबन्धना स्वामीओ                                | 0 <i>e-e</i> 3    |
| ६९-७३         | सर्व कर्मप्रकृतिओने आश्री जघन्य अनुभागबन्धना स्वामीओ                                   | ७१७६              |
| ବଃ            | मूळ अने उत्तर कर्मप्रकृति विषयक अनुमागबन्धना भागाओ                                     | ७६–८०             |
| ৩৬ –৮৩        | प्रहणयोग्य अने अप्रहणयोग्य कर्मवर्गणानुं स्वरूप अने साथ                                |                   |
|               | साथे औदारिक-वैक्रियादि समस्त योग्य-अयोग्य वर्गणाओनुं                                   |                   |
|               | स्वरूप तथा तेनुं अवगाहनाक्षेत्र                                                        | ८०-८५             |
| ७८-७९         | जीवने महण करवा योग्य कर्मदलिकनुं स्वरूप                                                | ८५-८७             |
| <i>७९,</i> ८१ | एक अध्यवसायथी प्रहण करेलां कर्मदलिकोमांथी केटलो केटलो                                  |                   |
|               | अंश कई कई मूलकर्मप्रकृति अने उत्तरकर्मप्रकृतिने जाय !                                  |                   |
|               | तेनुं स्वरूप                                                                           | ८७–९४             |
| ८२–८३         | कर्मक्षपणमां हेतुमूत अगीआर प्रकारनी गुणश्रेणिनुं स्वरूप अने                            |                   |
|               | ते द्वारा थती कर्मदलिकनी निर्जरानुं स्वरूप समजाववा माटे दिलक-                          | 20 25             |
| <b>/</b> 0    | रचनानुं वर्णन                                                                          | ९४–९६<br>९६–९८    |
| ८४<br>८५      | गुणस्थानकोना जघन्य उत्कृष्ट अंतरकाळनुं वर्णन                                           | 74-76             |
| 67            | सूक्ष्म अने बादर एम वे प्रकारना उद्धार, अद्धा अने क्षेत्र पल्योपम<br>सागरोपमनुं स्वरूप | ९८–१०२            |
| ८६-८८         | सूक्ष्म अने बादर एम वे प्रकारना द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव पुद्ग-                    | 10-1-1            |
| -,            | लपरावर्तीनुं स्वरूप                                                                    | १०२-५             |
|               |                                                                                        |                   |

| गाया                             | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | দস             |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| ८९                               | उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अने जघन्य प्रदेशबन्धना स्वामीओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०५-६          |  |  |
| <b>९</b> ०-९२                    | मूलकर्मप्रकृति अने उत्तरकर्मप्रकृतिने आश्री उत्कृष्ट मदेशबन्धना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |
| •                                | स्वामीओ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०६-१०         |  |  |
| ९३                               | मूलकर्मप्रकृति अने उत्तरकर्मप्रकृतिने आश्री जघन्य प्रदेश-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |  |
|                                  | बन्धना स्वामीओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११०-१३         |  |  |
| <b>९</b> ४                       | प्रदेशबन्धना साधनादि भांगाओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११२-१६         |  |  |
| ९५-९६                            | योगस्थान, प्रकृति, प्रदेश, स्थितिबन्धाध्यवसाय, स्थिति, अनुभाग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |  |
|                                  | बन्धाध्यवसाय, अनुभाग ए सातनुं परस्पर अरूपबहुत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११७२२          |  |  |
| ९७                               | घनीकृत होक, श्रेणिरज्जु-सूचीरज्जु, प्रतररज्जु अने घनरज्जुनुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |  |
|                                  | स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२३२४          |  |  |
| ९८                               | उपशमश्रेणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२४–३२         |  |  |
| ९९-१००                           | क्षपकश्रेणि अने शतक कर्मग्रन्थनी उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३२–३६         |  |  |
|                                  | मन्थकारनी प्रशस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३७            |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |
| छट्टा कर्मग्रन्थनो विषयानुक्रम । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |  |
| १                                | मंगलाचरण अने अभिषेयनुं निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 930 N.         |  |  |
| `                                | बन्ध उदय सत्ता अने प्रकृतिस्थाननुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>१३९-</b> ४० |  |  |
| २                                | जीव केटली प्रकृतिओने बांधतो केटली वेदे केटली सत्तामां होय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४०            |  |  |
| `                                | इत्यादि प्रश्न अने तेना उत्तरमां अनेक विकल्पो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04.0           |  |  |
|                                  | श्रानावरणीयादि मूलकर्मप्रकृतिओनुं स्वह्रप अने तेने आश्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४१            |  |  |
|                                  | प्रकृतिस्थानोनुं वर्णन आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४१-४३         |  |  |
| ३                                | मूलप्रकृतिने आश्री बंध-उदय-सत्तास्थानविषयक परस्पर संवेधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10184          |  |  |
| `                                | सात विकल्पो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४३–४४         |  |  |
| <b>ئ</b> ے۔ <i>ن</i> م           | मूरुपकृतिविषयक संवेधना साते प्रकारोनो जीवस्थान अने गुण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 00         |  |  |
| - •                              | स्थानोने आश्री विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४४४५          |  |  |
|                                  | ज्ञानावरणीयादिकर्मोनी उत्तरप्रकृतिओनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४५५५          |  |  |
| Ę                                | ज्ञानावरणीयकर्म अने अन्तरायकर्मनी उत्तरप्रकृतिओने आश्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101-14         |  |  |
| •                                | बन्धादिस्थानोतुं निरूपण अने तेमनो परस्पर संवेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 to C         |  |  |
|                                  | A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH | १५६            |  |  |

| गाथा           | विषय                                                          | पत्र          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 66             | पू० दर्शनावरणीयकर्मनी उत्तरप्रकृतिओने आश्री बन्धादिस्थानोनुं  |               |
|                | कथन अने तेमनो संवेध                                           | १५६-५८        |
| 9              | उ० वेदनीय आयुःकर्म अने गोत्रकर्मने आश्री बन्धादिस्थानोनुं     |               |
|                | निरूपण अने तेमनो संवेध                                        | १५५-६१        |
| १०             | मोहनीयकर्मनां बन्धस्थानो                                      | १६१-६२        |
| <b>१</b> १ *   | मोहनीयकर्मनां उदयस्थानो                                       | १६२           |
| १२-१३          | मोहनीयकर्मनां सत्तास्थानो                                     | १६३           |
| १४             | मोहनीयकर्मनां बन्धस्थानोने लगता भांगाओ अने तेनुं कालप्रमाण    | १६३-६४        |
| १५–२०          | मोहनीयकर्मनां बन्धस्थानोनो उदयस्थानो साथे संवेध, तेने लगता    |               |
|                | भांगाओ, भांगाओनी सर्व संख्यानुं प्रमाण अने पदवृन्दोनी संख्या  | <b>१६</b> 8७० |
| २१–२३          | मोहनीयकर्मनां बन्धस्थानोनो सत्तास्थानो साथे संवेध             | १७१-७५        |
| २४२५           | नामकर्मनां बन्धस्थानो अने तेने लगता भांगाओ                    | १७५-८०        |
| २६–२८          | नामकर्मनां उदयस्थानो अने तेने छगता भांगाओ                     | १८०-८८        |
| २९             | नामकर्मनां सत्तास्थानो                                        | १८८           |
| ३०–३२          | नामकर्मनां बन्द-उदय-सत्तास्थानोनो परस्पर संवेध                | १८९-९५        |
| ₹ <b>₹~</b> ₹८ | आठे कर्मनी उत्तरप्रक्वतिओनां बन्ध—उदय—सत्तास्थानो अने         | •             |
|                | तेना संवेधना जीवस्थानोने आश्री स्वामीओ                        | १९५–२०७       |
| ३९-५०          | आठे कर्मनी उत्तरप्रकृतिओनां बन्ध-उदय-सत्तास्थानो अने तेना     |               |
|                | संवेधनो गुणस्थानोने आश्री विचार                               | २०७३५         |
| 48-43          | आठे कर्मनी उत्तरप्रकृतिओना बन्ध-उदय-सत्तास्थानोनो अने         |               |
|                | संवेधनो गत्यादि मार्गणास्थानोने आश्री विचार                   | २३५-४१        |
| u 8            | आठे कर्मनां उदीरणास्थानोने उदयस्थाननी माफक समजी               | İ             |
|                | लेबानी भलामण                                                  | २४१–४२        |
| ५५             | उदीरणा सिवाय उदयमां आवती एकतालीस प्रकृतिओनां नामो             | २४२४३         |
| ५६६०           | कया गुणस्थानमां कई प्रकृतिओ बंधाय तेनुं निरूपण                | २४३–४५        |
| ६१             | शुं बधी गतिओमां बधी प्रकृतिओ प्राप्य छे ! ए प्रश्ननुं निराकरण | २४५४६         |
| ६२             | उपशमश्रेणितुं स्वरूप                                          | २४६५६         |
|                | अनन्तानुबन्धीनी उपशमना                                        | २४६४९         |
|                | यथा <mark>मृत</mark> ुत्तिकरणनुं स्वरूप                       | २४६           |
|                | अपूर्वकरणनुं स्वरूप                                           | २४७           |
|                | स्थितिषातनं स्वरूप                                            | २४७           |

| गाथा  | विषय                                              | দঙ্গ           |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|
|       | रस्रघातनुं स्वरूप                                 | २४७            |
|       | गुणश्रेणिनुं स्वरूप                               | २४८            |
|       | गुणसंक्रमनुं स्वरूप                               | <b>२</b> ४८    |
|       | अनिवृत्तिकरणनुं स्वरूप                            | २४८            |
|       | दर्शनत्रिकनी उपशमना                               | २४९-५१         |
|       | मिथ्यादृष्टिनी मिथ्यात्वनी उपशमना                 | २४९-५०         |
|       | वेदकसम्यग्दृष्टिनी दर्शनत्रिकनी उपशमना            | २५१            |
|       | स्पर्धकनुं स्वरूप                                 | २५४            |
|       | अश्वकरणाद्वा अने किष्टिकरणाद्वानुं स्वरूप         | <b>ર</b> ५૪–५५ |
|       | किहिनुं स्वरूप                                    | २५५            |
| ६३–६७ | क्षपकश्रेणिनुं स्वरूप                             | २५६-६५         |
| ६८-६९ | क्षपकश्रेणिवाळा पाणिना कर्मपकृतिवेदनविषयक मतान्तर | २६५६६          |
| ७०    | क्षपकश्रेणि आरोहणनुं अंतिम फळ                     | २६६–६७         |
| १७    | विशेष ज्ञानमाटे भळामण                             | २६७            |
| ७२    | सप्ततिकानी रचनामां रही गण्ली उणप पूरी करवा माटे   |                |
|       | बहुश्रुतोने विज्ञप्ति अने दोषोनी क्षमा            | २६७–६८         |
|       | टीकाकारनी प्रशस्ति                                | २६८            |

## बृहत्तपागच्छाधिप-श्रीमद्देवेन्द्रसूरिरचितस्वोपज्ञटीकोपेतः

# शतकनामा पञ्चमः कर्मग्रन्थः।

तथा

सकलस्वपरसिद्धान्तिविष्णात-श्रीमलयगिरिसृरिप्रणीतविवरणोपेतः चिरत्नपरमर्षिप्रणीतः

सप्ततिकाभिधानः षष्ठः कर्मग्रन्थः।

# ॥ अईम् ॥

### षद्कर्मप्रन्थान्तर्गतिषयतुल्यतानिर्देशकानां दिगम्बरीयकास्र-मध्यवर्त्तिनां स्थलानां निर्देशः।

### प्रथमः कर्मग्रन्थः

गाथा. २. पयहिंडहरसपएसा तं चउहा......

पयिबद्धिदिअणुभागप्पदेसंबंधो य चदुविहो होइ ।

मूलाचार पर्या० गा० १८४. कर्मकाण्ड गा० ८९.

- २. मूलपगइऽहु उत्तरपगई अडवश्रसयमेयं ॥
  - तं पुण अद्वविद्वं वा अडदालसयं असंखलोगं वा ।

कर्मकाण्ड गा० ७.

३. इह नाणदंसणावरणवेयमोहाउनामगोयाणि । विग्वं च पणनवदुअद्ववीसचउतिसयदुपणविहं ॥

> णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेदणीय मोहणीयं। आउगणामा गोदं तहंतरायं च मूलाओ ॥ पंच णव दोण्णि अद्वावीसं चदुरो तहेव बादालं। दोण्णि य पंच य भणिया पयडीओ उत्तरा चेव॥ मूलाचार पर्या० गा० १८५-८६. कर्मकाण्ड गा० ८ तथा २२.

४. मइसुयओहीमणकेवलाणि नाणाणि.....

आभिणिबोहियसुद्ओहीमणपज्जवकेवलाणं च । आवरणं णाणाणं णाद्धं सबमेदाणं ॥ मूलाचार पर्या० गा० १८७. जीवकाण्ड गा० ३००.

४-५. ....वंजणवन्महु चउहा मणनयण विणिदियचउका ॥ ४ ॥ जत्थुम्गइईहावायधारणा करणमाणसेहिं छहा । इअ अहुवीसमेखं .....

> अभिमुहणियमियबोहणमाभिणिबोहियमणिदिइंदियजं । अवग्गहईहावाया धारणगा होति पत्तेयं ॥

वेंजणअत्थअवग्गहमेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे । कमसो ते वावरिदा पढमं णहि चक्खुमणसाणं ॥ जीवकाण्ड गा० ३०६-७.

७. पञ्जवजनसरपयसंघाया पहिनत्ति तह य अणुओगो । पाइडपाइडपाइडनत्थु पुद्वा य ससमासा ॥

> अत्थक्खरं च पदसंघातं पहिवत्तियाणिजोगं च । दुगवारपाहुडं चिय पाहुडयं वत्थु पुत्रं च ॥ कमवण्णुत्तरविद्ध्य साण समासा य अक्खरगदाणि । णाणवियप्पे वीसं गंथे बारस य चोह्सयं ॥

> > जीवकाण्ड गा० ३४८-४९.

८. अणुगामिनङ्कमाणयपिडनाईयरिवहा छहा ओही । गुणपचइगो छद्धा अणुगाविद्वदपवहुमाणिदरा । जीवकाण्ड गा० ३७२.

८. रिउमइ विउलमई मणनाणं.....

मणपज्जवं च दुविह्ं उजुविउलमदि चि....

जीवकाण्ड गा० ४३९.

८. .....केवलमिगविहाणं ॥ संपुण्णं तु समग्गं केवलमसवत्तसवभावगयं । लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं मुणेदवं ॥

जीवकाण्ड गा० ४६०.

९. दंसणचा पणनिदा वित्तिसमं दंसणावरणं।

णिहाणिहा पयलापयला तह थीणगिद्धि णिहा य । पयला चक्ख अचक्खू ओहीणं केवलस्सेदं ॥ मुलाचार पर्या० गा० १८८.

१०. चक्ख् दिट्टि अचक्ख् सेसिंदिय ओहिकेबलेहिं च। दंसणिमह सामभं ......

चक्ख अचक्खू ओही दंसणमध केवलं णेयं ॥

द्रस्यसङ्ग्ह गा० ४.

११-१२. सुहपिडवोहा निद्दा निद्दानिद्दा य दुक्लपिडवोहा ।-पयला ठिओवविष्टस्स पयलपयला उ चंकमओ ॥ दिणांचेतियत्थकरणी थीणद्वी अद्भविकअद्भवला । थीणुदयेणुद्दविदे सोवदि कम्मं करेवि जप्पित येषु ।
णिहाणिहुदयेण य ण विद्विमुग्वादितुं सको ॥ प्रयक्षपयञ्जदयेण य बहेदि छाठा चर्छति अंगाइं।
णिहुदये गच्छंतो ठाइ पुणो वहसइ पडेई ॥
पयञ्जदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेह सुत्तो वि।
ईसं ईसं जाणदि मुहुं मुहुं सोवदे मंदं॥

कर्मकाण्ड गा० २३--२५.

### १२. महुलित्तखग्गधारालिइणं व दुहा उ वेयणियं ॥

सादमसादं दुविहं वेदणियं ...।।

मूलाचार पर्या० गा० १८९. कर्मकाण्ड गा० १४.

### १४. दंसणमोहं तिविहं सम्मं मीसं तहेव मिच्छत्तं

मिच्छत्तं सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि ॥

मूहाचार पर्या० गा० १९०.

मिच्छं दबं तु निधा.....

कर्मकाण्ड गा० २६.

### १५. जियअजियपुण्णपावासवसंवरवंधग्रुक्खिन जरणा । जेणं सद्दृह तयं सम्मं खद्दआद्दृमेयं ॥

छप्पंचणविद्दाणं अत्थाणं जिणवरोवइद्वाणं । आणाए अहिगमेण य सद्दहणं होइ सम्मत्तं ॥

जीवकाण्ड गा० ५६१.

### १६. मीसा न रागदोसो.....

एतस्या विषयो मिश्रगुणस्थानीयो जीवकाण्डस्य २१, २२, ६५५ गाथा-स्ववलोकनीयः । मिथ्यात्वगुणस्थानीयश्च ६५६ गाथायाम् ।

# १७. सोलसकसाय नवनोकसाय दुविहं चरित्रमोद्दणियं।

चरित्तमोहं कसाय तह णोकसायं च॥

मूहाचार पर्या० गा० १८९.

#### १७. अम अप्यचनवाणा पचनवाणा य संजलमा ।

कोहो माणो माया लोहोऽणंताणुबंधिसण्णा य । अध्यक्षकाण तहा पक्षकाणो य संजलणो ॥

मूळाचार पर्या० गा० १९१.

१८. जाजीववरिसचउमासपक्खमा नरयतिरियनरअमरा । सम्माणुसववर्द्देशहरवायचरित्तवायकरा ॥

> पढमादिया कसाया सम्मत्तं देससयरुचारितं । जहस्वादं घादंति य गुणणामा होति सेसा वि ॥ अंतोम्रहुत्त पक्सं छम्मासं संस्तरंखणंतभवं । संजरूणमादियाणं वासणकारु दु नियमेण ॥ कर्मकाण्ड गा० ४५-४६. जीवकाण्ड गा० २८३.

१९-२०. जलरेणुपुढविपद्ययराईमरिसो चउदिहो कोहो।
तिणिसलयाकहृद्धियसेलन्थंभोवमो माणो॥
मायावलेहिगोग्रुत्तिमिंदसिंगघणवंसिमूलसमा।
लोहो हलिह्खंजणकहमिकमिरागसामाणो॥

सिरुपुढिवभेदधूलीजलराइसमाणओ हवे कोहो। णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो॥ सेलद्विकट्टवेत्ते णियमेयेणऽणुहरंतओ माणो।

वेण्वमूलोरब्भवसिंगे गोमुत्तण् य म्होरप्पे । सरिसी माया ...... किमिरायचकतणुमलहरिहंराएण सरिसओ लोहो ।

जीवकाण्ड गा० २८४-८७.

२२. पुरिसित्थितदुभयं पइ अहिलासी जवमा हनइ सो उ। थीनरनपुरेवदओ.....

पुरुसिच्छिसंदवेदोदयेण पुरुसिच्छिसंदओ भावे।

जीवकाण्ड गा० २७१.

२२. ....पुंजुमतणनगरदाहसमी ॥
तिणकारिसिद्वपागिगसरिसपरिणामवेयणु......

जीवकाण्ड गा० २७६.

२३. सुरनरतिरिनरयाउं हडिसरिसं

पडपडिहारसिमजाहिले ....

कर्मकाण्ड गा० २१.

णिरियाक तिरियाक माणुसदेवाण होति आऊणि ॥

मुलाचार पर्या० गा० १९३.

२३. ...नामकम्म चित्तिसमं ॥

.....चित्त....

कर्मकाण्ड गा० २१.

२३. बायालतिणवइविहं तिउत्तरसयं च सत्तद्वी।

.....तेणउदी । तेउत्तरसयं वा......।

कर्मकाण्ड गा० २२.

२४-२९. गाथाः ॥

आसां विषयो मूलाचारपर्यासाधिकारीयासु १९३-९६ गाथासु द्रष्टव्यः।

३३. बाह्रुरु पिट्ठि सिर उर उयरंग उवंग अंगुलीपग्रुहा । सेसा अंगोवंगा पढमतणुतिगस्युवंगाणि ॥

णलया बाहू य तहा णियंब पुट्टी उरो य सीसो य । अद्वेव दु अंगाइं देहे सेसा उवंगाइं ॥

कर्मकाण्ड गा० २८.

४४-४५. रिवर्षिने उ जियंगं तावज्ञयं आयवाउ न उ जलणे।
जम्रुसिणफासस्स तिईं लोहियवण्णस्स उदउ ति ॥
अणुसिणपयासरूवं जियंगम्रजोयए इहुजोया।
जम्देवुत्तरविकिय जोइसखजोयमाइ ह ॥

मूळुण्हपहा अग्गी आदावो होदि उण्हसहियपहा । आइचे तेरिच्छे उण्हूणपहा हु उज्जोओ ॥

कर्मकाण्ड गा० ३३.

५१. गोयं दुडुचनीयं कुलाल इव सुघड भ्रुंमलाईयं। विग्धं दाणे लामे भोगुवमोगेसु विरिए य ॥

> उचा णिचा गोदं दाणं लाभंतराय मोगो य । परिभोगो विरियं चेव अंतरायं च पंचविहं ॥

> > मूलाचार पर्या० गा० १९७. कर्मकाण्ड गा० १३.

५३. परिणीयत्तणनिन्द्दवउवघायपओसअंतराएण ।

अचासायणयाए आवरणदुगं जिओ जयइ ॥

पिंडणीगमंतराए उवधादो तप्पदोसणिण्हवणे । आवरणदुगं भूयो बंधदि अचासणाए वि ॥

कर्मकाण्ड गा० ८००.

५४. गुरुमचिखंतिकरुणावयजोगकसायविजयदाणजुजी । दृढधम्माई अजह सायमसायं विवजयओ ॥

> भूराणुकंपवदजोगजुंजिदो खंतिदाणगुरुभत्तो । बंधदि भूयो सादं विवरीयो बंधदे इदरं ॥

कर्मकाण्ड गा० ८०१.

५५. उम्मग्गदेसणामग्गनासणादेवदबहरणेहिं। दंसणमोहं जिणग्रणिचेइयसंघाइपडिणीओ॥

> अरिहंतसिद्धचेदियतबसुदगुरुधम्मसंघपडिणीगो । बंधदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥

> > कमकाण्ड गा० ८०२.

५६. दुविहं पि चरणमोहं कसायहासाइविसयविवसमणो । बंधइ नरयाउ महारंभपरिग्गहरुओ रुहो ॥

> तिव्वकसाओ बहुमोहपरिणदो रागदोससंततो । बंधिद चरित्तमोहं दुविहं पि चरित्तगुणघादी ॥ मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिव्वलोहसंजुत्तो । णिरयाउगं णिबंधइ पावमई रुद्दपरिणामी ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ८०३-४.

५७-५८. तिरियाउ गृहहियओ सहो समझो तहा मणुस्साउं।
पयईअ तणुकसाओ दाणरुई मज्झिमगुणो य।।
अविरयमाइ सुराउं बालतवोऽकामनिअरो जयह।

उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गूढहियय माइस्तो । सदसीलो य ससस्तो तिरियाउं बंधदे जीवो ॥ पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीलसंजमविहीणो । मज्झिमगुणहिं जुत्तो मणुवाउं बंधदे जीवो ॥ अणुबदमहबदेहिं बालतवाकामणिज्जराए य । देवाउगं णिबंधइ सम्माइटी य जो जीवो ॥

कर्मकाण्ड गा० ८०५-७.

५८-६०. सरलो अगारविल्लो सुहनामं अन्नहा असुहं ॥
गुणपेही मयरहिजो अन्त्रयणऽन्त्रावणारुई निन्धं ।
पद्धणद्द जिणाइभत्तो उर्व नीयं इयरहा उ ॥
जिल्लपुगाविष्यकरो हिंसाइपरायणो जयह विग्धं ।

मणवयणकायवको माइक्को गारवेहि पहिचदो । असुहं बंधदि णामं तप्यडिवक्स्वेहिं सुहणामं ॥ अरहंतादिसु मत्तो सुत्तरूची पढणुमाणगुणपेही । बंधदि उच्चागोदं विवरीओ बंधदे इदरं ॥ पाणवधादीसु रदो जिणपूजामोक्स्वमगाविग्धयरो । अजोइ अंतरायं ण छहइ जं इच्छियं जेण ॥

कर्मकाण्ड गा० ८०८-१०

# द्वितीयः कर्मग्रन्थः

२. मिच्छे सासण मीसे अविरय देसे पमत्त अपमत्ते । नियद्वि अनियद्वि सुहसुवसम स्वीण सजोगि अजोगि गुणा ।

> मिच्छादिद्वी सासादणो य मिस्सो असंजदो चेव । देसविरदो पमत्तो अपमत्तो तह य णायद्वो ॥ एत्तो अपुञ्वकरणो अणियद्वी सुहुम्संपराओ य । उवसंत स्वीणमोहो सजोगिकेवलिजिणो अजोगी य ॥ मूलाचार पर्या० गा० १५४-१५५. जीवकाण्ड गा० ९-१०.

#### ३-१२ गाथाः॥

आसां विषयः प्रकारान्तरेण कर्मकाण्डम्य ९२ गाथातः १०४ गाथां यावद् द्रष्टन्यः।
सयअडयारूपईणं बंधं गच्छंति वीसअहियसयं।
सक्षे मिच्छादिष्टी बंधदि नाहारतिस्थयरा॥
विज्ञय तेदास्रीसं तेवन्नं चेव पंचवण्णं च।
बंधइ सम्मादिष्टी दु सावश्रो संज्ञवो तहा चेव॥
मूलाचार पर्या० गा० १९८--९९.

#### १३-२२ गाथाः ॥

आसां विषयः प्रकारान्तरेण कर्मकाण्डस्य २६१-७७ गाथासु द्रष्टव्यः।

### २३-२४ गाथे॥

अनयोर्विषयः कर्मकाण्डस्य २७८-८३ गाथासु द्रष्ट्यः ।

#### २५-३४ गाथाः ॥

आसां विषयः कर्मकाण्डस्य ३३३-४३ गाथासु द्रष्टव्यः।

# तृतीयः कर्मग्रन्थः

४-७. सुरह्गुणवीसवजं इगसउ ओहेण बंधिंह निरया।
तित्य विणा मिन्छि सयं सासणि नपुचउ विणा छनुई ॥
विणु अणछवीस मीसे बिसयरि सम्मिम्म जिणनराउजुआ।
इय रयणाइसु भंगो पंकाइसु तित्थयरहीणो ॥
अजिणमणुआउ ओहे सत्तमिए नरदुगुच विणु मिन्छे।
इगनवई सासाणे तिरिआउ नपुंसचउवजं ॥
अणचउवीसविरहिया सनरदुगुचा य मयरि मीमदुगे।

ओषे वा आदेसे णारयांमेच्छिम्ह चारि वोच्छिण्णा ! उविरम बारस सुरचट सुराउआहारयमवंधा ।। धम्मे तित्थं वंधिद वंसामेधाण पुण्णगो चेव । छहो ति य मणुवाऊ चिर्मे मिच्छेव तिरियाऊ ॥ मिम्साविरदे उच्चं मणुवदुगं सत्तमे हवे वधो । मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुच्च ण वधंति ॥

कर्मकाण्ड गा० १०५-७.

७-८. सतरसउ ओहि मिच्छे पजतिरिया विणु जिणाहारं ॥ विणु नरयसोल सासणि सुराउ अणएगतीस विणु मीसे । ससुराउ मयरि सम्मे बीयकसाए विणा देसे ॥

> तिरिये ओघो तित्थाहारूणो अविरदे छिदी चउरो । उविरमछण्हं च छिदी सासणसम्म हवे नियमा ॥ सामण्णतिरियपंचिद्यपुण्णगजोणिणीसु एमेव । सुरणिरयाड अपुण्णे वेगुवियछक्कमवि णित्थ ॥

कर्मकाण्ड गा० १०८-९.

९. इय चउगुणेसु वि नरा परमजया सजिण ओहु देसाई ।जिणइकारसहीणं नवसउ अपजत्ततिरियनरा ॥

तिरिये व णरे णविर हु तित्थाहारं च अत्थि एमेव । सामण्णपुण्णमणुसिणि णरे अपुण्णे अपुण्णेव ॥

कर्मकाण्ड गा० ११०.

१०-११. निरय व्व सुरा नवरं ओहे मिच्छे इगिंदितिगयहिया।
कप्पदुगे वि य एवं जिणहीणो जोइभवणवणे॥
रयण इ सणकुमाराइ आणयाई उजोयचउरहिया।

णिरये व होदि देवे आईसाणो ति सत्त वाम छिदी।
सोस्म चेन अवंधा भवणतिए णरिश्व तित्थयरं॥
किप्पित्थीसु ण तित्वं सदरसहस्सारगो ति तिरियदुगं।
तिरियाक उज्जोवो जित्यं तदो णरिश्व सदरचऊ॥
कर्मकाण्ड गा० १११-१२.

११-१२. अपजितियं ध्व नवसयिगिति पुढिवजलतरुविगले ॥ धनवद्द सासणि विणु सुहुमतेर केंद्र पुण विति चउनवर्द । तिरियनराऊहिं विणा तणुपात्रीं न ते जीत ॥ पुण्णिदरं विगिविगले तत्थुप्पण्णो हु सासणा देहे । पज्जित णिव पाविद इदि णरितिरियाउगं णित्य ॥ कर्मकाण्ड गा० ११३.

१३. ओहु पणिदितसे गइतसे जिणिकार नरितगुच विणा ।
पंचिदियेस जोषं एयक्सेवा वणप्फदीयंते ।
मणुवदुगं मणुबाऊ उच्चं णिह तेउवाउम्हि ।।
णिह सासणे अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे ।
कर्मकाण्ड गा० ११४-१५.

१३-१६. मणवयजोने जोहो उरले नरमंगु तिम्मस्ते ।।

आहारखग विणोहे चउदससउ मिन्छि जिणपणगहीणं ।
सासणि चउनवह विणा नरतिरियाऊ सुहुमतेर ।।

अणचउवीसाह विणा जिणपणजुय सिम्म जोगिणो सायं।
विणु तिरिनराउ कम्मे वि एवमाहारदुमि ओहो ।।

सुरओहो वेउन्थे तिरियनराउरिह ओ य तिम्मस्से ।

ओघं तस मणवयणे ओराले मणुवगह मंगो ॥

ओराले वा मिस्से णिह सुरणिरयाउहारिणरयदुगं ।

मिच्छदुगे देवच्यो तित्यं णिह अविरदे अत्य ॥

पण्णारसमुणतीसं मिच्छदुगे अविरदे छिदी चउरो ।

उवरिमपणसही वि य एकं सादं सजोगिन्हि ॥

देवे वा वेउवे मिस्से णरितिरियआउगं णित्य ।

कुमुणं बाहारे तिम्मस्से णित्थ देवाऊ ॥

कम्मे उराळिमस्सं वा णाउदुगं पि णव छिदी अयदे ।

कर्मकाण्ड गा० ११५-१९.

#### १६-२४ गाथाः ॥

आसां गाधानां विषयः कर्मकाण्डस्य ११९-२१ गाधासु द्रष्टव्यः । तास्य गाधाः— वेदादाहारो ति य सगुणद्वाणाणमोत्रं तु ।। णवरि य सव्युवसम्मे णरसुरक्षाऊणि णस्थि णियमेण । मिच्छस्संतिम णवयं वारं णिह तेउपम्मेसु ।। सुके सदरच उक्षं वामंतिम बारसं च ण व अस्थि । कम्मेव अणाहारे बंधस्संतो अणंतो य ।। कर्मकाण्ड गा० ११९-२१.

# चतुर्थः कर्मप्रन्थः।

- इह सुहुमबायरेगिंदि बि ति चउ अस्सिक्सिक्षपंचिंदी ।
   अपजत्ता पज्जत्ता कमेण चउदस जियद्वाणा !!
   सुहुमा बादरकाया ते सक्छ पज्जत्त्या अपज्जत्ता ।
   पइंदिया दु जीवा जिणेहिं किहया चदुवियप्पा !!
   पज्जतापज्जता वि होति विगिलिदिया दु छठ्मेया ।
   पज्जतापज्जता सण्णिअसण्णी य सेसा दु !!
   मुलाचार पर्या० गा० १५२-५३. जीवकाण्ड गा० ७२.
- ९. गइ इंदिये य काए जोए देए कसायनाणेसु । संजम दंसण लेसा मव सम्मे सिंग आहारे ॥ गइ इंदिये च काये जोगे वेदे कसाय णाणे य । संजम दंसंण लेस्सा भिवया सम्मत्त सिण्ण आहारे ॥ मूलाचार पर्या० गा० १५६. जीवकाण्ड गा० १४२.
- १०. इगबियतियचउपणिदि ..... इगबितिचदुपंचिदियजीवा......

जीवकाण्ड गा० १६६.

१०. छकाया ।

भूजलजलणाऽनिलवणतसा य... पुढवीकायादिङब्मेयो......

जीवकाण्ड गा० १८१.

१०. मणवयणतणुजोगा ॥ मणवयणकायजुत्तस्य......

जीवकाण्ड गा० २१६.

११. वेष नरित्यिनपुंसा .....

पुरिसिच्छिसंदवेदोदयेण पुरिसिच्छिसंदओ भावे। जीवकाण्ड गा० २७१.

११. मइसुण ऽविध्नणकेवलियंगमइसुयअनाण सागारा । पंचेव होंति णाणा मित्र सुद्यओहिसमणं च केवल्लयं । स्वयुवसिया चउरो केवल्ल्णाणं हवे सहयं ।। अण्णाणितयं होदि हु सण्णाणितयं खु मिच्छअणउदये । जीवकाण्ड गा० ३००-१.

१२ गाथा॥

संयमस्य सप्रमेवस्य स्वरूपं जीवकाण्डस्य ४६६-६८ गाथासु द्रह्रव्यम् ।

१३. गाया ।।

दर्शनस्य चतुर्णौ मेदानां स्वरूपं जीवकाण्डस्य ४८३-८६ गाथासु द्रष्टव्यम् ।

१३. किण्हा नीला काऊ तेऊ पम्हा य सुकलेसा य । किण्हा नीला काऊ तेऊ पम्मा य सुकलेस्सा य । जीवकाण्ड गा० ४९३.

१३...भवियरा

मविया सिद्धी जेसि जीवाणं ते हवंति भवसिद्धा । तक्षिवरीयाऽभवा संसारादो ण सिज्झंति ॥

जीवकाण्ड गा० ५५७.

सम्यक्त्वमार्गणायाः षड्मेदानां स्वरूपं जीवकाण्डस्य ६४६-६४८ ६४९-६५३-६५४-६५५ गाथासु द्रष्टन्यम् ।

१९. पण तिरि चउ सुरनरये नर सिक्त पिंगिदि भव तिस सबे ।
सुरणारयेस चत्ति होति तिरियेस जाण पंचेव ।
मणुसगदीए वि तहा चोद्दस गुणणामधेयाणि ।।
मुळाचार पर्या० गा० १५९.

१४-२३ गायाः ॥

 १४-२३ गाथानां विषयः किञ्चिद् व्युक्तमेण जीवकाण्डस्य विषयः ।

२४. माथा ॥

पञ्चदशयोगानां नामनिर्देशो स्थणानि च जीवकाण्डस्य २१६-४० गाथासु द्रष्टव्यानि ।

३७-३८. नर निरय देव तिरिया थोवा दु असंख णंतगुणा ॥
पण चंछ ति दु एगिंदी थोवा तिश्वि अहिया अणंतगुणा ।
तस थोव असंखऽग्गी भू जलऽनिल अहिय वणऽणंता ॥

एतयोर्गाथयोर्विषयः मूलाचारपर्याप्त्यिकारस्य १७० गाथासु किश्चित्मकारान्तर्रेण प्रतिपादितः ।

४५. सद्वजियठाण मिच्छे सग सासणि पण अपज सिमदुगं। सम्मे सभी दुविद्ो सेसेसुं सिभपजनो।।

मिच्छे चोहस जीता सासण अयदे पमत्तविरदे य । सण्णिदुगं सेसगुणे सण्णी पुण्णो दु खीणो ति ॥ जीवकाण्ड गा० ६९९.

४६-४७. मिन्छतुग अजह जोगाऽऽहारतुगूणा अपुवपणगे उ । मणवहउरलं सविजव मीसि सविजवतुग देसे ॥ साहारतुग पमत्ते ते विजवाहारमीस विणु इयरे । कम्मुरलदुगंताइममणवयण सजोगी न अजोगी ॥

तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु नव छट्टयम्म एगारा । जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ जीवकाण्ड गा० ७०४, कर्मकाण्ड गा० ४९४.

४८. तिअनाण दुदंसाइमदुगे अजइ देसि नाणदंसितगं।
ते मीसि मीस समणा जयाइ केवलदुगंतदुगे॥
दोण्हं पंच य छ खेव दोस्र मिस्सम्हि होति वा मिस्सा।
सत्तुवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥

जीवकाण्ड गा० ७०५. कर्मकाण्ड गा० ४९१.

४९. नेर्गिदिसु सासाणी .....

निह सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुमे। कर्मकाण्ड गा० ११५.

५०. इन्सु सद्दा तेउतिमं इगि इन्सु सुका अजीगि अहेसा।

अयदो ति छ केस्साओ सुइतियकेस्सा हु देसविरदतिये। तत्तो सुका केस्सा अजोगिठाणं अकेस्सं तु ॥ जीवकाण्ड गा० ५३२. कर्जवाण्ड गा० ५०३.

५०-५२. बंधस्स मिच्छअविरइकसायजोग ति चउ हेळ ॥
अमिगद्दियमणमिगद्दियाऽभिनिवेसियसंसइयमणामोगं ।
पण मिच्छ बार अविरइ मणकरणानियमु छ जियबद्दो ॥
नव सोल कसामा पनर जोग इय उत्तरा उ समबद्धा ।
इगन्उदणतिगुणेसुं चउतिदुरुगपबओ बंधो ॥

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति। पण बारस पणुवीसं पण्णरसा होति तक्तेया।। चदुपचहगो बंधो पढमे णंतरतिगे तिषचहगो। मिस्सगबिदियं उवरिमदुगं च देसेकदेसम्मि।। उवरिक्षपंचये पुण दुपचया जोगपच्छो तिष्हं। सामण्णपचया सञ्ज अद्वष्टं होति कम्माणं।।

कर्मकाण्ड गा० ७८६-८८.

५४-५८. पणपम पम तियछहिय चत्त गुणचत्त छचउदुगवीता।
सोलस दस नव नव सत्त हेडणो न उ अजोिशिन्म ॥
पणपम मिच्छि हारगदुगूण सासाणि पम मिच्छ विणा।
मिस्सदुगकम्मअण विणु तिचत्त मीसे अह छचता॥
सदुमिस्सकम्म अजए अविरहकम्मुरलमीसिकसाए।
द्वृत्त गुणचत्त देसे छवीस साहारदु पमते॥
अविरह इगार तिकसायवज अपमत्ति मीसदुगरिहया।
चडवीस अपृदे पुण दुवीस अविडिवयाहारा॥
अछहास सोल वायरि सुदुमे दस वेयसंजलणित विणा।
सीख्यसंति अलोभा सजोगि पुम्बूत सग जोगा॥

पणवण्णा पण्णासा तिवाल छादाल सत्ततीसा य । बहुवीसा बावीसा बावीसमपुद्यकरणो ति ॥ धूके सोकस पहुदी एगूणं जाव होदि वसठाणं । सुहुमादिसु दस णवयं णवयं जोगिम्मि सत्तेव ॥

कर्मकाण्ड गा० ७८९-९०

एतेकां विशेषविवरणार्थं कर्मकाण्डस्य (पू. २४०) केशवर्णि-कृताः सप्त गाथा अपि द्रष्टव्याः । ५९. अपमर्चता सत्तद्व मीसअप्युववायरा सत्त ।
वंषद् छ स्सुडुमो एगद्ववरिमाऽवंधगाऽजोगी ॥
छस्र सगविहमहविहं कम्मं वंधित तिसु य सत्तविहं ।
छिबहमेकहाणे तिसु एकमवंधगो एको ॥

कर्मकाण्ड गा० ४५२.

- ५०. आसुहुमं संतुदए अह वि मोह विणु सत्त खीणिमा।
  चउ परिमदुगे अह उ संते उवसंति सत्तुद्र ।।
  अहुदलो सुहुमो ति य मोहेण विणा हु संतखीणेसु ।
  घादिदराण चउकस्सुदलो केवलिदुगे णियमा ।।
  संतो ति अहसत्ता लीणे सत्तेव होति सत्ताणि ।
  जोगिम्म अजोगिम्म य चत्तारि हवंति सत्ताणि
  कर्मकाण्ड गा० ४५४, ४५७.
- ६१. उर्रति पमचंता सगडु मीसडु वेयआउ विणा। छग अपमचाइ तओ छ पंच सुहुमो पणुवसंतो।। पण दो सीण दु जोगीऽणुदीरगु अजोगि थोव उवसंता। संखगुण सीण सुहुमा नियद्विअप्युद्ध सम अहिया।। धादीणं छदुमहा उदीरगा रागिणो हि मोहस्स। तदियाऊण पमचा जोगंता होति दोण्हं पि।। मिस्स्णपमचंते आउस्सद्धा हु सुहुमसीणाणं। आविलिसिंहे कमसो सग पण दो चेवुदीरणा होति।। कर्मकाण्ड गा० ४५५-५६

### ६३. गाथा ॥

अस्या गाथाया विषयः किञ्चित्मकारान्तरेण जीवकाण्डस्य ६२२--२८ गाथासु व्रहन्यः।

### ६४-६६ गाथाः ॥

६४-६६ गाथानां विषयः कर्मकाण्डस्य ८१३-१९ गाथासु द्रष्टव्यः।

### ६७-६८ गाथे॥

सानिपातिकमावानां वर्णनं राजवार्तिके ( पृ. ७९ तमे ) द्रष्टव्यम् ।

७०. सम्माइचउसु तिग चउ भावा चउ पणुवसामगुवसंते । चउ खीणापुषि तिभि सेसगुणद्वाणगेगजिए ॥

मिच्छतिये तिचउके दोस्रु वि सिद्धे वि मूलभावां हु। तिग पण पणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होति॥ कर्मकाण्ड गा० ८२१. जीवकाण्ड गा० ११–१४

#### ७१-८६ गायाः ॥

संस्वाविषयको विचारः किञ्चित्पकारान्तरेण त्रिकोकसारस्य १३-५१ गावासु ब्रह्टव्यः ।

### पञ्चमः कर्मग्रन्थः।

२-धृ. वज्जवउतेयकम्माऽगुरुलहुनिमिणोवधायमयकुच्छा ।

मिच्छकसायावरणा विग्धं ध्रुवबन्धि सगचत्ता ॥

तजुवंगागिइसंघयणजाइगइस्वगइणुविजिणसासं ।

उज्जोयायवपरधातसवीसा गोय वेयणियं ॥

हासाइज्ञयलदुगवेयआउ तेवुत्तरी अध्रुववंधा ।

मंगा अणाइसाई अणंतसंतुत्तरा चउरो ॥

धादितिमिच्छकसाया मयतेजगुरुदुगनिमणवण्णचओ ।

संतेताल ध्रुवाणं चदुधा सेसाणयं द्व दुधा ॥

कर्मकाण्ड गा० १२४.

निमिण थिर अथिर अग्रुरुय सुद्द असुद्दं तेय कम्म चउवना ।
 नाणंतराय दंसण मिच्छं धुवउदय सगवीसा ।।

.....मिच्छं सुहुमस्स घादीओ ॥ तेजदुगं वण्णचऊ थिरसुहजुगरुगुरुणिमिण धुवउदया ।

कर्मकाण्ड गा० ४०२-३.

**१३. केवलजुयलावरणा पण निदा बारसाइमकसाया ।** मिच्छं ति सबधाई.....

केवलणाणावरणं दंसण छकं कसायबारसयं। मिच्छं च सबवादी सम्मामिच्छं अवंधन्हि॥

कर्मकाण्ड गा० ३९.

१३-१४. .....चउनाणतिदंसणावरणा ॥ संजलण नोकसाथा विग्वं इय देसवाइओ अवाई । पचेयतजुड्डाऽऽऊ तसवीसा गोयदुग वका ॥

> णाणावरणचउकं तिदंसणं सम्मगं च संजरूणं । णव णोकसाय विग्वं छवीसा देसघादीओं ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ४०.

आउगणामं गोदं वेयणीयं तह अघादि ति ॥

कर्मकाण्ड गा॰ ९.

१५-१७. सुरनरतिगुच सायं तसदस तणुवंग वहर चलरंसं ।
परवासग तिरिआउं वद्मचल पणिदि सुभक्तगई ॥
बायाल पुण्णपगई अपदमसंदाणसगइसंघयणा ।
तिरिदुग असाय नीयोवघाय इग विगल निरयतिगं ॥
थानरदस वद्मचलक धाइपणयालसहिय बासीई ।
पावपयिद सि दोस्र वि वद्माइगहा सुद्दा असुद्दा ॥

सादं तिण्णेवाक उच्चं नरसुरदुगं च पंचिदी।
देहा वंधणसंघादंगोवंगाइं वण्णचओ।
समचउर वज्जरिसहं उवघादूणगुरुछक्क सग्गमणं।
तस बारसद्वसद्दी बादारुमभेददो सत्था।।
घादी णीचमसादं णिरयाक णिरयतिरियदुग जादी।
संठाणसंहदीणं चतुपणपणगं च वण्णचओ।।
उवधादमसग्गमणं थावरदसयं च अप्पसत्था हु।
वंधुदयं पिंड मेदे अडणउदि सयं दुचदुरसीदिदरे॥

कर्मकाण्ड गा० ४१-४४.

**१९. स्वित्तविवागाऽऽणुपुरीओ ।।** स्वेत्तविवाई य आणुपुरवीओ ।

कर्मकाण्ड गा० ४.

२०. धणवाह दुगीय जिणा तसियरतिग सुभगदुभगचउ सासं। जाहतिग जियविवागा.....

वेदणियगोदघादीणेकावण्णं तु णामपयहीणं । सत्तावीसं चेदे अद्वत्तरि जीविववाई ॥

कर्मकाण्ड गा० ४९,

**२०. ....आऊ चउरो भवविवागा ॥** आऊणि भवविवार्ड ।

कर्मकाण्ड गा० ४८.

२१. नामधुनोदय चडतणुनवायसाहारणियर जोयतिगं। पुग्गलविनागि.....

देहांदी फासंता पण्णासा णिमिणतावजुगरुं च । थिरसुहपत्तेयदुगं अगुरुतियं पोमारुविवाई ॥

कर्मकाण्ड गा. ४७.

२२. मृलपयडीण अडसत्तछेगवंघेसु तिश्वि भूगारा । अप्यतरा तिय चडरो अवद्विया न हु अवत्तवो ॥

> चत्तारि तिण्णि तिय चड पयिडहाणाणि मूलपयडीणं। भुजगारप्पदराणि य अविहदाणि वि कमे होति॥ कमेकाण्ड गा० ४५३.

१३. एगादिहिगे भूओ एगाईऊणगम्मि अप्पतरो । तम्मत्तोऽबद्वियओ पढमे समए अवत्तवो ॥

> अप्पं बंधंतो बहुबंधे बहुगादु अप्पबंधे वि । उभयस्थ समे बंधे मुजगारादी कमे होन्ति ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ४६९.

२४. नव छ चउ दंसे दु दु ति दु मोहे दु इगवीस सत्तरस।
तेरस नव पण चउ ति दु इको नव अह दस दुनि ॥

एतद्गाथोक्तानां दर्शनावरणमोहनीययोर्भूयस्कारादीनां भक्नानां वर्णनं कर्मकाण्डस्य ४५९-४६०-४६३-४६८ गाथासु विस्तरतो द्रष्टव्यम् ।

२५. तिपणळअडूनवहिया वीसा तीसेगतीस इग नामे । छस्सगअडूतिवंधा.....

तेवीसं पणवीसं छबीसं अट्टवीसमुगतीसं । तीसेकतीसमेवं एको बंघो दुसेढिन्हि ॥

कर्मकाण्ड गा० ५२१.

२५. ...सेसेसु य ठाणिमिकिकं ॥ सेसेसेयं हवे ठाणं ॥

कर्मकाण्ड गा० ४५८.

२६-२७. वीसऽयरकोडिकोडी नामे गोए य सत्तरी मोहे।
तीसयर चउसु उदही निरयसुराउम्मि तित्तीसा।।
सुत्तुं अकसायिठहं नाह सुदुत्ता जहण्ण वेयणिए।
अद्दुह नामगोएसु सेसएसुं सुदुत्तंतो।।

तीसं कोडाकोडी तिघादितिदयेष्ठ वीस णामदुगे।
सत्तरि मोहे सुद्धं उनही आउस्स तेचीसं॥ १२७॥
बारस य वेयणीये णामागोदे य अह य मुहुत्ता।
भिण्णमुहुत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं॥ १३९॥
कर्मकाण्ड गा० १२७, १३९. मूलाचार पर्या० गा० २००, २०२.

#### २८-३२ गायाः॥

२८—३२ गाथानामुत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धनिरूपणं कर्मकाण्डस्य १२८—३२ गाथामु समवस्रोकनीयम् ।

३२. .....एवहयाबाह वाससया।

उदयं पिंड सत्तण्हं आबाहा कोडिकोडि उवहीणं। वाससयं तप्पडिभागेण य सेसट्टिदीणं च।।

कर्मकाण्ड गा० १५६.

**३३. गुरु कोडिकोडिअंतो** तिन्थाऽऽहाराण भिन्नग्रुहु बाहा लहु ठिइ संखगुणूणा.....।।

अंतोकोडाकोडिद्विदिस्स अंतोमुहुत्तमाबाहा । संखेज्जगुणविहीणं सबजहण्णद्विदिस्स हवे ॥ पुन्वाणं कोडितिभागादासंखेयअद्भवोत्ति हवे । आउस्स य आबाहा ण द्विदिपडिभागमाउस्स ॥

कर्मकाण्ड गा० १५७-५८.

**२२. .....नरतिरियाणाउ पह्नतिगं ॥**नरतिरियाऊण तिष्णि पह्नाणि ।

कर्मकाण्ड गा० १३३.

### ३५-३६ गाथे॥

३५-३६ उत्तरप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धस्य निरूपणं कर्मकाण्डस्य १४०-४३ गाथासु मेक्षणीयम्।

#### ३७-३८ गाथे ॥

३७-३८ गाथयोर्विषयः कर्मकाण्डस्य १४४-१४५-१४२ गाथासु द्रष्टव्यः।

४०-४१. सत्तरस समहिया किर इगाणुपाणुम्मि हुंति खुडुभवा। सगतीससयतिहुत्तर पाणृ पुण इगद्यहुत्तम्मि।। पणसद्विसहस पणसय छत्तीसा इगद्यहुत्त खुडुभवा। आविलियाणं दो सय छप्पन्ना एगखुडुभवे।।

> तिण्णि सया छत्तीसा छावट्टि सहस्सगाणि मरणाणि । अन्तोसुहुत्तकाले तावदिया चेव खुद्दभवा ॥

> > जीवकाण्ड गा० १२३.

४२. अविरयसम्मो तित्थं आहारदुगामराउ य पमत्तो । मिच्छिद्दिही बंधइ जिट्ठठिइं सेमपयडीणं ॥

> सञ्जुष्कस्सिठिदीणं मिच्छाइद्दी दु बंधगो भणिदो । आहारं तित्थयरं देवाउं वा विमोत्तूणं ॥ देवाउगं पमत्तो आहारयमप्पमत्तविरदो दु । तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्मो समज्जेइ ॥

> > कर्मकाण्ड गा० १३५-३६.

४३-४५. विगलसुहुमाउगितगं तिरिमणुया सुरविउद्दिनिरयदुगं ।
एगिदिथावरायव आ ईमाणा सुरुकोसं ।।
तिरिउरलदुगुजोयं छिवद्व सुरिनरय सेस चउगइया ।
आहार जिणमपुदोऽनियद्वि संजलण पुरिस लहुं ।।
सायजसुद्धावरणा विग्वं सुहुमो विउदिछ असभी ।
सभी वि आउबायरपजेंगिदी उ सेसाणं ॥

णरितरिया सेसाउं वेउव्वियछक वियलसुहुमितयं। सुरिणरया ओरालियतिरियदुगुज्जोव संपत्तं।। देवा पुण एइंदिय आदावं थावरं च सेसाणं। उक्कस्स संकिलिट्टा चदुगदिया ईसिमिज्झिमया।।

कर्मकाण्ड गा० १३७-३८.

४६. उक्कोसजहक्षेयर मंगा साई अणाइ धुव अधुवा । चउहा सग अजहको सेसतिगे आउचउसु दुहा ॥

> अजहण्णद्विदिबंघो चउन्विहो सत्तमूरुपयडीणं । सेसतिये दुवियप्पा आउचउके वि दुवियप्पो ॥

> > कर्मकाण्ड गा० १५२.

४७. चउमेओ अजहमो संजलणावरणनवगविग्घाणं । सेसतिमि साइअधुवी तह चउहा सेसपयडीणं ॥

> संजरुणसुहुमचोदसघादीणं चदुविधो दु अजहण्णो । सेसतिया पुण दुविहा सेसाणं चदुविधा वि दुधा ॥

> > कर्मकाण्ड गा० १५३.

४९-५१ गाथाः ॥

**४९-५१** गाथानां विषयः कर्मकाण्डस्य १४८-५० गा**थासु ब्रष्टव्यः** 

५२. सद्याण वि जिट्ठिटिइं असुभा जं साइसंकिलेसेणं।
इयरा विसोहिओ पुण मुत्तं नरअमरितरियाउं।।
सवाओ दु ठिदीओ सहासहाणं पि होति असहाओ।
माणुसितरिक्खदेवाउगं च मोत्तूण सेसाणं।।
कर्मकाण्ड गा० १५४०

### ५३-५४ गाथे ॥

योगस्थानानां निरूपणं कर्मकाण्डस्य २३३-४० गाथासु द्रष्टव्यम् ।

६६. तिव्वमिगथावरायव सुरमिच्छा विगलसुदुमनिरयतिगं। तिरिमणुयाउ तिरिनरा तिरिदुगछैवट्ट सुरनिरया॥

> मिच्छस्संतिममणवयणरितिरयाकणि वामणरितिरये। एइंदिय आदावं थावरणामं च सुरमिच्छे।। .....सुरणारयमिच्छगे असंपत्तं। तिरियदुगं.....

> > कर्मकाण्ड गा० १६८-६९.

६७. विउविसुराहारदुगं सुखगइवन्नचउतेयजिणसायं । समचउपरघातसदसपणिदिसासुच खवगाउ ॥

> उवधादहीणतीसे अपुवकरणस्स उच्चजससादे । संगेलिदे हवंति हु म्वगस्स व सेस बत्तीसा ॥

> > कर्मकाण्ड गा० १६७.

कर्मकाण्ड गा० १६९.

६८. ....सम्मसुरा मणुयउरलदुगवइरं ।
अपमत्तो अमराउं चउगइमिच्छा हु सेसाणं ॥
मणुओरालदुवज्ञं विसुद्धसुरिनरय अविरदे तिश्चा ।
देवाउ अप्पमते ख़वगे अवसेम बत्तीसा ॥
....सेसा पुण चदुगदिमिच्छे किछिट्टे य ॥
कर्मकाण्ड गा० १६६, १६९.

**६९-७३. थीण**तिगं अण मिच्छं मंदरसं संजग्रुम्ग्रुहो मिच्छो । वियतियकसाय अनिरय देस पमत्तो अरहसोए ॥ अपमाइ हारगदुगं दुनिह्असुवसहासरहकुच्छा ।

मयमुवघायमपुषो अनियद्दी पुरिससंजलणे ॥

विग्घावरणे सुहुमो मणुतिरिया सुहुमविगलतिगआऊ ।

वेउिष्ठकममरा निरया उज्जोयउरलदुगं ॥

तिरिदुगनिअं तमतमा जिणमविरय निरय विणिगथावरयं ।

आसुहुमायव सम्मो व सायथिरसुमजसा सिअरा ॥

तसवस्रतेयचउमणुलगहदुगपणिदिसासपरघुचं ।

संघपणागिइनपुथीसुमगियरति मिच्छ चउगह्या ॥

वण्णचउक्तमसत्थं उवधादो स्वगधादि पणवीसं।
तीसाणमवरवंधो सगसगवोच्छेदठाणिम्ह ॥
अणथीणितयं मिच्छं मिच्छे अयदे हु बिदियकोधादी ।
देसे तिदयकसाया संजमगुणपिच्छिदे सोहं॥
आहारमप्पमत्ते पमत्तसुद्धे य अरिदसोगाणं।
णरितरये सुहुमितयं वियहं वेगुव्व छक्ताओ ॥
सुरिणरये उज्जोवोरालदुगं तमतमिक्ह तिरियदुगं।
णीचं च तिगदिमिज्झमपिरणामे थावरे यक्तं॥
सोहम्मो ति य तावं तित्थयरं अविरदे मणुस्तिम्ह ।
चदुगदिवासिकिलिट्टे पण्णरस दुवे विसोहीये॥
परधाददुगं तेजदु तसवण्णचउक्त णिमिणपंचिदी।
अगुरुलहुं च किलिट्टे इत्थिणउंसं विसोहीए॥
सम्मो वा मिच्छो वा अट्ट अपरियत्तमिज्झमो य जिद्द।
परियत्तमाणमिज्झमिनच्छाइटी दु तेवीसं॥
कर्मकाण्ड गा० १७०—७६.

७४. चउतेयवस वेयणियनामणुकोसु सेसधुववंधी । घाईणं अजहमो गोए दुविहो इमी चउहा ॥

घादीणं अजहण्णोऽणुक्तस्तो वेयणीयणामाणं । अजहण्णमणुक्तस्तो गोदे चदुघा दुघा सेसा ॥ सत्थाणं घुवियाणमणुक्तस्तमसत्थगाण घुवियाणं । अजहण्णं च य चदुघा सेसा सेसाणयं च दुघा॥ कर्मकाण्ड गा० १७८—७९.

### ७५-७६ गाथे॥

७५-७६ गायोक्तानां वर्गणानां निर्देशो जीवकाण्डस्य ५९३-९४ गाययोर्द्रष्टन्यः।

७८. अतिमचलकासदुगंधपंचवकारसकम्मलंधदलं । सवोजयणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं ॥

> सयलरसहत्वगंधेहिं परिणदं चरमचदुहिं फासेहिं। सिद्धादोऽभवादोऽणंतिमभागं गुणं दवं॥

> > कर्मकाण्ड गा० १९१.

७९. एगपएसोगाढं नियसवपएसओ गहेइ जिओ।

एयक्लेक्तोगाढं सबपदेसेहिं कम्मणो जोग्गं । बंघदि सगहेद्दिं य अणाद्वियं सादियं उभयं ॥

कर्मकाण्ड गा० १८५.

७९-८०. थेवी आउ तदंसी नामे गोए समी अहिओ ॥ विग्धावरणे मोहे सद्वीवरि वेयणीये जेणप्ये । तस्स फुडचं न हवड ठिईविसेसेण सेसाणं ॥

> आउगमागो थोवो णामागोदे समो तदो अहियो। घादितिये वि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये॥ सहदुक्खणिमित्तादो बहुणिज्जरगो ति वेयणीयस्स। सबेहिंतो बहुगं दव्वं होदि ति णिहिहं॥

> > कर्मकाण्ड गा० १९२-९३.

#### ८१ गाथा ॥

८१ गाथोक्ताया उत्तरप्रकृतीनां भागप्ररूपणाया विस्तरतो वर्णनं कर्मकाण्डस्य १९४-२०६ गाथासु द्रष्टव्यम् ।

८२-८३. सम्मदरसव्विरई उ अणविसंजोयदंसखवने य ।
मोहसमसंतत्ववने खीणसजोगियर गुणसेटी ॥
गुणसेटी दलरपणाऽणुसमयग्रुदयादसंखगुणणाए ।
एयगुणा पुण कमसो असंखगुणनिज्जरा जीवा ॥

सम्मनुष्पत्तीये सावयविरदे अणंतकमांसे। दंसणमोहक्सवगे कसायउवसामगे य उवसंते॥ सवगे य सीणमोहे जिणेसु दबा असंस्तुगुणिदकमा। तिववरीया काला संसेज्जगुणकमा होति॥

जीवकाण्ड गा० ६६-६७.

#### ८५ वासा ॥

८५ गाथोक्तस्य पल्यस्य सविस्तरं स्वरूपं त्रिकोकसारस्य ९३-१०१ गाथाद्य द्रष्टव्यम् ।

८९. अप्पयरपयडिवंघी उकडजोगी य सिमपजतो । कुणइ पएसुकोसं जहमयं तस्स वचासे ॥

> उक्कडजोगो सण्णी पज्जत्तो पयिखन्धमप्पदरो । कुणदि पदेसुकस्सं जहण्णये जाण विवरीयं ॥

> > कर्मकाण्ड गा० २१०.

९०-९२. मिच्छ अजयचउ आऊ बितिगुण विणु मोहि सत्त मिच्छाई ।
छण्हं सतरस सुहुमो अजया देसा बितिकसाए ॥
पण अनियट्टी सुखगइनराउसुरसुभगतिगविउद्विदुगं ।
समचउरंसमसायं वहरं मिच्छो व सम्मो वा ॥
निहापयलादुजुयलभयकुच्छातित्थ सम्मगो सुजई ।
आहारदुगं सेसा उक्कोसपएसगा मिच्छो ॥

आउकस्स पदेसं छकं मोहस्स णव दु ठाणाणि ।
सेसाण तणुकसाओ बंघदि उकस्सजोगेण ॥
सत्तर सुहुमसरागे पंचऽणियद्विम्हि देसगे तदियं ।
अयदे बिदियकसायं होदि हु उकस्सद्व्वं तु ॥
छण्णोकसायणिद्दापयलातित्थं च सम्मगो य जदी ।
सम्मो वामो तेरं णरसुरआऊ असादं तु ॥
देवचउकं वज्जं समचउरं सत्थगमणसुमगतियं ।
आहारमप्पमचो सेसपदेसुकडो मिच्छो ॥

कर्मकाण्ड गा० २११-१४.

९३. सुम्रणी दुनि असन्नी नरयतिग सुराउ सुरविउद्विदुगं । सम्मो जिणं जहनं सुहुमनिगोयाइखणि सेसा ।।

> घोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुसुरणिरय आउगजहन्नं । अपमत्तो आहारं अयदो तित्थं च देवचऊ ॥ चरिम अपुणब्भवत्थो तिविग्गहे पढमविग्गहिन्ह ठिंओ । सुहुमणिगोदो बंधदि सेसाणं अवरबंधं तु ॥

कर्मकाण्ड गा० २१६-१७.

### ९४. दंसण्छगभयकुच्छानितितुरियकसायविग्धनाणाणं । मृल्छगेऽणुकोसो चउह दुहा सेसि सवत्थ ॥

छण्हं पि अणुक्कस्सो पदेसबंधो दु चदुवियप्पो दु। सेसितिय दुवियप्पो मोहाऊणं च दुवियप्पो ॥ तीसण्हमणुक्कस्सो उत्तरपयडीसु चउिवहो बंधो। सेसितिय दुवियप्पो सेसचउक्के वि दुवियप्पो ॥ णाणंतरायदसयं दंसणछक्कं च मोहचोह्सयं। तीसण्हमणुक्कस्सो पदेसबंधो चदुवियप्पो॥

कर्मकाण्ड गा० २०७-९.

९५-९६. सेढिअसंखिजंसे जोगद्वाणाणि पयडिठिइमेजा।

ठिर्दंघज्झवसायाणुमागठाणा असंखगुणा।।

तत्तो कम्मपएसा अणंतगुणिया तओ रमच्छेया।

जोगा पयडिपएसं ठिरुअणुमागं कसायाओ॥

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति।

सेढिअसंखेज्जिदमा जोगद्दाणाणि होति सव्वाणि । तेहिं असंखेज्जगुणो पयडीणं संगहो मव्वो ॥ तेहिं असंखेजगुणा ठिदिअवसेसा हवंति पयडीणं । ठिदिबंधज्झवसाणद्दाणा तत्तो असंखगुणा ॥ अणुभागाणं बंधज्झवसाणमसंखलोगगुणिदमदो । एतो अणंतगुणिदा कम्मपदेसा मुणेयव्या ॥

कर्मकाण्ड गा० २५७-६०.

### ९७. चउदसरज्जू लोओ बुद्धिकओ होइ सत्तरज्जुघणो । तदीहेगपएसा सेदी पयरी य तबग्गो ॥

उन्भियदलेकमुरवद्धयसंचयसण्णिहो हवे होगो। अद्भुदयो मुरवसमो चोह्मरज्जूदओ सक्वो॥ जगसेदिसत्तभागो रज्जू सेढी वि पल्लक्षेदाणं। होदि असंखेजदिमप्पमाणविंदंगुलाण हदी।। जगसेढीए वग्गो जगपदहं होदि तग्वणो होगो।

त्रिलोकसार गा० ६-७, ११२.

९८. अण दंस नपुंसित्थी वेय च्छकं च पुरिसवेयं च । दो दो एगंतरिए सरिसे सरिसं उवसमेह ॥

> स्ववणं वा उवसमणे णवरि य संजल्लणपुरिसमज्झिम्ह । मज्झिम दो दो कोहादीया कमसोवसंता हु ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ३४३.

९९-१०० अण मिच्छ मीस सम्मं तिआउइगविगलथीणतिगुक्तीयं । तिरिनरयथावरदुगं साहारायवअडनपु तथी ।। छग पुं संजलणा दो निद्दा विग्ववरणक्खए नाणी ।

णिरयतिरिक्ससुराउगसंचे णहि देससयलवदस्वनगा। अयदचउकं तु अणं अणियट्टीकरणचिरमिन्हि॥ जुगवं संजोगिचा पुणो वि अणियट्टिकरणबहुमागं। वोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं सम्मं स्ववेदि कमे॥ सोल्डेकिगिछकं चतुसेकं बादरे अदो एकं। सीले सोलसऽजोगे बावचिर तेरुवचंते॥ णिरयतिरिक्सदु वियलं थीणतिगुज्जोवतावएइंदी। साहरणसुहुमधावर सोलं मिज्झमकसायहं॥ संदित्थि छकसाया पुरिसो कोहो य माण मायं च। थुले सुहुमे लोहो उदयं वा होदि स्वीणिन्हि॥

कर्मकाण्ड गा० ३३५-३९.

कनकनन्याचार्यस्य मतेन श्रेणिद्रयस्य स्वरूपं कर्मकाण्डस्य ३९१ -९२ गाथयोर्द्रष्टन्यम् ।

## षष्ठः कर्मग्रन्थः।

अड्डविहसत्तछन्बन्धगेसु अट्ठेव उदयसंताइं।
 एगविहे तिविगण्यो एगविगण्यो अषंधिमा।

अहुबिहसत्तछङ्बन्धगे<sup>सु</sup> अहेव उदयकम्मंसा । एयविहे तिवियप्पो एयवियप्पो अबंधम्मि ॥

कर्मकाण्ड गा० ६२८.

५. अ**इसु एगविगप्यो** छस्सु वि गुणसिन्नएसु दुविगप्यो । पत्तेयं पत्तेयं वंघोदयसंतकम्माणं ॥ मिस्से अपुन्वजुगले विदियं अपमत्तको ति पढमदुगं ।

सुहुमादिसु तदियादी बंधोदयसत्तभंगेसु ॥

कर्मकाण्ड गा० ६२९.

[ पंच नव दुकि अद्वावीसा चउरो तहेव बायाला । दुकि य पंच य मणिया पयडीओ आणुपुतीए ॥ ]

पंच नव दोण्णि अद्वावीसं चउरो कमेण तेणउदी । तेउत्तरं सयं वा दुगपणगं उत्तरा होति ।।

कर्मकाण्ड गा० २२.

६. वंधोदयसंतंसा नाणावरणंतराइए पंच । वंधोवरमे वि तहा उदसंता हुति पंचेव ॥

> बंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतराइए पंच। बंधोपरमे वि तहा उदयंसा होति पंचेव॥

> > कर्मकाण्ड गा० ६३०.

७. बंबस्स य संतस्स य पगदद्वाणाइं तिश्चि तुह्वाइं । उदयद्वाणाणि दुवे चउपणगं दंसणावरणे ॥

णव छक्क चदुकं च य बिदियावरणस्स बंधठाणाणि ।
भुजगारप्पदराणि य अविद्विदाणि वि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥
भीणो त्ति चारि उदया पंचसु णिद्दासु दोसु णिद्दासु ।
एके उदयं पर्ते सीणदुचरिमो ति पंचुदया ॥ ४६१ ॥
मिच्छादुवसंतो ति य अणियद्दीख़वगपढमभागो ति ।
णवसत्ता सीणस्स दुचरिमो ति य छश्चदृवरिमे ॥ ४६२ ॥
कर्मकाण्ड गा० ४५९, ४६१, ४६२.

८-९. बीयावरणे नवबंधगेसु चउ पंच उद्य नव संता ।
छचउबंधे चेवं चउबंधुदए छलंसा य ॥
उवस्यबंधे चउ पण नवंस चउरुद्य छच चउ संता ।
वेयणियाउयगोए विभज मोहं परं बोच्छं ॥

निदियावरणे णवबंधगेसु चदु पंच उदय णव सत्ता। छन्बंधगेसु एवं तह चदुबंधे छडंसा य।। उवरदबंधे चदु पंच उदय णव छच्च सत्त चदु जुगरूं। तदियं गोदं आउं विभज्ज मोहं परं वोच्छं॥

कर्मकाण्ड गा० ६३१-३२.

१०. बाबीस एक्सीसा सचरसा तेरसेव नव पंच ।
चं तिग दुगं च एकं वंधद्वाणाणि मोहस्स ॥
वानीसमेकवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच ।
चंदु तिय दुगं च एकं वंधद्वाणाणि मोहस्स ॥
कर्मकाण्ड गा० ४६३.

११. एकं व दो व चउरो एको एकाहिया दसुकोसा ।
श्रीहेण मोहणिजे उदयहाणा नव हवंति ॥
दस नव अह य सत्त य छ प्पण चत्तारि दोण्णि एकं च ।
उदयहाणा मोहे णव चेव य होति णियमेण ॥
कर्मकाण्ड गा० ४७५.

१२-१३. अहुगसत्तगळ्चउतिगदुगएगाहिया मवे वीसा ।
तेरस बारिकारस एत्तो पंचाइ एक्णा ॥
संतस्स पगइठाणाई ताणि मोहस्स हुंति पद्मरस ।
बंधोदयसंते पुण भंगवियप्या बहू जाण ॥
अहुयसत्तयळकयचदुतिदुगेगाधिगाणि वीसाणि ।
तेरस बारेयारं पणादि एगूणयं सत्तं ॥

कर्मकाण्ड गा० ५०८.

१४. छ ब्बावीसे चउ इगवीसे सत्तरस तेरसे दो दो । नववंघगे वि दोशि उ एकेकमओ परं मंगा ॥ छ ब्बावीसे चदु इगवीसे दो दो हवंति छट्टो चि। एकेकमदो भंगो बंघट्टाणेसु मोहस्स ॥

कर्मकाण्ड गा० ४६७.

१५-१७. दस बावीसे नव इक्षवीस सत्ताइ उदयठाणाई।
छाई नव सत्तरसे तेरे पंचाइ अहेव ॥
चत्तारिमाइ नवबंधगेसु उक्कोस सत्त उदयंसा।
पंचिवहबंधगे पुण उदओ दोण्हं सुणेयबो॥
इत्तो चउबंधाई इक्केकुदया हवंति सबे वि।
बंधोवरमे वि तहा उदयामावे वि वा होआ।।
बावीसयादिबंधेसुदयंसा चदुति तिगि चऊ पंच।
तिसु इगि छ हो अह य एकं पंचेव तिहाणे॥

दसयचऊ पदमतियं णवतियमडवीसयं णवादिचऊ । अडचदुतिदुइगिवीसं अडचदु पुत्रं व सतं तु ॥ सग चउ पुत्रं वंसा दुगमडचउरेक्कवीस तेर तियं। दुगमेकं च य सत्तं पुत्रं वा अत्थि पणगदुगं॥ तिस्रु एकंकं उदओ अडचउरिगिवीससत्तसंजुतं। चदुतिदयं तिदगदुगं दो एकं मोहणीयस्स॥

कर्मकाण्ड गा० ६६१-६४.

१८-२० एकग छकेकारस दस सत्त चउक एकगा चेव।
एए चउनीसगया चउनीस दुगेकमिकारा।।
नवपंचाणउइसएहुदयनिगप्पेहिं मोहिया जीना।
अउणत्तरि एगुत्तरि पर्यार्वेदसएहिं निकेया॥
नवतेसीयसएहिं उदयनिगप्पेहिं मोहिया जीना।
अउणत्तरिसीयाला पर्यावेदसएहिं निकेया।।

एकय छकेयारं दससगचदुरेकयं अपुणरुता ।

एदे चदुवीसगदा बार दुगे पंच एकम्मि ॥

णवसयसत्तत्तिरिहं ठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा ।

इगिदाल्एणत्तरिमयपयडिवियप्पेहिं णायव्वा ॥

कर्मकाण्ड गा० ४८८-८९.

२१-२२ तिश्वेव य बावीसे इगवीसे अट्टबीस सत्तरसे।
छ बेव तेरनवबंधगेसु पंचेव टाणाई।।
पंचिवहचउिवहेसुं छ छक सेसेसु जाण पंचेव
पत्तेयं पत्तेयं चत्तारि य बंधवोच्छेए॥

बानीसयादिवंघेसुदयंसा चदुतितिगिचऊपंच । तिसु इगि छ दो अट्ट य एकं पंचेव तिद्वाणे ॥

कर्मकाण्ड गा० ६६१.

२३. दसनवपत्रसाइं बंघोदयसंतपयडिठाणाई। मणियाईं मोहणिजे इत्तो नामं परं वोच्छं॥

> दसणवपन्नरसाइं बंधोदयसत्तपयडिठाणाणि । भणिदाणि मोहणिजो एत्तो नामं परं बोच्छं ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ५१८.

२४. तेवीस पण्णवीसा छद्यीसा अष्ट्रवीस गुणतीसा । तीसेगतीसमेकं वंधद्वाणाणि नामस्स ॥

> तेवीसं पणवीसं छन्वीसं अहवीसमुगतीसं तीसेकतीसमेवं एको बंधो दुसेढिन्हि॥

> > कर्मकाण्ड गा० ५२१

२५. चउ पणवीसा सोलस नव बाणउईसया य अडगाला । एयालुत्तर छायालसया एकेक बंघविही ॥

अस्या गाथाया विषयः कर्मकाण्डस्य ५६५-६७ गाथास द्रहट्यः।

२६. वीसिगवीसा चउवीसगाइ एगाहिया उ इगतीसा । उदयहाणाणि भवे नव अह य हुंति नामस्स ।।

> वीसं इगिचउवीसं तत्तो इगितीसओ ति एयियं। उदयहाणा एवं णव अट्ट य होति णामस्स ।।

> > कर्मकाण्ड गा० ५९२.

२७-२८. एग वियालेकारस, तेत्तीसा छस्सयाणि तेत्तीसा । वारससत्तरससयाणहिगाणि विपंचसीईहिं ॥ अउणत्तीसेकारससयाहिगा सतरसपंचसद्वीहिं। इकेकगं च वीसाददुदयंतेसु उदयविही॥

अनयोर्विषयः कर्मकाण्डस्य ६०३-६०५ गाश्रास द्रष्टव्यः।

२९. तिदुनउई इगुनउई अहुच्छलसी असीई उगुसीई । अहुय छप्पणक्ति नव अहु य नामसंताणि ॥

> तिदुइगिणउदी णउदी अडचउदोअहियसीदि सीदी य । ऊणासीदहत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ६०९.

३१-३२. नव पंचोदयसंता तेवीसे पण्णवीस छव्वीसे।
अह चऊरहवीसे नव सत्तुगतीस तीसम्मि॥
एगेगमेगतीसे एगे एगुदय अह संतम्मि॥
उवरयबंधे दस दस, वेयगसंतम्मि ठाणाणि॥

अनयोर्विषयः कर्मकाण्डस्य ७४२-७४५ गाशास द्रष्टव्यः।

३७-३८. पण दुग पणगं पण चउ पणगं पणगा हवंति तिचेव । पण छ प्यणगं छ च्छ प्यणगं अहुऽहु दसगं ति ॥ सत्तेव अपञ्जाता सामी तह सुहुमनायरा चेव । विगर्लिदिया उ तिभि उ तह य असमी य समी य ॥

पण दो पणगं पण चदु पणगं बंधुदय सच पणगं च। पण छक्क पणग छ च्छक पणगमदृष्टुमेयारं॥ सचेव अपज्जचा सामी सुहुमो य बादरो चेव। वियक्तिदिया य तिनिहा होति असण्णी कमा सण्णी॥

कर्मकाण्ड गा० ७०४-५.

पुनश्चानयोर्गाथयोर्विषयः कर्मकाण्डस्य ४६०-६२ गाथासु द्रष्टन्यः।

४२. गुणठाणगेसु अहुसु एकेकं मोहबंघठाणेसु । पंचानियड्डिठाणे बंधोवरमो परं तत्तो ॥

> बाबीसमेकवीसं सत्तर सत्तार तेर तिस्र णवयं । थूले पण चदु तिय दुगमेकं मोहस्स ठाणाणि ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ४६४.

४३-४६. सचाइ दस उ मिच्छे सासायणमीसए नवुकोसा ।
छाई नव उ अविरए देसे पंचाइ अहेव ॥
विरए खओबसमिए चउराई सत्त छचऽपुहम्मि ।
अनियहिवायरे पुण इको व दुगे व उदयंसा ॥
एमं सुहुमसरागो वेएइ अवेयणा भवे सेसा ।
मंगाणं च पमाणं पुच्चुहिहेण नायवं ॥
एक छडेकारेकारसेव एकारसेव नव तिकि ।
एए चउवीसगया बार दुगे पंच एकम्मि ॥

दसणवणवादि चउतियतिद्वाण णवद्वसगसगादि चऊ।
ठाणा छादितियं च य चदुवीसगदा अपुन्नो ति।।
एक य छक्केयारं एयारेयारसेव णव तिण्णि।
एदे चउवीसगदा चदुवीसेयार दुगठाणे।।
उदयद्वाणं दोण्हं पणवंधे होदि दोण्हमेकस्स।
चदुविहवंधद्वाणे सेसेसेयं हवे ठाणं।।

कर्मकाण्ड गा० ४८०-८२.

[ नारसपणसद्वसया उदयभिगप्पेहिं मोहिया जीवा । जुलसीई सचत्तरिपयर्विदसएहिं विश्वेया ॥ ]

बारसस्यतेसीदैठाणवियम्पेहिं मोहिदा जीवा। पणसीदिसदसगेहिं पयडिवियम्पेहिं ओधन्मि॥

कर्मकाण्ड गा० ४८७.

४७. जोगीवजीगलेसाइएहिं गुणिया हवन्ति कायदा । जैं जत्य गुणद्वाणे हवंति ते तत्य गुणकारा ॥

> उदयद्वाणं पयिं सगसगउवजोगजोगआदीहि । गुणयिता मेलविदे पदसंखा पयिंडसंखा य ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ४९०.

४८. तिण्णेगे एगेगं तिग मीसे पंच चउसु नियद्विए तिकि । एकार बायरम्मी सुदुमे चउ तिकि उवसंते ।।

तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पण णियद्वीए । तिण्णि य थूलेकारं सुहुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥

कर्मकाण्ड गा० ५०९.

४९-५०. छ णाव छकं तिग सत्त दुगं दुग तिग दुगं तिगऽह चऊ।
दुग छ चउ दुग पण चउ चउ दुग चउ पणग एग चऊ॥
एगेगमह एगेगमह छउमत्थकेवलिजिणाणं।
एग चऊ एग चऊ अह चउ दु छक्कमुद्यंसा॥

छ ण्णव छ त्तिय सग इगि दुग तिग दुग तिण्णि अह चतारि। दुगदुगचदु दुगपणचदु चदुरेयचदू पणेयचदू।। एगेगमद्द एगेगमद्द छदुमहकेवलिजिणाणं। एग चदुरेग चदुरो दो चदु दो छक्क बंधउदयंसा।।

कर्मकाण्ड गा० ६९३-९४.

५१. दो छकऽहु चउकं पण नव एकार छक्तं उदया । नेरहआइसु संता ति पंच एकारस चउकं ॥

> दो छक्कऽह चडकं णिरयादिसु णामबंधठाणाणि । पण णव इगार पणयं ति पंच बारस चडकं च ॥

> > कर्मकाण्ड गा० ७१०.

५२. इग विगर्किदिय सगले पण पंच य अहु नंघठाणाणि । पण छक्केकारुद्या पण पण गारस य संताणि ॥ एगे वियस्ने सयस्ने पण पण अह पंच छक्केगार पणं। पण तेरं बंघादी सेसादेसे वि इदि णेयं॥

कर्मकाण्ड गा० ७११.

५९-६४ गाथानां विषयः कर्मकाण्डस्य ९२-१०३ गाथासु द्रष्टव्यः । उपश्चमश्रेण्याः सविस्तरं स्वरूपं रुव्धिसारस्य २०३-३४९ गाथासु द्रष्टव्यम् ।

क्षपकश्रेण्याः स्वरूपं लब्धिसारस्य ३८९-५९९ गाथासु दृष्टव्यम् ॥

सङ्गलियता—

पं० महेन्द्रकुमारो जैनः

स्याद्वाद—जैन—महाविद्यालयाध्यापकः

काशी (बनारस)



#### ।। अईम् ।।

### नमः कर्मतस्वरहस्यवेदिभ्यः।

### पूज्यश्रीमद्देवेन्द्रस्रितिरचितः स्वोपक्वटीकीपेतः

# शतकनामा पञ्चमः कर्मग्रन्थः।



### ॥ ॐ नमः श्रीप्रवचनाय ॥

यो विश्वविश्वभविनां भवजीजमूतं, कर्मप्रपञ्चमवलीक्य कृपापरीतः । तस्य क्षयाय निजगाद सुदर्शनादिरत्नत्रयं स जयतु प्रभुवर्धमानः ॥ १ ॥ अग्रायणीयपूर्वादुद्धृत्य परोपकारसारिधया । येनाभ्यधायि श्वतकः, स जयतु श्विवश्वर्मसूरिवरः ॥ २ ॥ अनुयोगधरान् सर्वान्, धर्माचार्यान् मुनीस्तथा नत्वा । स्वोपञ्चश्चतकस्त्रं विवृणोमि यथाश्चृतं किञ्चत् ॥ ३ ॥

तत्रादावेवाभीष्टदेवतास्तुत्यादिप्रतिपादिकामिमां गाथामाह---

### निमय जिणं धुववंधो १ दय २ सत्ता ३ घाइ ४ पुन्न ५ परिय<del>का</del> ६। सेयर १२ चउइविवागा १६, बुच्छं बंधविह २० सामी २४ य ॥ १॥

जिनं नत्क श्रुववनिधन्यादि वक्ष्य इति सम्बन्धः । तत्र 'नत्वा' नमस्कृत्य, कम् ! इत्याह—
'जिनं' राग-द्वेष-मोहादिदुर्नार वैरिवार जेतारं वीतरागम्, परमार्हन्त्यमहिमारुकृतं तीर्थकरिमत्यर्थः । अनेन परमाश्रीष्टदेवतानमस्कारेण ऐकान्तिकमात्यन्तिकं भावमक्करमाह, अनेन काऽऽशासपिरसमाप्तिनिष्णत्यूहृता भवतीति । क्वाप्रत्ययस्य चोत्तरिक्रयासापेक्षत्वाद् उत्तरिक्रयमाह— श्रुवकर्थो-द्यादि वक्ष्ये । तत्र मिथ्यात्वादिभिवन्धहेतुभिरञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्गकवद् निरन्तरं पुद्गलिक्ति लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्गलेरात्मनः क्षीर-नीरवद् विह-अयःपिण्डवद्गाऽन्योऽन्यानुगमाभेदात्मकः सम्बन्धो बन्धः १ । तेषामेव कर्मपुद्गलानामपवर्तनादिकरणकृते स्वाभाविके वा स्थित्यप्यस्ये सति उद्यसमयप्राप्तानां विपाकवेदनमुद्यः २ । तेषामेव कर्मपुद्गलानां बन्ध-सङ्गमभ्यां रुक्धात्मरूभानां निर्वरण-सङ्गमकृतस्वरूपप्रच्युत्यभावे सति सद्भावः सत्ता ३ । बन्धक्ष उदयक्ष सच्च बन्धोदय-सन्ति, तत्तो ध्रुवशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् श्रुवाणि बन्धोदयसन्ति यासां ता श्रुवबन्धोदयसत्यः । "पाइ" ति 'पातिन्यः' देशघातिन्यः सर्वधातिन्यः सर्वधातिन्यः । "पुन्न" ति पुण्यप्रकृतस्यः ५ ।

१ **सं० २ <sup>०</sup>ति सर्ववा**तिन्यो देशवातिन्यक्षेत्यर्थः । ह्या० <sup>०</sup>ति घातिन्यो देश-सर्वघातिन्यः, सर्ववातिन्यो देशवातिन्यो देशवातिन्यो

"परियत्त" ति 'परिवृत्ताः' परावर्तमानाः ६। "सेयर" ति 'सेतराः' सप्रतिपक्षाः—विपक्षयुक्ता इत्य-क्षरार्भः । मावार्थोऽयम् — ध्रुवबन्धिन्यः १ अध्रुवबन्धिन्यः २ ध्रुवोदयाः ३ अध्रुवोदयाः ४ ध्रुव-सत्ताकाः ५ अध्रुवसत्ताकाः ६ सर्व-देशघातिन्यः ७ अघातिन्यः ८ पुण्यप्रकृतयः ९ पापप्रकृतयः १० परावर्तमानाः ११ अपरावर्तमानाः १२ चेति द्वादश द्वाराणि वक्ष्ये ।

तत्र निजहेतुसद्भावे यासां प्रकृतीनां ध्रुवः-अवश्यम्भावी बन्धो भवति ता ध्रुवबन्धिन्यः १ । यासां च निजहेतुसद्भावेऽपि नावश्यम्भावी बन्धम्ता अध्रुवबन्धिन्यः २ । यदवादि—

नियेहेउसंभवे वि हु, भयणिज्जो जाण होइ पयडीणं ।

बंधो ता अधुवाओ, धुवा अभयणिज्ञबंधाओ ॥ ( पश्चसं० गा० १५३ )

निजहेतवश्चेह मिथ्यात्वादयो मन्तव्याः । यासामन्यविच्छन्नोऽनुसन्ततः स्वोदयव्यवच्छेद-कालं यावदुदयसा ध्रुवोदयाः ३ । यासां तु व्यविच्छन्नोऽप्युदयो भूयोऽपि प्रादुर्भवति तथाविध-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावम्बरूपं पञ्चविधं हेतुसम्बन्धं प्राप्य ता अध्रुवोदयाः ४ । यदमाणि—

अर्व्युच्छिन्नो उद्ओ, जाणं पयडीण ता धुवोद्द्या ।

बुच्छिन्नो वि हु संभवइ, जाण अधुवोदया ताओ ॥ ( पञ्चसं० गा० १५५ )

या. सर्वसंसारिणागप्राप्तसम्यक्त्वायुत्तरगुणानां सातत्येन भवन्ति ता ध्रुवसत्ताकाः ५ । यास्तु कादाचित्कभाविन्यस्ता अध्रुवसत्ताकाः ६ । सर्वेतरघातित्वं च प्रकृतीनां खविषयघातन-मेदतो भवति । तत्र सर्वखविषयघातिन्य सर्वधातिन्यः, खविषयदेशघातिन्यश्च देशघातिन्यः । स्विषयं चासामुत्तरत्र व्याख्यास्यामः । तत. सर्वं—समम्तं देशं च—कश्चन खावार्यं गुण प्रन्तीत्येवंशीलाः सर्व-देशघातिन्यः ७ । ज्ञान-दर्शनादिगुणानां मध्ये न कश्चित् गुणं प्रन्तीत्येवंशीला अषातिन्यः । केवलं यथा खयमतम्करस्वभावोऽपि तम्करे सह वर्तमानस्तस्कर इव दृश्यते, एवमेता अपि घातिनीभिः सह वेद्यमानाम्तद्दोषा इव भवन्ति । यदाहुः श्रीश्वादार्मसूरिपवरा.—

अवसेसा पयडीओ, अधाइया घाइयाहिं पिलभागी । ( वृ० शत० गा० ८२ )

"पालिभागु" ति साद्दयम् । घातित्वं च प्रकृतीनां रसविशेषाद् विश्चेयम् ८ । पुण्यप्रकृतयो जीवाह्यदजनिकाः शुभा उच्यन्ते ९ । पापप्रकृतयः कटुकरसा अशुभा उच्यन्ते १० । याः
प्रकृतयोऽन्यम्याः प्रकृतेर्वन्धसुदयसभयं वा विनिवार्य स्वकीयं वन्धसुदयसभयं वा दर्शयन्ति ताः
परावर्तमानाः ११ । याम्स्वन्यस्याः प्रकृतेर्वन्धसुदयसभयं वाऽनिवार्य स्वकीयं वन्धसुदयसभयं
वा दर्शयन्ति ता न परावर्तन्त इति कृतवाऽपरावर्तमाना उच्यन्ते १२ । यत् प्रत्यपादि----

<sup>"</sup>विणिवारिय जा गच्छइ, बंधं उदयं व अ**न्नपगई**ए ।

सा हु परियत्तमाणी, आणिवारंती अपरियत्ता ॥ (पञ्चसं० गा० १६१) "चउहविवाग" ति चतुर्धा-क्षेत्र-जीव-भव-पुद्गलाश्चितत्वेनचतुःप्रकारो विपाकः-विपचनं

१ निजहेतुसम्भवेऽपि हि भजनीयो यामां भवति प्रकृतीनाम् । बन्धस्ता अधृवा ध्रुवाः अभजनीयबन्धाः॥

२ अन्युच्छित्र उदयो यामां प्रकृतीना ता ध्रुवोदयाः । व्युच्छिकोऽपि हि सम्भवति यासां अध्रुवोदयास्ताः ॥

**१ अवशेषाः प्रकृतयोऽघातिन्यो घातिनीभिः परिभागः ॥** 

विनिवार्य या गळन्ति बन्धमुद्यं वा अन्यप्रकृतेः । सा हि परावर्त्तमाना अनिवारयन्ती अपरिवृक्ता ॥

स्वशक्तिप्रदर्शनं यासां ताश्चतुर्भाविपाकाः श्रेत्रविपाकाः १ जीवविपाकाः २ भवविपाकाः ३ पुद्रक्विपाकाः ४ प्रकृतीर्वेक्ष्ये । तथा "बंधविह" ति विधानानि विधाः-मेदाः, बन्धस्य विधा बन्धविधा:-प्रकृतिबन्ध १ स्थितिबन्ध २ रसबन्ध ३ प्रदेशबन्ध ४ रुक्षणास्तान् वक्ष्ये । अत्र च मोदकदृष्टान्तं पूर्वसूरयो व्यावर्णयन्ति, यथा-वातापहारिद्रव्यनिचयनिष्पन्नो मोदकः प्रकृत्या वातमपहरति, पित्तापहद्रव्यनिर्वृत्तः पित्तम् , श्रेष्मापहद्रव्यसञ्जनितः श्रेष्माणम् १ इत्यादिः श्रित्या तु स एव कश्चिद् दिनमेकमवतिष्ठते, अपरस्तु दिनद्वयम् , अन्यस्तु दिवसत्रयम् , यावद् मासादि-कमपि कालं कश्चिदवतिष्ठते, ततः परं विनश्यति २; स एवानुभावेन-रसपर्यायेण क्रिग्ध-मधुर-त्वादिरुक्षणेन कश्चिदेकगुणानुभावः, अपरस्तु द्विगुणानुभावः, अन्यस्तु त्रिगुणानुभावः ३ इत्यादिः पदेशाः कणिकादिद्रव्यप्रमाणरूपास्तैः पदेशैः स एव कश्चिदेकप्रसृतिप्रमाणः, अपरस्तु प्रसृतिद्वयमानः, अन्यः पुनः प्रसृतित्रयममाणः ४ इत्यादि । एवं कर्मापि ज्ञानावरणादिपुद्गरुनिर्वृतं प्रकृत्या किश्चिद् ज्ञानमावृणोति, किश्चिद्दर्शनं किश्चित्त सुख-दःखे जनयति १ इत्यादि; स्थित्या तु तदेव त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यादिकालावस्थायि भवति २; अनुभावतस्तु तदेव एकस्थानिक-द्विस्थानिक-तीव-मन्दादिकरसयुक्तम् ३; प्रदेशतस्तु तदेवाल्प-बहुप्रदेशनिप्पन्नं स्याद् ४ इति । एष च प्रकृत्यादिस्वमावश्चतुर्विघोऽपि कर्मण उपादानकारु एवं बध्यत इति बन्धश्चतुर्विधः सिद्धो भवति । तथा डमरुकमणिन्यायेन बन्धशब्द इहापि योज्यते, ततो बन्धस्वामिनो वक्ष्ये, कः कस्याः प्रकृतेः स्थितेर्वा क. कस्य रसस्य तीव-मन्दादिरूपस्य कश्च कस्य प्रदेशाग्रस्य जघन्यत्वादिरुक्षणस्य बन्धकः ? इत्यादि स्वामित्वेन वक्ष्ये । चशब्दाद् उपशमश्रेणि-क्षपकश्रे-ण्यादिकं [ च ] वक्ष्य इत्यनेनाभिधेयमाह । सम्बन्ध-प्रयोजने तु सामर्थ्यगम्ये । तत्र सम्बन्धः साध्य-साधनलक्षण उपाय-उपेयलक्षणो गुरुपर्वक्रमलक्षणो वा वेदितन्यः। प्रयोजनं तु प्रकरणकर्तृ-श्रोत्रोरनन्तर-परम्परभेदेन द्वेधा। तत्र प्रकरणकर्तुरनन्तरं सत्त्वानुग्रहः प्रयोजनम् , श्रोतुश्चानन्तरं प्रयोजनं प्रकरणार्थपरिज्ञानम् । परम्परप्रयोजनं तु द्वयोरिप परमपदप्राप्तिरिति । तथा चोक्तम---

सम्यक्शास्त्रपरिज्ञानाद्विरक्ता भवतो जनाः ।

रुब्ध्वा दर्शनसंशुद्धि, ते यान्ति परमां गतिम् ॥

तदेतेन मङ्गलाद्यभिधानेन सकलशास्त्रकृतां प्रवृत्तिरनुसृता भवति । तथा च तैः प्रणिजगदे— प्रक्षावतां प्रवृत्त्यर्थमभिधेय-प्रयोजने ।

मक्रलं चैव शास्त्रादौ, वाच्यमिष्टार्थसिद्धये ॥ इति । ॥ १॥

अय "यथोद्देशं निर्देशः" इति न्यायात् तत्प्रथमतो ध्रुवबन्धिनीः प्रकृतीर्व्याचिख्यासुराह—

### बन्नचउतेयकम्माऽगुरुलहुनिमिणोवघायभयकुच्छा। मिच्छकसायावरणा, विग्घं घुववंधि सगचत्ता॥ २॥

प्राक्कतत्वाद् लिक्क-वचनव्यत्ययेन प्रुवबन्धिन्यः प्रकृतयः "सगचत्त'' ति सप्तचत्वारिंशत्सक्ष्मा भवन्ति। तथाहि—वर्णेनोपलक्षितं चतुष्कं वर्णचतुष्कं—वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शलक्षणम् , ततो वर्णच-तुष्कं च तैजसं च कार्मणं चागुरुलधु चेत्यादिद्वन्द्वे वर्णचतुष्क-तैजस-कार्मणा-ऽगुरुलधु-निर्माण-उप-

<sup>9</sup> सं० २ °स्ता व° ॥

वात-अन-कुरसाः। कुत्सा-जुनुप्सा। तथा मिथ्यात्वं च कषायाश्चावरणानि च मिथ्यात्व-कवाया-ऽऽय-रणानि । तत्र वर्णचतुष्क-तेजस-कार्मणा-ऽगुरुल्यु-निर्माण-उपघातानि इत्येता नव नाममकृतयः, भवं कुत्सा मिथ्यात्वं कषायाः षोडश इत्येता एकोनविंशतिर्मीहनीयमकृतयः, आवरणानि-क्रामायरणपञ्चक-दर्शनावरणनवकस्वरूपाणि चतुर्दश, विष्नम्-अन्तरायं दान-लाभ-सोग-उपसोग-विर्मित्तरायमेदात् पञ्चविधमिति । एवं सप्तचत्वारिशद्पयेता ध्रुववन्धिन्यः, निजहेतुसद्भावेऽवश्यं वन्यसद्भावादिति ॥ २ ॥

उक्ता भ्रुवबन्धिन्यः प्रकृतयः । साम्प्रतमभ्रुवबन्धिनीः प्रकृतीरमिषित्सुराह— तणुवंगाऽऽगिइसंघयणजाइगइम्बगइपुव्यिजिणसासं । उज्जोचाऽऽयवपरघातसवीसा गोय वेयणियं ॥ ३ ॥ हासाइज्ज्यलदुगवेयआउ तेवुत्तरी अधुववंघा । मंगा अणाइसाई, अणंतसंतुत्तरा चउरो ॥ ४ ॥

तनवः-शरीराणि औदारिक-वैक्रिया-SSहारकलर्कंणान्तिसः, तैजस-कार्मणयोध्नववन्धित्वेना-भिहितत्वात्, उपाङ्गानि--औदारिकाङ्गोपाङ्ग-वैकियाङ्गोपाङ्गा-ऽऽहारकाङ्गोपाङ्गरूपाणि त्रीणि, आञ्च-तयः- संस्थानानि समचतुरस्र-न्यप्रोधपरिमण्डल-सादि-कुञ्ज-वामन-हुण्डाख्याः षद्, संहननानि-अस्विनिचयास्मकानि वज्रऋषमनाराच-ऋषभनाराच-नाराचा-ऽर्धनाराच-कीलिका-सेवार्तलक्षणानि बद, जातयः-एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियरूपाः पञ्च, गतयः-देव-मनुष्य-तिर्यक्-नारकगतिरुक्षणाश्चतसः, लगतिः-विहायोगतिः प्रशस्ता-ऽप्रशस्तभेदाद् द्वेधा, "पुषि" ति पदैकदेशे पदसमुदायोपचाराद आनुपूर्व्यः-देवानुपूर्वा-मनुजानुपूर्वी-तिर्यगानुपूर्वी-नरकानुपूर्वीक्र-पाश्चतसः, जिननाम-तीर्थकरनाम, श्वासनाम-उच्छ्वासनामेत्वर्थः, उद्योतनाम आतपनाम पराघातनाम "तसवीस" ति त्रसेनोपरुक्षिता विंशतिस्त्रसविंशतिः त्रसदशकं स्थावरदशकमित्यर्थः, गोत्रम् उच्चेगोत्र-नीचैगीत्रभेदेन द्विधा, वेदनीयं सातवेदनीयमसातवेदनीयमिति द्विधा, हाम्या-दियुगरुद्विकं - हास्य-रति-अरति-जोकाभिधम् , वेदाः - स्त्री-पुं-नपुंसकरूपास्त्रयः, आयूंषि - देवायुर्म-नुजायुस्तिर्यगायुर्नरकायुरिति चत्वारि इति । एतास्त्रिसप्ततिप्रकृतयः 'अध्ववन्धाः' अध्ववनिधन्यो मवन्तीति रोषः। एतासां निजहेतुसद्भावेऽप्यवश्यं बन्धामावाद्भवबन्धित्यम्। तथाहि-पराधात-उच्छ्वासनाम्नोः पर्यासनाम्नेव सह बन्धो नापर्यासनाम्ना अतोऽध्रवेत्वम् । आतपं पुनरेकेन्द्रिय-पायोग्यपकृतिसह चरितमेव नान्यदा । उद्योतं त तिर्यगातिपायोग्यबन्धेनैव सह बध्यते । आहारकद्विक-जिननाम्नी अपि यशाक्रमं संयम-सम्यक्त्वप्रत्ययेनैव बध्येते नान्यथेत्यध्रवबन्धित्वम् । द्येषकरीरोपाक्कत्रिकादीनां षद्षष्टिमकृतीनां सविपक्षत्वाद् निजहेतुसद्भावेऽपि नावद्यं बन्ध इत्यप्नुव-बन्धित्वं सुप्रतीतमेव । उक्ता अध्रवबन्धिन्यः प्रकृतयः । साम्प्रतं प्रवबन्धिन्यभ्रवबन्धिनीनां अञ्चकान् अन्यकाषवार्थे च वस्यमाणअवोदया-ऽध्रुवोदयपक्रतीनां च भक्तकान् बन्धमाश्रित्य उदय-माभित्य च चिन्तयनाह—"भंगा अणाइसाई" इत्यादि । 'मक्काः' मक्ककाश्चत्वारी भवन्ति । कवन् ! इत्वाह--अनादि-सादयोऽनन्त-सान्तोत्तराः। इदमुक्तं भवति-- अनादि-सादिशब्दौ आदी

**१ छा० <sup>०</sup>वब**न्धित्वम् ॥

येषां ते अनादिसादयः, प्राकृतत्वाद् आदिशब्दस्य लोपः। अनन्त-सान्तशब्दानुत्तरे—उत्तरपदे येषां ते अनन्त-सान्तोत्तराः, "ते लुग्वा" (सिद्ध ० ३—२—१०८) इति सूत्रेण पदशब्दस्य लोपः। यदि वा मक्का अनादि-सादयोऽनन्त-सान्तोत्तराः सन्तश्चत्वारो भवन्ति। तद्यथा— अनाद्यनन्तः १ अनादिसान्तः २ सादनन्तः ३ सादिसान्तः ४ चेति ॥ ३ ॥ ४ ॥

उक्ता मङ्गाः । अथ यत्रोदये बन्धे वा ये मङ्गका घटन्ते तानाह--

#### पहमिषया धुवउदइसु, धुवषंधिसु तहयवज्ञ भंगतिगं। मिच्छिम्मि तिक्रि भंगा, दुहा वि अधुवा तुरियभंगा ॥ ५॥

ू 'प्रथमद्वितीयौ' अनाचनन्ता-ऽनादिसान्तलक्षणौ ध्रुवोदयासु प्रकृतिषु भक्ककौ भवतः। तथाहि—न विद्यत आदिर्यस्याऽनादिकालात् सन्तानभावेन सततप्रवृत्तेः सोऽनादिः, अनादिश्वा-सौ अनन्तश्च कदाचिद्प्यनुद्याभावादनाद्यनन्तः, अयं च भक्को निर्भाण-स्थिरा-ऽस्थिरा-ऽसुरु-लघु-रामा-ऽराभ-तेजस-कार्मण-वर्णचतुप्क-ज्ञानपञ्चका-ऽन्तरायपञ्चक-दर्शनचतुप्कलक्षणानां षड्-विंशतिप्रकृतीनां ध्रुवोदयानामभन्यानाश्रित्य वेदितन्यः, यतोऽभन्यानां ध्रुवोदयप्रकृत्यनुदयो न कदाचिद् मविष्यतीति १। तथा अनादिश्चासौ सान्तश्चानादिसान्तः, तत्र ज्ञानपञ्चका-उन्तराय-पश्चक-दर्शनचतुष्करूपाणां चतुर्दशप्रकृतीनामनादिकालात् सन्तानभावेनाऽनादिः सन् यदा क्षीणमोहचरमसमये उदयो व्यवच्छियते तदा अयमनादिसान्तभक्ककः, निर्माण-स्थिरा-ऽस्थरा-ऽस्थ-रुरुषु-शुभा-ऽशुभ-तैजस-कार्मण-वर्णचतुष्करुक्षणानां द्वादशानामपि नामध्रुवोदयप्रकृतीनां सततो-दयेनाऽनादिरुदयो भूत्वा सयोगिकेवलिचरमसमये यदोदयव्यवच्छेदमनुभवति तदाऽनादिसान्त-भक्तकः २ इति । ध्रुवबन्धिनीषु पूर्वोक्तम्बरूपासु सप्तचत्वारिंशत्सक्यासु तृतीयवर्जं भक्तिकं १-२-४ भवति । तथाहि- यो बन्घोऽनादिकालादारम्य सन्तानभावेन सततं प्रवृत्तो न कदाचन व्यवच्छेदमापन्नो न चोत्तरकारुं कदाचिद् व्यवच्छेदमाप्स्यति सोडनाधनन्तोऽभय्याना-मेव भवति १; यस्त्वनादिकालात् सततपवृत्तोऽपि पुनर्वन्थव्यवच्छेदं प्राप्त्यति असावनादि-सान्तः, अयं मव्यानाम् २; साद्यनन्तरुक्षणस्तु तृतीयभक्ककः शून्य एव, न हि यो बन्धः सादि-र्भवति स कदाचिदनन्तः सम्भवतीति तृतीयभङ्गवर्जनम् ३; यः पुनः पूर्वे व्यवच्छित्रः पुनर्बन्धनेन सादित्वमासाच कालान्तरे मूयोऽपि व्यवच्छेदं प्राप्स्यति सोऽयं सादिसान्तः ४ द्रस्येवंस्वरूपं साधनन्तरुक्षणतृतीयशून्यभङ्गकवर्जितं भङ्गकत्रयं ध्रुववन्धिनीषु भवति । सूत्रे च पुंस्त्वं पाकृतत्वात् , पाकृते हि लिक्नं व्यभिचार्थपि, यदाह पाणिनिः स्वप्राकृतलक्षणे—"लिक्नं व्यभिचार्यपि" इति । तत्र प्रथमभक्कस्ता(स्त्वा)सां सर्वासामप्यभव्याश्रितः सुप्रतीत एव, ध्रुवब-न्धिनीः पति तद्बन्धस्यानाधनन्तत्वाद् १ इति । द्वितीयभन्नकस्तु ज्ञानावरणपद्धक-दर्शना-बरणचतुष्का-अन्तरायपञ्चकलक्षणानां चतुर्दशमकृतीनामनादिकालात् सन्तानभावेनानादिः सन् सुक्ष्मसम्परायचरमसमये यदा बन्धो व्यवच्छिद्यते तदा भवति २ । आसामेव चतुर्दशप्रकृती-नामुपशान्तमोहे यदा अवन्धकत्वमासाद्य आयुःक्षयेणाऽद्धाक्षयेण वा प्रतिपतितः सन् पुनर्व-न्धेन सादिवन्धं विधाय भूयोऽपि सूक्ष्मसम्परायचरमसमये बन्धविच्छेदं विधत्ते तदा सादि-

१ सं० १-२ °मापस्यते ॥

सान्तरुक्षणः [चतुर्वो भक्तकः]। चतुर्दशानां च पकृतीनां तृतीयो भक्तको न रुभ्यते ३ इति। संज्यसनकषायन्त्रप्कस्य त सदैवावाप्तानादिबन्धभावो यदा तत्प्रथमतयाऽनिवृत्तिबादरादिर्बन्य-**व्यक्केदं वि**धत्ते तदाऽनादिसान्तस्वभावस्तस्य द्वितीयभङ्गः । यदा तु ततः प्रतिपतितः पुनर्बन्धेन संज्वलनबन्धं सादिं कृत्वा पुनरिप कालान्तरेऽनिवृत्तिबादरादिभावं पाप्तः सन् तान् न मन्त्रयति तदा सादिसान्तस्वरूपः सञ्वलनचतुष्कस्य चतुर्थ इति । निद्रा-प्रचला-तैजस-कार्मण-बर्णचतुष्का-ऽगुरुलघु-उपघात-निर्माण-भय-जुगुष्सास्वरूपाणां त्रयोदशपक्वतीनामनादिकालादना-दिबन्धं विधाय यदा अपूर्वकरणाद्धायां यथास्थानं बन्धोपरमं करोति तदा द्वितीयो भक्ककः । यदा तु ततः प्रतिपतितः पुनर्बन्धविधानेन सादित्वमासाच भूयोऽपि कालान्तरेऽपूर्वकरणमारूढस्य बन्धाभावस्तदा चतुर्थ इति । चतुर्णां प्रत्याख्यानावरणानां बन्धो देशविरतगुणस्थानकं यावद् अनादिः ततः प्रमत्तादौ बन्धोपरमात् सान्त इति द्वितीयभक्तः । ततः प्रतिपतितो भूयोऽपि बन्धनेन सादित्वमासाद्य यदा पुनः प्रमत्तादावबन्धको भवति तदा चतुर्थो भक्ककः । अप्रत्याख्यानाव-रणानां त्वविरतसम्यग्द्षष्टिं यावद् अनादिबन्धं कृत्वा यदा देशविरतादावबन्धको भवति तदा द्वितीयः । ततः प्रतिपतितो भूयोऽपि तानेव बद्धा पुनम्तेषां यदा देशविरतेप्वबन्धको भवति तदा चतुर्थ इति। मिथ्यात्व-रत्यार्नार्द्धत्रिका-उनन्तानुबन्धिनां तु मिथ्यादृष्टिरनादिबन्धको यदा सम्यक्त्वावासौ बन्धोपरमं करोति तदा द्वितीयः। पुनर्मिथ्यात्वगमनेन तान् बद्धा यदा मूयोऽपि सम्यक्त्वलामे सति बन्धं न विधत्ते तदा चतुर्थ इति । एवं ध्रुवबन्धिनीनां भक्कत्रयं निरूपितमिति । तथा मिथ्यात्वस्य ध्रुवोदयस्य भङ्गा अनाद्यनन्त १ अनादिसान्त २ सादिसान्त-३ खभावास्त्रयो भवन्ति । तत्रानांचनन्तोऽभव्यानाम्, यतस्तेषां न कदाचिद् मिथ्यात्वोदय-विच्छेदः समपादि सम्पत्न्यते चेति १ । अनादिसान्तम्त्वनादिमिध्यादृष्टेः, तत्प्रथमत्या सम्यक्त्वकाभे मिथ्यात्वस्याभावात् २ । सादिसान्तः पुनः प्रतिपतितसम्यक्त्वस्य सादिके मिथ्यात्वोदये सम्पन्ने पुनरिप सम्यक्त्वलाभाद मिथ्यात्वोदयाभावे सम्भवति ३ इति । "दहा वि अधुवा तुरियभंग'' ति 'द्विधापि' द्विभेदा अपि बन्धमाश्रित्योदयमाश्रित्य च 'अधुवाः' अधुवब-न्धिन्योऽध्रुवोदयाश्चेत्यर्थः तुरीयः चतुर्थो भक्तः सादिसान्तरुक्षणो यासां तास्त्ररीयभक्ता भवन्ति । तत्राध्रुववन्धिनीनां पूर्वोक्तत्रिसप्ततिसञ्ज्ञयप्रकृतीनामध्रुववन्धित्वादेव सादिसान्तरुक्षण एक एव मक्को भवति । तथा अध्ववीदयानामुदयः सह आदिना-उदयविच्छेदे सति तत्प्रथमतयोदयमव-नस्वभावेन वर्तत इति सादिः, स चासौ सान्तश्च-पुनरुद्यव्यवच्छेदात् सपर्यवसानश्च सादिसान्तः। ततश्चाध्रवोदयानामयमेवैको भक्कको भवति नान्यः, अध्रवत्वादेवेति मावः ॥ ५ ॥

उक्ताः सभावार्था ध्रुवबन्धिन्योऽध्रुवबन्धिन्यश्च प्रकृतयः। प्रसङ्गतो ध्रुवा-ऽध्रुवोदयानां प्रकृतीनां भङ्गकाश्च । सम्प्रति ध्रुवा-ऽध्रुवोदयप्रकृतिद्वारिनरूपणायाह—

निमिण थिरअथिर अगुरुय, सुहअसुहं तेय कम्म चउवन्ना। नाणंतराय दंसण, मिच्छं धुवउदय सगवीसा ॥ ६॥

"निमिण" ति प्राकृतत्वाद् निर्माणं स्थिरा-ऽस्थिरम् "अगुरुय" ति अगुरुलघु शुमा-ऽशुमं तैजसं कार्मणं 'चतुर्वणं' वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शलक्षणमित्येता द्वादश नाम्नो ध्रुवोदयाः ज्ञानावरण- पश्चकम् अन्तरायपञ्चकं दर्शनचतुष्कं मिथ्यात्वमिति सप्तर्विशतिपकृतयः 'श्रुवोदयाः' नित्योदयाः, सर्वासामपि स्वोदयव्यवच्छेदकालं यावदव्यवच्छिकोदयत्वादिति ॥ ६ ॥

अभिहिता ध्रुवोदयाः प्रकृतयः । इदानीमध्रुवोदयाः प्रकृतीराह-

## थिरसुभियर विणु अद्भवषं मिच्छ विणु मोहधुवबंधी। निहोबघाय मीसं, सम्मं पणनवइ अधुबुदया॥ ७॥

इतरशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् 'स्थिरेतर-शुमेतर-प्रकृतिचतुष्कं विना' स्थिरमस्थिरं शुभमशुमं विना शेषा एकोनस्रप्तिसङ्ख्या अधुवबन्धिन्यः प्रकृतयः। तथाहि—तैजस-कार्मणवर्जं
शरीस्त्रिकम् अक्तोपाङ्गत्रयं संस्थानषद्कं संहननषद्कं जातिपश्चकं गतिचतुष्कं विहायोगतिद्विकम् आनुपूर्वीचतुष्कं जिननाम उच्छ्वासनाम उद्योतम् आतपं पराधातं त्रस-बादर-पर्याप्तकप्रत्येक-सुभग-सुखरा-ऽऽदेय-यगःकीर्ति-स्थावर-सूक्ष्मा-ऽपर्याप्तक-साधारण-दुर्भग-दुःखरा-ऽनादेया-ऽयशःकीर्ति उच्चैगोत्रं नीचैगोत्रं साता-ऽसातवेदनीयं हास्य-रती अरति-शोकौ स्थी-पुं-नपुंसकरूपं वेदत्रयम् आयुश्चतुष्कमिति । तथा मिथ्यात्वं विना मोहधुवबन्धिन्योऽष्टादश । तद्यथा—
षोडश कषाया भयं जुगुप्ता । निद्रा पञ्च उपघातनाम मिश्रं सम्यक्त्वमिति पञ्चनवितरभुवोदयाः, व्यवच्छित्रस्याप्युदयस्य पुनरुदयसद्भावदिति । यद्येवं मिथ्यात्वस्याप्यभुवोदयतैव युज्यते,
सम्यक्त्वपासौ व्यवच्छित्रस्यापि तदुदयस्य मिथ्यात्वगमने पुनः सद्भावाद् इति, अत्रोच्यते—
यासां प्रकृतीनां येषु गुणस्थानकेषु गुणमत्ययतोऽद्याप्युदयव्यवच्छेदो न विद्यते, अथ [ च ] द्वयक्षेत्र-कालाद्यपेक्षया तेप्वेव गुणस्थानकेषु कदाचिदसौ भवति कदाचिद् नेति ता एवाध्रुवोदयाः,
यथा निद्राया मिथ्यात्वस्य तु नेदं लक्षणम् , यतस्तस्य यत्र प्रथमगुणस्थानके नाद्याप्युदयव्यवच्छेदस्तत्र सततोदय एव न कादाचित्क इति भ्रुवोदयतैव तम्येति ॥ ७ ॥

उक्तमध्रुवोदयप्रकृतिद्वारम्। सम्प्रति ध्रुवसत्ताका-ऽध्रुवसत्ताकप्रकृतिद्वारद्वयं निरूपयन्नाह— तसवञ्चवीस सगतेयकम्म ध्रुवयंधि सेस वेयतिगं। आगिइतिग वेयणियं, दुज्जयल सग उरल सास चऊ॥८॥ ग्वगईतिरिदुग नीयं, ध्रुवसंता सम्म मीस मणुयदुगं। विउविकार जिणाऊ, हारसगुन्ना अध्रुवसंता॥९॥

इह विंशतिशब्दस्य प्रत्येकं योगात् त्रसविंशतिर्वर्णविंशतिश्च । तत्र त्रसेनोपलक्षिता विंशतिस्नसविंशतिः । तथाहि—त्रस-बादर-पर्याप्तक-प्रत्येक-न्थिर-शुभ-सुभग-सुस्तरा-ऽऽदेय-यशःकीर्तिनामेति त्रसदशकम्, स्थावर-सूक्ष्मा-ऽपर्याप्तक-साधारणा-ऽस्थिरा-ऽशुभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशःकीर्तिनामेति स्थावरदशकम्, उभयमीलने त्रसविंशतिरियमुच्यते । वर्णविंशतिरियम्—कृष्णनील-लोहित-हरिद्र-सितवर्णमेदात् पञ्च वर्णाः, सुरमिगन्धा-ऽसुरभिगन्धमेदेन द्वौ गन्धौ, तिक्त-कटुकथाया-ऽक्ल-मधुरमेदात् पञ्च रसाः,गुरु-लघु-सृदु-खर-शित-उप्ण-क्निग्ध-स्क्ष्मस्पर्शमेदाद्दृष्टौ स्पर्शाः,
सर्वमीलने च वर्णविंशतिरियमुच्यते, वर्णेनोपलक्षिता विंशतिर्वर्णविंशतिरिति कृत्वा । "सगतेयकम्म" ति 'तैजस-कार्मणसप्तकं' तैजसशरीर १ कार्मणशरीर २ तैजसतैजसबन्धन ३ तैजसकार्मण-

4

ब्रम्बन ४ कार्मणकार्मणबन्धन ५ तैजससङ्खातन ६ कार्मणसङ्खातन ७ लक्षणम्। "धुवबंधि सेस" चि वर्णचतुष्क-तैजस-कार्मणस्योक्तत्वात् शेषा एकचत्वारिशद् श्रुवबन्धिन्यः। तथाहि अयुह-लघु-निर्माण-उपघात-भय-जुगुप्सा-मिध्यात्व-कषायषोडशक-ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणनवका-८-न्तरायपञ्चकमिति । 'वेदत्रिकं' स्नी-पुं-नपुंसकलक्षणम् । "आगिइतिग" ति "तणुवंगागिइसंघ-यणजाइगइलगइ" (गा०३) इत्यादिसञ्ज्ञागाथोक्तमाकृतित्रिकं गृसते, तत आकृतयः संस्थानानि षद्, संहननानि षड्, जातयः पञ्च इत्येवमाकृतित्रिकञ्च ब्देन सप्तदश मेदा गृश्चन्ते । 'वेदनीयं' साता-इसातमेदाद्विधा । द्वयोर्युगलयोः समाहारो द्वियुगलं हास्य-रति-अरति-शोकस्रपम् । "सम-उरल" ति औदारिकसप्तकम्-औदारिकशरीर १ औदारिकाङ्गोपाङ्ग २ औदारिकसङ्खातन ३-औदारिकौदारिकबन्धन ४ औदारिकतेजसबन्धन ५ औदारिककार्मणबन्धन ६ औदारिकतेजसका-र्मणबन्धन ७ रूपम् । "सासचउ" ति 'उच्छ्वासचतुष्कं' उच्छ्वास-उद्योता-ऽऽतप-पराघातास्त्र्यम् । "सगईतिरिदुग" ति द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सुम्बन्धात् सगतिद्विकं-प्रशस्तविहायोगति-अप्रश्न-स्तविहायोगतिलक्षणम् , तिर्यग्द्रिकं-तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वीरूपम् । "नीयं" ति नीचैगौत्रमिति । एतामिशदुत्तरशतसञ्ज्याः प्रकृतयो ध्रुवसत्ताका अभिधीयन्ते, ध्रुवसत्ताकत्वं चासां सम्यक्त्वला-भादबीक् सर्वजीवेषु सदैव सद्भावात् । अथानन्तानुबन्धिनां कषायाणामुद्रहरूनसम्भवाद्भवसत्ताक-तेव युज्यते अतः कथं ध्रुवसत्ताकप्रकृतीनां त्रिशदिषकशतसङ्ग्या सङ्गच्छते । मैवं वीचः, यतोऽवाप्तसम्यक्त्वाद्युत्तरगुणानामेव जीवानामेतद्विसंयोगो न सर्वजीवानाम्, अध्रवसत्ताकता चानवासोत्तरगुणजीवापेक्षयेव चिन्त्यते अतोऽनन्तानुबन्धिनां ध्रुवसत्ताकतेवः; यदि चौत्तरगुणप्राप्य-पेक्षया अध्रवसत्ताकता कक्षीकियते तदा सर्वासामपि प्रकृतीनां स्यात्, नानन्तानुबन्धिनामेव, यतः सर्वा अपि प्रकृतयो यथाम्यानमुत्तरगुणेषु सत्त्व सत्ताव्यवच्छेदमनुभवन्त्येवेति । तथा "सम्म" ति सम्यक्त्वं मिश्रम् , 'मनुजद्विकं' मनुजगति-मनुजानुपूर्वीरूपम् , "विउविकार" त्ति 'वैक्रियेकादशकम् ' देवगति १ देवानुपूर्वी २ नरकगति ३ नरकानुपूर्वी ४ वैक्रियशरीर ५-वैक्रियाक्नोपाक ६ वैक्रियसङ्घातन ७ वेक्रियवैक्रियवन्धन ८ वैक्रियतैजसवन्धन ९ वैक्रियकार्म-णबन्धन १० वेकियतेजसकार्मणबन्धन ११ रुक्षणम् , जिननाम, आयुश्चतुष्कम् , "हारसग" चि माकृतत्वाद् आकारलोपे 'आहारकसप्तकम्' आहारकशरीर १ आहारकाङ्गोपाङ्ग २ आहारकसङ्घा-तन ३ आहारकाहारकबन्धन ४ आहारकतैजसबन्धन ५ आहारककार्मणबन्धन ६ आहारकतैज-सकार्मणबन्धनास्त्यम् ७, उर्चगोंत्रम् इत्येना अष्टाविद्यतिसङ्ख्याः प्रकृतयोऽध्रुवसत्ताका उच्यन्ते । अबमिह भावार्थः - सम्यक्त्वं मिश्रं वाडभव्यानां प्रभूतभव्यानां च सत्तायां नास्ति, केषाश्चिद-स्तीति । तथा मनुप्यद्विकं वैकिथेकादशकम् इत्येतास्त्रयोदश प्रकृतयस्तेजो-बायुकायिकजीय-मध्यगतस्योद्वर्तनाप्रयोगेण मत्तायां न रुभ्यन्ते, इतरस्य तु भवन्ति । तथा वैक्रियेकादशकम-सम्प्राप्तत्रसत्वस्य बन्धाभावाद् विहितैतद्बन्धस्य स्थावरमावं गतस्य स्थितिक्षयेण वा सत्तायां न रुम्यते, तदन्यस्य सम्भवत्यपि । तथा सम्यक्त्वहेतौ सत्यपि जिननाम कस्यचिद् भवति कस्य-चिद् नेति । तथा देव-नारकायुषी स्थावराणाम्, तिर्यगायुष्कं त्वहमिन्द्राणां देवानाम्, मनुजा-युष्कं पुनस्तेजो-वायु-सप्तमपृथिवीनारकाणां सर्वथैव तद्धन्थाभावात् सत्तायां न रूम्बते, अन्वेषां दु

सम्भवत्यपि । तथा संयमे सत्यपि आहारकसप्तकं कस्यचिद् वन्धसद्भावे सत्तायां स्यात् तदमावे कस्यचित् नेति । तथोचैगोंत्रमसम्प्राप्तत्रसत्वस्य वन्धाभावाद् विहितैतह्वन्धस्य स्वावरमावं गतस्य स्थितिसयेण वा सत्तायां न रूभ्यते तेजो-वायुकायिकजीवमध्यगतस्य उद्वर्तनप्रयोगेण वा सत्तायां न रूभ्यते, इतरस्य तु भवतीत्यासामभ्रुवसत्ताकता ॥ ८–९ ॥

उक्तं ध्रुवसत्ताका-ऽध्रुवसत्ताकप्रकृतिद्वारद्वयम् । सम्प्रति गुणस्वानकेषु कासाश्चित् प्रकृतीनां ध्रुवा-ऽध्रुवसत्तां गाथात्रयेण निरूपयन्नाह—

#### पदमतिगुणेसु मिच्छं, नियमा अजयाइअङ्गे भज्नं । सासाणे खल्छ सम्मं, संतं मिच्छाइदसगे वा ॥ १०॥

प्रथमाः—आधासयः—त्रिसञ्चा गुणाः—गुणस्थानकानि प्रथमत्रिगुणाः तेषु प्रथमत्रिगुणेषु—
मिथ्यादृष्टि-सास्यादन-सम्यग्मिथ्यादृष्टिलक्षणेषु 'मिथ्यात्वं' मिथ्यात्वंश प्रकृतिः 'नियमात्' निश्चयेन 'सद्' विद्यमानम्, सत्तायां प्राप्यत इत्यर्थः। 'अयतादृष्टके' अविरतसम्यग्दृष्टि १ देशविरत२ प्रमत्तंस्यत ३ अप्रमत्तसंयत ४ अपूर्वकरण ५ अनिवृत्तिबादर ६ सूक्ष्मसम्पराय ७ उपशान्तमोह८ लक्षणेष्वष्टसु गुणस्थानकेषु 'भाज्यं' विकल्पनीयम्, कदाचिद् मिथ्यात्वं सत्तायामस्ति कदाचिन्नास्ति। तथाहि—अविरतसम्यग्दृष्ट्यादिना क्षपिते नास्ति, उपशमिते त्वस्ति। सास्तादने 'सन्धु'
नियमेन 'सम्यं'' 'सम्यक्त्वं' सम्यग्दर्शनमोहनीयलक्षणा प्रकृतिः 'सद्' विद्यमानम्, सर्वदैव लम्यत
इत्यर्थः; यत औपशमिकसम्यक्त्वाद्धायां जघन्यतः समयावशेषायामुत्कृष्टतः षद्धाविकाविक्षष्ट्यां सास्तादनो लभ्यते, तत्र च नियमादृष्टाविशतिसत्कर्मवासाविति भावः। 'मिथ्यात्वादिदत्तके' मिथ्यादृष्ट्यादिषु साम्वादनवर्जितोपशान्तमोहृपर्यवसानगुणस्थानकेषु दशसञ्चेषु 'वा' विकल्पेन—भजनया सम्यक्त्वं सत्तायां स्याद् लभ्यते स्याक्षेति। तथाहि—मिथ्यादृष्टौ जीवेऽनादिवर्षक्षेत्रस्यक्त्वं सत्तायां स्याद् लभ्यते स्याक्षेति। तथाहि—मिथ्यादृष्टौ जीवेऽनादिवर्षक्षेत्रसिक्तमिण उद्वलितसम्यक्त्वपुक्षे वा, मिश्रेऽप्युद्वलितसम्यन्दर्शने, अविरतादौ चोपशान्तमोहान्ते क्षीणसप्तके सम्यग्दर्शनमोहनीयं सत्तायां न प्राप्यते अन्यत्र सर्वत्र लभ्यत इति ॥१०॥

### सासणमीसेसु धुवं, मीसं मिच्छाइनवसु भयणाए। आइतुगे अण नियया, भइया मीसाइनवगम्मि॥ ११॥

साखादनं च मिश्रं च सास्वादन-मिश्रे तयोः सास्वादन-मिश्रयोः, बहुत्वं च प्राकृतवशात्, यदातुः प्रश्नेश्रीहेमचन्द्रस्रिपादाः—"द्विचनस्य बहुवचनम्" (सिद्ध०८—३—१३०) यथा—'हत्था पाया' इत्यादौ, सास्वादनगुणस्थाने सन्यग्गिध्यादृष्टिगुणस्थाने चेत्यर्थः, 'श्रुवम्' अव-श्वम्भावेन 'मिश्रं' सम्यग्गिध्यादर्शनमोहनीयं 'सद्' इति पूर्वोक्तगाथातो उमरुक्मणिन्यायादिहापि सम्बध्यते। इदमत्र हृदयम्—सासादनो नियमादृष्टाविशतिसत्कर्मैंव भवतिः मिश्रश्चाष्टाविशतिसत्कर्मा वस्योजितसम्यक्तः सप्तविशतिसत्कर्मा उद्घितानन्तानुबन्धिचतुष्कश्चतुर्विशतिसत्कर्मा वा, तत एतेषु सत्तास्थानकेषु मिश्रसत्ताऽवश्यं छभ्यतेः षष्टिशतिसत्कर्मा तु मिश्रो न सम्भवत्येव, मिश्रपुक्तस्य सत्तोदयाभ्यां व्यतिरेकेण मिश्रगुणस्थानकाप्रासेरिति। 'मिध्यात्वादिनवसु'

१ **छा० <sup>०</sup>त्ता-**ऽप्रमत्तसंयता-ऽ<sup>८</sup>॥

जन्तोस्तत् तेषु सत्तामां नावाप्यत इति । तथा "बित्गुणे विणा तित्यं" ति कोलिकंनलिकन्यायेन 'सर्वगुणेषु वा' इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम् । सर्वगुणस्थानकेषु द्वितीय-तृतीयगुणस्थानके विना, सास्वादन-मिश्रगुणस्थानकरहितेषु द्वादशस्वित्यर्थः, 'वा' विभाषया—भजनया तीर्थकरनाम सत्तायां पाप्यत इति । इदमत्र तात्पर्यम्—यदा कश्चिद्दविरतसम्यग्दष्ट्यादिरपूर्वकरणभागषद्कं यावत् सम्यक्त्यप्रयात् तीर्थकरनामकर्म बद्धा उपरितनगुणस्थानकान्यविरोहति, कश्चिष्य बद्धतीर्थ-करनामकर्मा अविश्वद्धिवशात् मिथ्यात्वमपि गच्छति तदा सास्वादन-मिश्ररहितेषु द्वादशगुणस्थानकेषु तीर्थकरनामकर्म सत्तायामवाप्यते, तीर्थकरनामसत्ताको हि मिश्र-सास्वादनभावं न प्रतिपद्यते स्वभावादेवेति तद्वर्जनम् । यद्कं बृद्धत्वर्मस्तवभाष्ये—

तित्थयरेण विहीणं, सीयालसयं तु संतए होइ । सासायणम्मि उ गुणे, सम्मामीसे य पयडीणं ॥ (गा० २५)

यः पुनर्विशुद्धसम्यक्त्वेऽपि सति तद् न बध्नाति तस्य सर्वगुणस्थानकेषु तत्सत्ता न रुभ्यते, यतोऽनयोः संयम-सम्यक्त्वरुक्षणस्वप्रत्ययसद्भावेऽपि वन्धाभावाद् नावश्यं सत्तासम्भवः ।

## यदुक्तं कर्मप्रकृतिसङ्गहण्याम्-

आहारग तित्थगरा भज्ज ति ।

आहारकससक-तीर्थकरनाझी सत्तां प्रति भाज्ये इति भावः। एवमाहारँकससके तीर्थकरनामनि च प्रत्येकं सत्तारूपेणाऽवितष्ठमाने मिथ्यादृष्टिरिप जन्तुर्भवतीति निश्चितम्। उभयसत्तायामसौ भवति न वेति विनेयाऽऽशङ्कायामाह—"नोभयसंते मिच्छो" ति। 'न' नैव
उभयस्य—आहारकसप्तक-तीर्थकररुक्षणद्विकर्मेय सन्त्वे– सत्तासद्भावे सित मिथ्यादृष्टिर्भवेत्।
कोऽर्थः वभयसत्तायां मिथ्यात्वं न गच्छतीति भावः। तिर्हि केवस्तीर्थकरनामकमसत्तायां
कियन्तं कास्रं मिथ्यादृष्टिर्भवति वस्ताह—"अंतमुद्धुत्तं भवे तिर्थे" ति 'अन्तर्मुद्धूर्तम्' अन्तर्मुद्धूर्तमात्रं कास्रं 'भवेत्' जायेत "मिच्छो" ति इत्यम्यात्रापि सम्बन्धाद् मिथ्यादृष्टिः। क सिति वस्ताह— "तिरथे" ति तीर्थकरनामकर्मणि सत्तायां वर्तमान इति गम्यते। इद्मुक्तं भवति—
यो नरके बद्धायुष्को वेदकसम्यग्दृष्टिर्बद्धतीर्थकरनामकर्मा सन् तत्रोत्पित्सुरवश्यं सम्यक्तं
परित्यज्य तत्रोत्पद्यते, उत्पत्तिसमनन्तरमन्तर्मुद्ध्वादृर्ध्वमवश्यं सम्यक्तं प्रतिपद्यते, तस्यायमुक्तप्रमाणः कास्रो रुभ्यत इति ॥ १२ ॥

उक्तं सप्रतिपक्षं ध्रुवसत्ताकप्रकृतिद्वारम् । अधुना सप्रतिपक्षं सर्व-देशधातिप्रकृतिद्वारं प्रतिपादयन्नाह——

केवलजुयलावरणा, पण निदा बारसाइमकसाया । मिन्छं ति सब्वघाई, चउनाणतिदंसणावरणा ॥ १३ ॥ संजल्लण नोकसाया, विग्धं इय देसघाइँऔं अघाई । पत्तेयतणुद्धाऽऽऊ, तसवीसा गोयदुग वका ॥ १४ ॥

१ सं०१-२ <sup>०</sup>कनलकन्या<sup>०</sup>।। २ तीर्थकरेण विहीनं समचत्वारिंशं शतं दु सत्तारां भवदि । सास्याद्वे द्व गुणे सम्बर्गित्रे च प्रकृतीनाम्॥ ३ सं०१-२ <sup>०</sup>रकतीर्थः॥ ४ स्था० <sup>०</sup>स्य सत्ताः॥ ५ स्था० स्र

केवस्युगसं केवस्यान-केवस्यर्शनस्पं तस्यावरणे—आच्छादके कर्मणी केवस्युगस्त्रवरणे, केवस्यानावरणं केवस्यर्शनावरणं चेत्यर्थः। 'पश्च निद्राः' निद्रा १ निद्रानिद्रा २ प्रचर ३ प्रच-स्नायस्य १ स्त्र्यानिद्रा ५ स्त्र्याः। द्वादरोति सङ्क्या 'आदिमकषायाः' सञ्ज्वस्नापेक्षया प्रथम-कषायाः-कोध-मान-माया-स्रोभानामेकैकशोऽनन्तानुवन्धि १ अप्रत्यास्यानावरण २ प्रत्यास्यानावरण ३ स्त्र्यास्यानावरण १ प्रत्यास्यानावरण १ प्रत्यास्यानावरण १ प्रत्यास्यानावरण १ प्रत्यास्यान्याये विद्यातिसङ्क्या भवन्तीत्यक्षरार्थः। मावार्थः प्रतर्यम्— इह केवस्ज्ञानावरणस्य स्वावार्यः केवस्ज्ञानस्थाने एवाविष्ठते, तदावरणे तस्य सामर्थ्याभावात्। यदादः श्रीदेवर्दिवाचकवराः—

सैषजीवाणं पियणं अक्खरस्स अणंतभागो निखुण्धािखओ चिद्वइ। (नन्दीप०१९५) इति। कथं तिहं सर्वधाितत्वम् १ इति चेद् अभिषीयते — यथाऽतिवहले जलदपटले समुक्तते बहुत-राया आवृतत्वात् सर्वाऽपि सूर्याचन्द्रमसोः प्रभाऽनेनावृतेति वचनरचना प्रवर्तते, अथंवाऽद्यापि काचित् तत्प्रभा प्रसरति — "खुँदु वि मेहसमुदए, होइ पहा चंदस्राणं॥" (नन्दीपत्र १९५) इति वचनादनुभवसिद्धत्वाच, तथाऽत्रापि प्रवलकेवलज्ञानावरणावृतस्यापि केवलज्ञानस्यानन्त-भागोऽनावृत एवास्ते। यदि पुनस्तमप्यावृणुगात् तदा जीवोऽजीवत्वमेव प्रामुयात्।

#### यदुक्तं नन्धध्ययने---

**जैंइ पुण सो वि आवरि**ज्जा ता णं जीवो अजीवत्तणं पाविज्जा । ( पत्र १९५ )

सोऽपि चावशिष्टोऽनन्तमागो जलधरानावृत्तदिनकरकरमसर इव कट-कुट्यादिमिर्मितिश्रुता-ऽविष-मनःपर्यायंज्ञानावरणरावियते, तथापि काचिद् निगोदावस्थायामपि ज्ञानमात्राऽवतिष्ठते,
अन्यथा अजीवत्वपसङ्गात् । मतिज्ञानादिविषयम्तांध्यार्थान् यन्न जानीते स केवलज्ञानावरणोदयो न भवति, किं तर्हि ! मतिज्ञानावरणाद्युदय एवेति । केवलदर्शनावरणस्य समस्तवस्तुस्तोमसामान्याववोध आवार्यः, तं सर्वे इन्तीति सर्वधाति अभिधीयते, तदनन्तभागं त्विदमपि
सामर्थ्यामावाद् नावृणोति, सोऽपि चानावृतोऽनन्तभागध्यक्षः-अचक्षुः-अविदर्शनावरणरावियते, शेषो जलधरदृष्टान्तादिचर्चस्तथेव । यच्च चक्षुर्दर्शनादिविषयानर्थान् न पश्यति, स केवलदर्शनावरणोदयो न भवति, किं तर्हि ! चक्षुर्दर्शनावरणाद्युदय एवेति । यद्येवं तर्हि केवलज्ञानावरण-केवलदर्शनावरणक्षये सत्यपि मतिज्ञानादिविषयाणामर्थानामववोधो न प्रामोति भिनज्ञानविषयत्वाद्, इति चेर्व् उच्यते—केवलालोकलामे शेषवोधलामान्तर्भावात्, ग्रामलामे क्षेत्रलामान्तर्भाववदिति । निदापञ्चकमपि सर्वे वस्त्वववोधमावृणोतीति सर्वधाति, यत् पुनः स्वापावस्थायामपि किश्चित् चेतयति तत्र धाराधरनिदर्शनं वाच्यम् । तथाऽनन्तानुवन्धिनोऽप्रत्याख्यानावरणाः
मत्याख्यानावरणाश्य मत्येकं चत्वारो यथाकमं सम्यक्तं देशविरतिचारित्रं सर्वविरतिचारित्रं च

१ सर्वेजीवानामि वाक्षरस्यामन्त्रभागो नित्योद्धाटितस्तिष्ठति ॥ २ सं०१-२ <sup>०</sup>थ वा ॥ ३ स्रुष्ट्विप मेचसमुद्दे भवति प्रमा चन्त्रस्प्योः ॥ ४ यदि पुनः सोऽपि आवृणीयात्तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात् ॥ ५ सं०१-२ छा <sup>०</sup>यावर<sup>०</sup>॥ ६ छा० <sup>०</sup>द् तवसुक्तम् ॥ ७ सं०१ छा० <sup>०</sup>द् विकेति ॥

सर्वमेव अन्तीति सर्वधातिनो द्वादशापि कथायाः, यत् पुनस्तेषां प्रवछोदयेऽप्ययोग्याहारादिविर-मणमुपछभ्यते तत्र वारिवाहदृष्टान्तो वाच्यः । तथा मिथ्यात्वं तु जिनप्रणीततत्त्वश्रद्धानरूप-सम्यक्त्वं सर्वमपि हन्तीति सर्वधाति, यत्तु तस्य प्रवकोदयेऽपि मनुष्य-पश्चादिवस्तुश्रद्धानं तद्पि जछधरोदाहरणादवसेयमिति ।

भाविताः सर्वधातिन्यः । सम्प्रति देशघातिन्यो भाव्यन्ते—"चउनाणतिदंसणावरण" ति आवरणशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् ज्ञानावरणचुष्कम् मित्रज्ञानावरण १ श्रुतज्ञानावरण १ न्युर्वर्श्यनावरण १ मनःपर्यायज्ञानावरण १ रूक्षणम्, दर्शनावरणत्रिकं—चक्षुर्दर्शनावरण १ अवधिदर्शनावरण १ रूपमिति । सञ्ज्वरूनाश्चत्वारः—कोध-मान-माया-कोमाः । 'नोकषायाः' हास्य १ रति २ अरति ३ शोक ४ भय ५ जुगुप्सा ६ स्निवेद ७ पुंवेद-८ नपुंसकवेद ९ स्वरूपा नव । 'विद्रमम्' अन्तरायं—दान-काम-भोग-उपमोग-वीर्यान्तरायक्षमणम् । 'इति' अमुना दर्शितप्रकारेण देशघातिन्यः पश्चविश्वतिसद्ध्याः प्रकृतयो भवन्तीत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्—मतिज्ञानावरणादिचतुष्कं केवरुज्ञानावरणानावृतं ज्ञानदेशं हन्तीति देशघाती-दमुच्यते, मत्यादिज्ञानचतुष्टयविषयभूतानर्थान् यद् नावबुध्यते स हि मत्यावरणाद्यद्य एव, तदविषयभूतांस्त्वनन्तगुणान् यत्र ज्ञानीते स केवरुज्ञानावरणस्यैवोदय इति । चक्षुः-अचक्षुः-अवधिदर्शनावरणान्यपि केवरुदर्शनावरणानावृतकेवरुदर्शनेकदेशमावृण्यन्तीति देशघातीनि । तथाहि—चक्षुः-अचक्षुः-अवधिदर्शनावरणोदयादेव न समीक्षते । तथा सञ्ज्वरूना नव नोकषायाध्य रूक्षम्य चारित्रस्य देशमेव प्रन्तीति देशघातिनः, तेषां मूरु-उत्तरगुणानामतीचारजनकत्वात् । यदवादि श्रीमहाराघ्यपादैः—

सेंबे वि य अइयारा, संजलणाणं तु उदयओ हुंति।

मूलच्छिजं पुण होइ, बारसण्हं कसायाणं ॥ (आव० नि० गा० ११२) इति ।

दानान्तरायादीनि पञ्च अन्तरायाण्यपि देशघातीन्येव। तथाहि—दान-काभ-भोग-उपभो-गानां तावद् प्रहण-धारणायोग्यान्येव द्रव्याणि विषयः, तानि च समस्तपुद्गलास्तिकायस्यानन्त-भागरूपे देश एव वर्तन्ते, अतो यदुदयात् तानि पुद्गलास्तिकायदेशवर्तीनि द्रव्याणि यद् दातुं लब्धं भोकुभुपभोकुं च न शक्कोति तानि दान-लाभ-भोग-उपभोगान्तरायाणि तावद् देशघातीन्येव। यत्तु सर्वलोकवर्तीनि द्रव्याणि न ददाति न लभते न भुक्के नाप्युपभुक्के तक्ष दानान्तरायाशु-दयात्, किन्तु तेषामेव ग्रहण-धारणाविषयत्वेनाशक्यानुष्ठानत्वादिति मन्तव्यम् । वीर्यान्तराय-मपि देशघात्येव, सर्ववीर्य न घातयतीति कृत्वा। तथाहि—स्क्मिनिगोदस्य वीर्यान्तरायकर्मणो-ऽभ्युत्ये वर्तमानस्याप्याहारपरिणमन-कर्मदलिकग्रहण-गत्यन्तरगमनादिविषय एतावान् वीर्यान्तरायकर्मक्षयोपशमो विश्वते, तत्क्षयोपशमविशेषतश्च निगोदजीवानादौ कृत्वा यावत् क्षीणमोह-स्वावद् वीर्यमल्यं वहु बहुतरं बहुतमं च तारतम्याद् मवतीति, केविल्निश्च तत्कर्मक्षयसम्भूतं सर्व-

९ सर्वेऽपि चातिचाराः सम्म्बळनानां तूदयतो भवन्ति । मूलच्छेयं पुनर्भवति द्वादशानां कवायाणाम् ॥

विश्व अवस्तिति देशमातीवस् । यदि पुनः सर्वभाति स्यात् तदा यथैय मिध्यात्वस्य कृषासद्वादशः कृत्यः च उद्धने तदावार्यं सम्यवत्वगुणं देश-सर्वसंयमगुणं च जधन्यमपि न कमते, तथैन च तद्धवोऽपि तदावार्यं जधन्यमपि वीर्यगुणं न कमेत, न चैवमस्ति, तस्मादिदमपि देशाधा-तीति स्थितमिति ।

उक्ताः सर्व-वैश्वषातिन्यः। सम्प्रति तत्प्रतिपक्षभूता अघातिनीर्व्यास्तराह—"अघाई" इत्यादि। अघातिन्य एताः पश्चसप्ततिसञ्चाः प्रकृतयोऽभिषीयन्ते। तद्यथा—"परेत्र" नि प्रत्ये-क्रमकृत्यः—पराधात-उच्छ्वासा-ऽऽतप-उद्योता-ऽगुरुळघु-तिर्थकर-निर्माण-उपघातक्रपा अद्यो । "तपुद्धः" नि तन्वा(नु)श्वक्रदेनोपळक्षितमष्टकं "तणुवंगागिइसंघयणजाइगइन्वगइपुत्ति" (गा० ३) इति क्षमणं तन्वष्टकम्, तत्र तनवः—औदारिक-वैकिया-ऽऽहारक-तेजस-कार्मणळक्षणाः एकः, उपाक्षति त्रीणि, आकृतयः—संस्थानानि षद्, संहननानि षद्, जातयः पश्च, गतयश्चतः, न्यति द्वे, पूर्वः—आनुपूर्विश्वतः, एवं तन्वष्टके प्रकृतयः पश्चित्रशत् । आयंषि चत्वारि। त्रसर्वि-श्वतिः—त्रसद्धक-स्थावरदश्चकमीरुनात्। "गोयदुग" नि गोत्रशब्देनोपळक्षितं द्विकम्—"गोयवे-याग्रयं" (गा० ३) इतिगाथाशेन प्रतिपादितम्, गोत्रम्—उश्वगीत्रं नीचैगोत्रमिति, साता-ऽसात-मेन्नद्व वेदनीयं द्विश्वा, तदेवं गोत्रद्विकशब्देन प्रकृतिचतुष्टयमभिधीयते। "वन्न" नि वर्ण-गन्ध-रस-स्थाक्त्याश्चतः प्रकृतयो गृद्धन्ते इति। एताः प्रकृतयोऽधातिन्यः, न कश्चन ज्ञानादिगुणं पातसन्तिति कृत्वा, केवलं सर्व-देशधातिनीभिः सह वेद्यमानास्त्तसहस्योऽनुभ्यन्ते। अयमर्थः— सर्वश्वातिनीभिः सह वेद्यमाना एता अधातिन्योऽपि सर्वधातिरसिवाकं दर्शयन्ति, देशधातिनीभिः सह पुनर्वेद्यमाना देशधातिरसम्, यथा स्वयमचौरोऽपि चौरेः सह वर्तमानश्चीर इवाव-भासते। यद्याणि—

जाँग न विसञो घाइत्तणिम ताणं पि सबघाइरसो ।
जायइ घाइसैगासेण चोरया वेहऽचोराणं ॥ (पञ्चसं० गा० १५९.) ॥ १४॥
उक्तं सप्रतिपक्षं सर्व-देशघातिद्वारम् । सम्प्रति पुण्य-पापप्रकृतीर्विवरीषुराह—
करवास्तिवास सार्थः तस्त्वस त्यावंश वहत्र चल्लांसं ।

सुरत्रस्तिगुच सायं, तसदस तणुवंग वहर चउरंसं। परघासय तिरिक्षाउं, वश्रचउ पणिदि सुभवनाई॥ १५॥

त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् सुरित्रकम्—देवगति-देवानुपूर्वी-देवायुर्कक्षणम्, नर-त्रिकम्—नरगति-नरानुपूर्वी-नरायुर्कक्षणम्, "उष्य" ति उश्वेगोत्रं सातं 'त्रसदशकं' त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येक-स्थिर-शुभ-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-यशःकीर्तिरुक्षणम्, तनवः—औदारिक-वैक्रिया-ऽऽद्दारक-तेजस-कार्मणरूपाः पश्च, उपाङ्गानि—औदारिकाङ्गोपाङ्ग-वैक्रियाङ्गोपाङ्गा-ऽऽहारकाङ्गो-पाङ्गरुक्षणानि त्रीणि, "वहर" ति वज्रत्रक्षभनाराचसंहननम् 'चतुरसं' समचतुरसं "परधा-सग्"ति पराधातसप्तकम्—पराधात-उच्छ्वासा-ऽऽतप-उद्योता-ऽगुरुरुष्ठधु-तीर्थकरनाम-निर्माणरूपम्,

यासां न विषयो घातित्वे तासामपि सर्वघातिरसः । जायते घातिसकाशेन चौरता इवेहाचौराणाम् ॥

२ दश्चासमूत्रस्योपसदीकामतगाथायां तु-°समासेण । वृहत्दीकागतगाथायां पुनः-°स्रगासेण ॥

तिर्वगायुः <sup>क्षे</sup>वर्णभेतुष्कं' वर्ण-गम्ध-रस-स्पेशस्यिम् , पश्चिन्द्रिवजातिः 'श्चमसंगतिः' श्रशस्तवि-हाबीगतिरिति ॥ १५ ॥

बायाल पुन्नपगई, अपरमसंठाणखगइसंघयणा। तिरिदुंग असाय नीयोवघाय इग विगल निरयतिणं॥ १६॥ धावरदस वश्रवडक घाइपणयालसहिय बासीई। पावपयंडि ति दोसु वि, वश्राइगहा सहा असुहा॥ १७॥

सुरश्चिकप्रभृतयः शुभलगतिपर्यन्ता एता द्विचत्वारिंशत्सक्ष्याः पुण्याः-सुभाः प्रकृतयः पुण्य-

उक्ताः पुण्यप्रकृतयः इदानी पापप्रकृतीराह— "अपदमसंठाण" इत्यादि । संस्थानि च सगतिश्च संहननानि च संस्थान-स्थाति-संहननानि, अपश्यमानि च प्रथमवर्जानि तानि संस्थान-स्थाति-संहननानि । तत्र।प्रथमसंस्थानानि न्थप्रोधपरिमण्डरु-सादि-कुञ्ज-वामन-हुण्डास्थानि पञ्च, अप्रथमस्थातिः-अपश्चस्तिवहायोगतिः, अप्रथमसंहननानि—ऋषभनाराच-नाराच-ऽर्धनाराच-कीलिका-च्छेदवृत्तस्पाणि पञ्च, 'तिर्थग्द्वकं' तिर्थगाति-तिर्थगानु-पूर्वीस्पम् असातं नीचैगीत्रम् उपघातम् "इग" ति एकेन्द्रियजातिः "बग्छ" ति द्वीन्द्रय-त्रीन्द्रय-चतुरिन्द्रयजातयः 'नरकत्रिक' नरकगति-नरकानुपूर्वीन्नरकायुर्लक्षणं 'स्थावरक्शकं' स्थावर-स्कृत्यान्ऽपर्याप्तक-साधारणा-ऽस्थिरा-ऽशुभ-दुभग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽथशःकीर्तिस्पं, 'वर्ण-चतुष्कं' वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शास्त्रयं "घाइपणयाल" ति सर्वधातिःयो विश्वतिः देशघातिन्यः पश्चित्रशतिः, उभया अपि मिलिताः सामान्येन घातिन्यः पश्चन्त्वारिशद् मवन्ति, ताभिः सहिताः—युक्ताः पूर्वोक्ता अप्रथमसंस्थानादिका वर्णचतुष्कपर्यवसानाः सप्तित्रशत्स्था द्वश्चीतयः पाषपक्वतयो मवन्ति । इतिशब्दः परिसमाप्ती द्वश्चीतयः एव पापपकृतयो न उनापिका इत्यर्थः ।

ननु द्विचत्वारिशत्पुण्यप्रकृतयो भवन्ति द्व्यशीतिश्च पाप्पकृतयो मिलिताश्चतुर्विशत्युत्तरं प्रकृतिशतं जातं, बन्धे तु विशत्युत्तरमेव शतमधिक्रियते "बंधे विसुत्तरसयं" (कर्मस्त० भा० गा० १) इति बचनात्, तत् कथं न विरोधः 'इत्याह——"दोस्र वि वश्नाइगह" ति 'द्वयोरिप' पुण्य-पाप्पकृतिराश्योः 'वर्णादिमहात्' वर्ण-रस-गन्ध-रपर्शमहणाच कश्चनापि विरोधः । अयमभिमायः—वर्णादयो हि पुण्यस्वभावाः पापस्वभावाश्च वर्तन्ते, ततः पुण्यवर्णचतुष्टयं पुण्यपकृतिषु मध्ये मृष्यते, पापवणंचतुष्टयं पुनः पापप्रकृतिषु । ततः पुण्य-पापप्रकृतिराश्योर्वणिदिचतुष्कं यत् तदेकमेव सत् प्रश्नस्ता-ऽपशस्तमेदेनोभयत्रापि विवद्यत इत्यदोषः । तथा एता एव पुण्यपकृतयः शुभकारणजन्य-त्वात् शुभा उच्यन्ते, पापप्रकृतयम्त्वशुभकारणजन्यन्वादशुभा अभिधीयन्त इति ॥ १६--१७॥

उक्तं पुण्यप्रकृति-पापप्रकृतिद्वारद्वयम् । सम्प्रति परावर्तमाना-ऽपरावर्तमानप्रकृतिद्वारद्वयं व्याचिरूयासुर्द्वारगाथायां परावर्तमानप्रकृतीनां पूर्वं निर्देशेऽपि इह अरूपसङ्गाकत्वेन प्रथम-मपरावर्तमानाः प्रकृतीराह—

नामधुवबंधिनवर्ग, दंसण पण नाण विग्ध परधायं। भय कुच्छ मिछ सासं, जिण गुणतीसा अपरियसा॥ १८॥ नाझो भुवनन्विनवकं नामध्रुवनन्विनवकं नवर्षचतुष्क-तेजस-कार्मणा-ऽगुरुल्यु-निर्माण-उप-धातलक्षणम्, दर्शनचतुष्कं-चक्षुः-अचक्षुः-अविष-केवल्दर्शनरूपम्, 'पञ्च ज्ञानानि' मति-भुता-ऽविष-मनःपर्याय-केवल्ज्ञानामिधानि, काकाक्षिगोलकन्यायादत्रापि पञ्चशब्दस्य सम्बन्धात् पञ्च 'विज्ञानि' अन्तरायाणि—दान-लाभ-भोग-उपभोग-वीर्यान्तरायाख्यानि पराघातं भयं 'कुत्सा' जुगुप्सा मिथ्यात्वं 'सासं'' ति उच्छ्वासं जिननाम इत्येता एकोनित्रशत्मकृतयः 'अपरिवृत्ताः' अपरावर्तमाना भवन्ति । अयमत्र भावः—या नामध्रुवनन्धिनवकप्रभृतय एकोनित्रशत्मकृतयस्ताः स्वन्धोदयोभयकालेषु नान्यस्याः प्रकृतेर्वन्धमुदयमुभयं वा निरुध्य प्रवर्तन्तेऽतोऽपरा-वर्तमाना इति ॥ १८ ॥

उक्ता अपरावर्तमानाः प्रकृतयः । साम्प्रतं परावर्तमानपकृतीराह---

तणुअह वेय दुजुयल, कसाय उज्जोयगोयदुग निहा। तसवीसाऽऽउ परित्ता, न्वित्तविषागाणुपुरुवीओ ॥ १९ ॥

तनुशब्देनीपलक्षितमष्टकं "तणुवंगागिइसंघयणजाइगइखगइपुबि" (गा. ३) इति गाथा-वयवेन प्रतिपादितं तन्वष्टकम् । तत्र तनवम्नैजस-कार्मणयोरपरावर्तमानासु प्रतिपादितत्वात् शेषा औदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारकरूपाम्तिसः, उपाक्तानि त्रीणि, आकृतयः षर् , संहननानि षर् , जातयः पञ्च, चतलो गतयः, लगतिद्वयम् , आनुपूर्वीचतुप्कमिति तन्वष्टकशब्देन त्रयस्त्रिशत्र-कृतयो गृह्यन्ते । 'वेदाः' स्त्री-पुं-नपुंसकरूपासयः 'द्वियगरुं' हाम्य-रति-अरति-शोकरूपं, कृषायाः बोडश, "उज्जोयगोयदुगं" ति द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् उद्योतद्विकम्-"उज्जोयायव" (गा. ३) इति वचनाद् उद्योता-ऽऽतपाख्यम् , गोत्रद्विकम्-''गोयवेयणियं'' (गा. ३) इति वचनाद् गोत्र-वेदनीयस्वरूपम् । तत्र गोत्रम् उचैगोत्र-नीचैगोत्रमेदाद् द्विधा, साता-ऽसातमेदाद् वेदनीय-मपि द्विधा इत्येताश्चतसः प्रकृतयो गोत्रद्विकशब्देन गृह्यन्ते, निदापश्चकं त्रसर्विशतः-त्रस-दशक-स्थावरदशकरूपा, आयूंषि चत्वारि इति । एता एकनवतिशक्कतयः "परित्त" ति प्राकृतत्वात् 'परिवृत्ताः' परावर्तमाना भवन्तीति शेषः । तत्र षोडश कषाया निद्रापञ्चकं च यद्यप्येता एक-विश्वतिप्रकृतयो ध्रुववन्धित्वाद् बन्धं प्रति परोपरोधं न कुर्वन्ति तथापि स्वोदये स्वजातीयप्रकृ-त्युदयनिरोधात् परावर्तमाना भवन्ति । स्थिर-शुभा-ऽस्थिरा-ऽशुभवकृतयश्चतस्थ यद्यप्युदयं प्रति न विरुद्धास्तथापि बन्धं प्रति परावर्तमानाः, शेषाश्च गतिचतुष्क-जातिपञ्चक-शरीरत्रिक-अङ्गोपा-**क्र**त्रिक-संस्थानषट्क-संहननषट्का-ऽऽनुपूर्वीचतुष्का-ऽऽतप-उद्योत-विहायोगतिद्विक-त्रसा**दिषोड-**शक-वेदत्रिक-हास्य-रति-अरति-शोकयुगलद्भय-साता-ऽसात-उश्च-नीचा-ऽऽयुश्चतुष्टयलक्षणाः वट्-षष्टिः प्रकृतयो बन्धोदयाभ्यामपि परस्परं विरुद्धा अर्तः परावर्तमाना इति । उक्ताः परावर्त-मानमकतयः, तद्रणनेन च समर्थितं परावर्तमाना-ऽपरावर्तमानमकृतिद्वारद्वयम् । तदेवं समर्थितं "धुववंधोदयसैताघाइपुन्नपरियत्ता सेयर" (गा० १) इति मूल्द्वारगाथोपन्यस्तं द्वारद्वादशकम् । सम्प्रति यदुक्तं "चउह विवागा वुच्छं" (गा० १) इति तद् विभणिषुः प्रथमं क्षेत्रविपाकाः मकृतीराह—"स्वित्तविवाग।णुपुत्तीओ" ति क्षेत्रम्-आकाशं तत्रैव विपाक:-उदयो यासां ताः

९ स्टा॰ विना <sup>°</sup>तः परावर्तमानप्रकृतयः, तद्भण<sup>०</sup> ॥ २ स्तं० १-२ स्टा॰ स॰ म० <sup>०</sup>संता<sup>०</sup> ॥

क्षेत्रविषाकाः, आनुपूर्व्यक्षतसः नरक-तिर्यग्-नरा-ऽमरानुपूर्वीलक्षणाः, यतस्तासां चनसणामिष वित्रहगतावेबोदयो अवतीति । उक्तं च बृहत्कर्मविषाके—

> निरयाउयस्स उदए, नरए वक्कण गच्छमाणस्स । निरयाणुषुव्वियाए, तहि उदओ अञ्चिहि नित्थ ॥

एवं तिरिमणुदेवे, तेसु वि वकेण गच्छमाणस्स ।

तेसिमणुपुष्टियाणं, तहि उदओ अन्नहिं नत्थि ॥ ( गा० १२२-१२३ )

मनु विमहगत्यभावेऽप्यानुपूर्वीणामुदयः सङ्कमकरणेन विधते, अतः कथं क्षेत्रविपाकिन्यस्ता न गतिवद् जीवविपाकिन्यः १ इति अत्रोच्यते—विद्यमानेऽपि सङ्कमे यथा तासां क्षेत्रप्राधान्येन स्वकीयो विपाकोदयो न तथाऽन्यासामतः क्षेत्रविपाकिन्य एवेति ॥ १९ ॥

उक्ताः क्षेत्रविपाकाः प्रकृतयः । साम्प्रतं जीवविपाका भवविपाकाश्च प्रकृतीराह-

# घणघाइ दुगोय जिणा, तसियरतिग सुभगदुभगचउ सासं। जाइतिग जियविवागा, आऊ चउरो भवविवागा॥ २०॥

धनधातिन्यः प्रकृतयः सप्तचत्वारिंशत् , तद्यथा — ज्ञानावरणं पञ्चधा, दर्शनावरणं नवधा, मोहनीयमष्टाविंशतिथा, अन्तरायं पञ्चधेति । "दुगोय" त्ति "गोयवेयणियं" ( गा० ३ ) इति वचनाद 'गोत्रद्विकं' गोत्र-वेदनीयरूपम् । तत्र गोत्रम् उच्चैर्गोत्र-नीचैर्गोत्रभेदाद् द्वेधा, वेदनीयं साता-ऽसात भेदेन द्विभेदमिति दुगोयशब्देन प्रकृति चतुष्टयं गृह्यते । जिननाम, "तसियरितग" त्ति त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् त्रसत्रिकं-त्रस-बादर-पर्याप्तकरूपम् , इतरित्रकं-स्थावरित्रकं स्थावर-सूक्ष्मा-ऽपर्याप्तकलक्षणम् । "सुभगद्भगचउ" ति चतुःशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् सुभग-चतुष्कं-सुभग-सुखरा-ऽऽदेय-यशः कीर्तिरूपम् , दर्भगचतुष्कं-दर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशः-कीर्त्तिलक्षणम् । "सासं" ति उच्छ्वासं "जाइतिग" ति जातिशब्देनोपलक्षितं त्रिकं "जाइगइखगइ" (गा० ३) इति गाथावयवोक्तं जातित्रिकम् । तत्र जातयः-एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतु-रिन्दिय-पञ्चेन्द्रियाख्याः पञ्च, गतयः-सुर-नर-तिर्यग्-नरकरूपाश्चतस्रः, खगतिः-प्रशस्ता-ऽपश-स्तविहायोगतिभेदेन द्विधा, इत्येवं जातित्रिकशब्देन एकादश प्रकृतयो गृह्यन्त इति । एता अष्टा-सप्तिप्रकृतयो जीव एव विपाकः स्वशक्तिदर्शनरुक्षणो विद्यते यासां ता जीवविपाका ज्ञातव्याः। तथाहि---पञ्चविधज्ञानावरणोदयाद् जीव एवाऽज्ञानी स्याद् न पुनः शरीर-पुद्गलादिषु नत्कृतः कश्चिद्रपघातोऽनुमहो वाऽस्तीति, एवं नवविधदर्शनावरणोदयाद् जीव एव अदर्शनी भवति, साता-ऽसातोदयाद् जीव एव सुस्ती दुःखी वा सम्पचते, अष्टाविंशतिविधमोहनीयोदयाद् जीव एव अदर्शनी अचारित्री वा जायते, पञ्चविधान्तरायोदयाद जीव एव न दानादि कर्तुं पारयति, उच्चेगोंत्र-नीचैगोंत्र-गतिचतुष्क-जातिपञ्चक-विहायोगतिद्विक-जिन-त्रस-वादर-पर्या-तक स्वावर-सूक्ष्मा-Sपर्याप्तक-सुभगचतुष्क-दुर्भगचतुष्क-उच्छ्वासनामोदयाद् जीव एव तं तं

निरयायुष उदये नरके वकेण गच्छतः । निरयानुपूर्व्यास्तत्रोदयोऽन्यत्र नास्ति ॥ एवं तिर्यब्-मतुज-देवेषु तैष्वपि वकेण गच्छतः । तासामानुपूर्वाणो तत्रोदयोऽन्यत्र नास्ति ॥

भावमनुभवति न शरीरपुद्गला इति। एताः सर्वा अपि जीवविपाकिन्य इति। या अपि क्षेत्रविपाका उक्ताः, याश्च भवविपाकाः पुद्गलविपाकाश्च वक्ष्यन्ते, ता अपि परमार्थतो जीवविपाका एवः यतो जीवस्यैव पारम्पर्येणानुम्रहमुपधातं च कुर्वन्ति, केवलं मुख्यतया क्षेत्र-भव-पुद्गलेषु तत्तद्विपाकस्य विवक्षितत्वात् तत्तद्विपाका उच्यन्त इति। 'आयृंषि चत्वारि' नारकायुष्कादीनि, पुंस्त्वं च पाकृत-वशात्, पाकृते हि लिक्समतन्त्रमेव, यदवादि प्रवादिसर्पर्यभौपणेयैः श्रीहेमचन्द्रसूरिपादैः स्वप्राकृतलक्ष्येण— ''लिक्समतन्त्रम्" (सिद्ध० ८--४-४४५) इति। भवन्ति कर्मवशवर्तिनः प्राणिनोऽस्मित्रिति भवः—नारकादिपर्यायः, स च पूर्वायुर्विच्छेदे विमहगतेरप्यारभ्य वेदितव्यः, यदाह भगवान् श्रीसुधर्मस्वामी भगवत्याम्—

"नेर्रहण नेरहएस उववज्जह" (शत० ४ उद्दे० ९) इति ।

तस्मन् भवे-नारकतिर्यमरामररूप एव विपाकः - उदयो विद्यते येषां तानि भवविपाकीनि । तथाहि - यथासम्भवं पूर्वभवे बद्धानि आगामिनि भवे विपच्यन्त इति भावः । ननु यथाऽऽयुषां देवादिभवेऽवश्यं विपाको भवति एवं गतीनामिष, अतस्ता अपि भवविपाकिन्यः पामुवन्ति, अत्रोच्यते - आयुर्यद् यस्य भवस्य योग्यं निबद्धं तत् तम्मिन्नेत्र भवे वेद्यत इत्यायुपो भवविपाक-दानाद् भवविपाकित्वम् , गतयम्तु विभिन्नभवयोग्या निबद्धा अप्येकस्मिन्नपि भवे सर्वाः सङ्क्रमेण संवेद्यन्ते । तथाहि - मोक्षगामिनोऽशेषा गतयो मनुष्यभवे क्षयं यान्ति, अतो भवं प्रति गतीनां नैयत्याभावान्न भवविपाकिन्यः, किन्तु जीवविपाकिन्य एवेति ॥ २०॥

उक्ता जीवविषाका भवविषाकाश्च प्रकृतयः। इदानीं पुद्गलविषाकिनीः प्रकृतीः प्रचिकटिषपुराह---

#### नामधुबोदय चउतणुवघायसाहारणियर जोयतिगं। पुग्गलिबागि बंघो, पयइठिइरसपएस ति॥ २१॥

नामः—नामकर्मणो ध्रुवोदयाः- नित्योदया नामध्रुवोदया द्वादश प्रकृतयः, तद्यथा— निर्माण- स्थिरा-ऽख्यिरा-ऽग्रुरुख्यु-शुमा-ऽश्रुभ-तेजस-कार्मण-वर्णचतुष्कमिति । "चउतणु" ति तनुशब्देनो- पर्कक्षितं चतुष्कं "तणुवंगागिइसघयण" (गा०३) इति गाथावयवेन प्रतिपादितं तनुचतुष्कम् । तत्र तेजस-कार्मणयोर्ष्र्वोदयमध्ये पठितन्यादिह तनवः - औदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारकलक्षणास्तिकः परिगृद्धन्ते, उपाक्षानि श्रीणि, आकृतयः - सम्थानानि षद्, संदननानि षद्, तदेवं तनुचतुष्क-शब्देन एता अष्टादश प्रकृतयो गृद्धन्ते । उपयान साधारणम् 'इतरचं तत्प्रतिपक्षम्तं प्रत्येक्षं" "जोयतिगं" ति "उज्जोयायवपरघा" (गा०३) इति वचनाद् उद्योता-ऽऽतप-पराघातलक्षणमिति । एताः पद्त्रिशत प्रकृतयः "पुग्गलविवागि" त्ति पुद्रलेषु -शरीरतया परिणतेषु परमाणुषु विपाकः - उदयो यासां ताः पुद्रलविपाकिन्यः, शरीरपुद्रलेष्वेवात्मीयां शक्ति दर्शयन्तित्वर्थः । तथाहि— निर्माण-स्थिराद्युदयात् शरीरतया परिणतानां पुद्र-जनामक्षप्रत्यक्षादिनियमनं दन्तास्थ्यादीनां स्थिरत्वं जिद्वादीनामस्थिरत्वं शिरःअभृतीनां शुमर्वं पादादीनामशुभत्वमित्यादि, तन्द्रयात् शरीरतया पुद्रला एव परिणमन्ति, अक्रोपाक्रोदयाच तेषां शिरः—मीत्राध्यवयवविभागो जायते, आकृतिनामोदयात् तेष्वेवाऽऽकारविशेषः सम्पनीपद्यते, संहननोदयात् तेषामेव वक्रऋषमनारा-

१ नैर्यिको नैर्यिकेषु उत्पद्यते ॥

चादितया विशिष्टा परिणतिर्भवति, उपघात-साधारण-प्रत्येक-उद्योता-ऽऽतपादीनामपि सर्वेषां शरीरपुद्गलेप्वेव स्वविपाकस्य दर्शनात् सुप्रतीतमेवासां पुद्गलविपाकित्वमिति ।

उक्ताश्चतुर्विधविपाकाः प्रकृतयः । सम्प्रति यदुक्तम् "वुच्छं बंधविह सामी य" (गा०१) इति तिष्वविहणार्थं बन्धविधा व्याचिरूयासुराह—"बंधो पयइठिइरसपएस" ति, बन्धजब्दस्य प्रत्येकमिसम्बन्धात् प्रकृतिबन्धः स्थितिबन्धः रसबन्धः प्रदेशबन्धः, 'इति' अमुना प्रकारेण बन्धश्चतुर्धा मवति । तत्र स्थिति-अनुमाग-प्रदेशबन्धानां यः समुदायः स प्रकृतिबन्धः । अध्यवस्यायविशेषगृहीतस्य कर्मदलिकस्य यत् स्थितिकालनियमनं स स्थितिबन्धः । कर्मपुद्गलानोवे शुमोऽशुभौ वा घात्यधाती वा यो रसः सोऽनुमागबन्धो रसबन्ध इत्यर्थः । कर्मपुद्गलानोवे यद् ग्रहणं स्थितिरसनिरपेक्षं दलिकसञ्चापाधानयेनैव करोति स प्रदेशबन्धः । उक्तं च—

ठिईबंधु दलस्स ठिई, पएसबंधो पएसगहणं जं। ताण रसो अणुमागो, तस्समुदाओ पगइबंधो ॥ (पञ्चसं० गा० ४३२)

अन्यत्राप्युक्तम्---

प्रकृतिः समुदायः स्यात् , स्थितिः कालावधारणम् ।

अनुभागो रसः प्रोक्तः, प्रदेशो दलसञ्चयः ॥ ( ) इति ॥ २१ ॥

उक्ताः सामान्यतो बन्धमेदाः । अथ मूलप्रकृतिबन्धस्थानानि तेषु च भूयस्कारा-ऽल्पतरा-ऽवस्थिता-ऽवक्तव्यलक्षणान् बन्धमेदविशेषान् निरूपयन्नाह—

#### मूलपयडीण अडसत्तछेगबंधेसु तिम्नि भूगारा। अप्पतरा तिय चउरो, अविद्या न हु अवत्तव्यो॥ २२॥

'मूलप्रकृतीनां' ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-मोहनीया-ऽऽयुः-नाम-गोत्रा-ऽन्तरायलक्ष-णानाम् अष्ट-सप्त-षड्-एकबन्धेषु त्रयो भूयम्काराः त्रयोऽल्पतराः चत्वारोऽवस्थितबन्धा भवन्ति, 'न हु' नैव 'अवक्तव्यः' अवक्तव्यबन्धो भवतीत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्—इह मूलप्रकृतीनां चत्वारि बन्धस्थानानि भवन्ति । तद्यथा—अष्टविधवन्धः सप्तविधवन्धः षद्विधवन्धः एकविधवन्धः । सर्वप्रकृतिसमुदायवन्धोऽष्टविधवन्धः । आयुर्वर्जसप्तप्रकृतिवन्धः सप्तविधवन्धः । सर्वप्रकृतिवन्धः सप्तविधवन्धः । एकस्याः सातवेदनीयलक्षणायाः प्रकृते-वन्धः एकविधवन्धः । तत्रश्चाऽष्टविध-सप्तविध-षड्विध-एकविधवन्धेषु त्रयो भूयस्कारवन्धाः त्रयोऽन्द्रस्थतवन्धाः चत्वारोऽवस्थितवन्धाः, अवक्तव्यवन्धो नास्ति ।

तत्र भ्यस्कारादीनां स्वरूपमिदम् तत्रैकविधाद्यस्पतरबन्धको भूत्वा यत्र पुनरिष पश्चिधादिबहुबन्धको भवति स प्रथमसमये म्यम्कारबन्धः १ । यत्र त्वष्टविधादिबहुबन्धको भृत्वा पुनरिष सप्तविधाद्यस्पतरबन्धको भवति स प्रथमसमय एवास्पतरबन्धः २ । यत्र तु प्रथमसमय एकविधादिबन्धको भृत्वा द्वितीयसमयादिष्विप तावन्मात्रमेव बधाति सोऽवस्थित-बन्धः ३ । यत्र तु सर्वश्राऽबन्धको भृत्वा पुनः प्रतिपत्य बन्धको भवति स आद्यसमयेऽ-

९ स्थितिबन्धो दलस्य स्थितिः प्रदेशबन्धः प्रदेशप्रहणं यत् । तेषां रसोऽनुमागः तत्समुदायः प्रकृतिबन्धः ॥

वक्कव्यबन्धः, अयं पुनरुत्तरप्रकृतीनामेव मवति न मूल्प्रकृतीनाम् , तासां सर्वधाऽवन्यकरण-योगिकेवलिनः सिद्धस्य वा प्रतिपाताभावेन पुनर्वन्धाभावात् ।

अश्व कथं त्रयो भ्यस्कारबन्धाः त्रयोऽरुपतरबन्धाः चत्वारोऽविस्वितबन्धा भवन्ति ? इति चेद् उच्यते—इहैकविधं बद्धा उपशान्तमोहावस्थातः प्रतिपत्य सूक्ष्मसम्पराये पुनः पिद्धभं बध्नत आद्यसमये प्रथमो भ्यस्कारबन्धः १ द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितबन्धः, ततोऽप्रथमतात् प्रतिपत्य सप्तिविधं बध्नत आद्यसमये द्वितीयो भूयस्कारबन्धः २ द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितबन्धः, आयुर्वन्धकाले त्वष्टविधवन्धं गतस्य प्रथमसमय एव तृतीयो भूयस्कारबन्धः ३ द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितबन्धः इति त्रयो भूयस्काराः । तथाऽऽयुर्वन्धकालेऽष्टविधं बद्धा पुनरप्यायुर्वन्धोपरमे सप्तविधं बध्नत आद्यसमये प्रथमोऽरुपतरबन्धः १ द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितवन्धः, सप्तविधादिप सूक्ष्मसम्परायावस्थायां षद्धिधवन्धं गतस्य प्रथमसमये द्वितीयोऽरुपतरबन्धः २ द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितवन्धः, पद्धिधवन्धादःयुपशान्तमोहाद्यवस्थायामेकविधवन्धं गतस्याद्यसमये तृतीयोऽरुपतग्वन्धः ३ द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितवन्धः इति त्रयोऽरुपतग्वन्धः । तथा मूरुपकृतिविषयाण्येकविधवन्धादीनि चर्ञारि वन्धस्थानानि, तेषु चतु-प्विप बन्धस्थानेप्ववस्थितबन्धोऽस्येवति चर्वारोऽवस्थितवन्धाः । अवक्तव्यवन्धन्तु मूरुपकृतिषु न सम्भवतीत्युक्तमेवति ॥ २२ ॥

अर्थतदेव भूयस्कारादिस्वरूपं न्याचिग्न्यामुराह--

#### एगादहिगे भूओ, एगाईजणगम्मि अप्पतरो । तम्मत्तोऽवट्टियओ, पढमे समए अवत्तव्वो ॥ २३ ॥

एकादिभिः—एकद्विज्यादिभिः प्रकृतिभिरिषेकं बन्धे "भृय" ति भूयम्कारनाम बन्धो भवति। यथा - एकां बद्धा पड् बन्नाति, पड् बद्धा सप्त बन्नाति, सप्त वा बद्धा ऽष्टौ बन्नातीति। तथा एका-दिभिः—एक-द्वि-ज्यादिभिः प्रकृतिभिक्ते- हीने बन्धे 'अल्पतरः' अल्पतरनाम बन्धो भवति। यथा- -अष्टौ बद्धा सप्त बन्नाति, सप्त वा बद्धा पड् बन्नाति, पड् वा बद्धा एकां बन्नाति। तथा स एव भूयस्कारोऽल्पतरो वा द्वितीयादिसमयेषु 'तन्मात्रः' तावन्मात्रतया प्रवर्तमानोऽविश्वतबन्धो भवति। एते त्रयोऽपि प्रकारा मूलप्रकृतीनां सम्भवन्ति। तथा यः सर्वधाऽबन्धको भृत्वा भूयोऽपि बन्धकः मज्ञायते तदा तस्य प्रथमसमयेऽवक्तव्यः सम्भवतीति। एतदेवाह—"पढमे समए अवत्तबो" इति स्पष्टम्। न चायं मूलप्रकृतिषु सम्भवति, न हि मूलप्रकृतीनां सर्वासां बन्धव्यवच्छेदे सति अयोगिकंविनि सिद्धस्य वा मृयोऽपि बन्धः सम्भवतीति एवोऽवक्तव्यवस्थ उत्तरप्रकृतिष्वेव भवति, तं चोत्तरप्रकृतिषु यथास्थानं दर्शियप्यामः॥ २३॥

उक्ता म्रूलप्रकृतीरिषकृत्य भूयम्कारादिवन्धाः। अधुनोत्तरप्रकृतीः प्रतीत्य तान् प्रश्विकट-यिषुराह-

नव छ बड दंसे दु दु, ति दु मोहे दु इगवीस सत्तरस। तेरस नव पण चड ति दु, इको नव अट्ट दस दुन्नि॥ २४॥ "दंसि" ति भामा सत्यभामेति न्यायात् पदैकदेशेऽपि पदसमुदायोपचार इति दर्शनावरणो-

त्तरप्रकृतीनां त्रीणि बन्धस्थानानि । कथम् ? इत्याह--- "नव छ च उ" त्ति नवविधं बन्धस्थानं पश्चिधं बन्धस्थानं चतुर्विधं बन्धस्थानं चेति । तत्र निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलापचला-स्त्यानिद्ध-लक्षणं निद्रापश्चकम् . चक्षर्दर्शनावरणा-ऽचक्षर्दर्शनावरणा-ऽविषदर्शनावरण-केवलदर्शनावरण-चतुष्ट्यं चेत्येतन्नवविधम् , एतच मिथ्यादृष्टि-साखादनगुणस्थानकं यावद् बध्यते । ततः परं स्त्यानर्दित्रिकं निद्रानिद्रा-भचलामचला-स्त्यानर्दिरूपं व्यवच्छिचते, अतः सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुण-स्थानकादिषु षड्विधं बझतः प्रथमसमये प्रथमोऽल्पतरबन्धः, एतच षड्विधमपूर्वकरणमधम-सप्तमागं यावद् बभ्राति । ततः परं निदा-प्रचलाबन्धव्यवच्छेदे सति रोषं चतुर्विधं बभ्रत आद्यसमये इद्वितीयोऽल्पतरबन्धः, एतचतुर्विधं सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानकं यावदु बध्यते । ततः कस्यचित् पुनरपि प्रतिपत्य षड्विघं बध्नतः प्रथमसमये प्रथमो भूयस्कारबन्धः। ततोऽपि प्रतिपत्य नवविधं बभ्रत आद्यसमये द्वितीयो मूयस्कारबन्धः । अत्र च नवविधादिषु त्रिष्वपि बन्धस्था-नेषु द्वितीयादिषु समयेषु तदेव बभ्रतोऽवस्थितबन्ध इति त्रयोऽवस्थितबन्धाः । यदा तूपशान्त-मोहाबस्थायां दर्शनावरणप्रकृतीनां सर्वथाऽबन्धको मुखा पुनरद्धाक्षयेणेहैव प्रतिपत्य चतुर्विधं बभ्राति तदा प्रथमसमयेऽवक्तव्यबन्धो भूयस्काराद्यचितलक्षणायोगादु भूयस्कारादिभिर्विकरूपै-र्वक्तं न शक्यत इत्यवक्तव्यः, द्वितीयादिसमयेषु त्वत्राप्यवस्थितबन्धः । यदा पुनरूपशान्तमी-हावस्थायामेवायुःक्षयेणानुत्तरसुरेषूत्पचते तदा तत्र प्रथमसमय एव षड्विधं बधतो द्वितीयो-ऽवक्तव्यवन्धः, द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितबन्धः । तदेवमत्र द्वौ भूयस्कारबन्धौ द्वावल्पतरबन्धौ । अवस्थितबन्धास्तु गणनया पड् भवन्तोऽपि बन्धस्थानानि त्रीण्येवेति तद्भेदास्त्रय एव भवन्ति । अवक्तव्यवन्धौ द्वौ इति । एतदेवाह-"दु दु ति दु" ति द्वौ भूयस्कारबन्धौ द्वावल्पतरबन्धौ त्रयोऽवस्थितबन्धाः द्वाववक्तव्यवन्धाविति । भावार्थः पूर्वोक्त एवेति ।

उक्ता दर्शनावरणोत्तरमकृतिषु भ्यस्कारादिबन्धाः । इदानीमेतानेव मोहनीयोत्तरप्रकृतिषु विचिन्तयन्नाह—''मोहे दुइगवीस सत्तरस'' इत्यादि । 'मोहे' मोहनीयकर्मणि दश बन्धस्थान्नानि भवन्ति । तद्यथा—''दुइगवीस'' ति विंशतिशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् द्वाविंशतिः एक-विंशतिः सप्तदश त्रयोदश नव पश्च चतसः तिस्रो द्वे एका च । उक्तं च सप्ततिकायाम्—

बाँवीस इक्कवीसा, सत्तरसा तेरसेव नव पंच । चड तिग दुगं च एगं, बंधद्वाणाणि मोहस्स ॥ ( गा० ११ )

तत्र सम्यक्त्व-सम्यग्गिथ्यात्वे बन्धे न भवतः, "नै य बंधे सम्ममीसाइं" ( पैश्वसं० गा० १२८) इति वचनात् । न च त्रयाणां वेदानां युगपद् बन्धः किन्त्वेककालमेकस्यैव । हास्य-रितयुगला-ऽरित-शोकयुगले अपि न युगपद् बन्धमायातः किन्त्वेकतरमेव युगलम् । ततो मोह-नीयस्योत्कर्षतः प्रमृतप्रकृतिबन्धो द्वाविंशितः—मिथ्यात्वं १ पोडश कषायाः १६ एको वेदः १ अन्यतरयुगलं २ मयं १ जुगुप्सा १ इति । सा च मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके प्राप्यते । ततः सास्वादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानके मिथ्यात्ववन्धामावादेकविंशितः । यद्यप्यत्र नपुंसकवेदस्यापि

९ द्वाविंशतिः एकविंशतिः सप्तदश त्रयोदशैव नव पत्र । चत्वारि त्रीणि है चैकं बन्धस्थानानि मोहस्य ॥ ९ न च बन्धे सम्यक्त्व-विश्वे ॥ ३ पञ्चसंग्रहे तु-''बंधे नो सम्ममीस्साइं'' इनि पाठः ॥

बन्धो न मबति तथापि तत्स्थाने स्विवेदः पुरुषवेदो वा मिक्षप्यत इत्येकविशतेरेव बन्धः।
ततो मिक्रा-ऽविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानकयोरनन्तानुबन्धिनामपि बन्धाभावात् सप्तदशः। ततोऽपि
देशिवरितगुणस्थानकेऽप्रत्यास्यानावरणकषायाणां बन्धाभावात् त्रयोदशः। ततोऽपि ममत्ता-ऽपमत्ता-ऽपूर्वकरणगुणस्थानकेषु प्रत्यास्यानावरणकषायाणां बन्धाभावाद् नव । यद्यप्यरित-शोकरूपं युगलं ममत्तगुणस्थानक एव व्यवच्छितं तथापि तत्स्थाने हास्य-रितयुगलं पक्षिप्यत इत्यप्रमत्ता-ऽपूर्वकरणयोर्नवकवन्धो न विरुध्यते । ततो हास्य-रित-भय-जुगुप्सा अपूर्वकरणचरमसमये
न बन्धमाश्रित्य व्यवच्छिद्यन्त इत्यनिषृत्तिबादरसम्परायगुणस्थानके प्रथमभागे पञ्चानां बन्धः।
द्वितीयभागे पुरुषवेदस्याऽभावात् चतस्यणां बन्धः। तृतीयभागे सङ्ज्वलनकोधस्य बन्धाभावात्
तिस्यणां बन्धः। चतुर्थभागे संज्वलनमानस्य बन्धाभावाद् द्वयोर्बन्धः। पञ्चमभागे संज्वलनमायाया अपि बन्धाभावादेकस्याः संज्वलनलोभप्रकृतेर्बन्धः। ततः परं बादरसम्परायाभावात्
तस्या अपि न बन्धः।

उक्तानि मोहनीयस्य दश बन्धस्थानानि । अर्थतेषु दशमु बन्धस्थानेषु भूयस्कारादीनाह— "नव अहु दस दुन्ति" ति नव भूयस्कारबन्धाः, अष्टावरुपतरबन्धाः, दशावस्थितबन्धाः, द्वाववक्तन्यवन्धौ । इयमत्र भावना-- एकविधवन्धात् प्रतिपत्य उक्तस्वरूपं द्विविधं बधत आद्यसमये प्रथमो भूयस्कारबन्धः । द्विविधान् त्रिविधबन्धं गतस्य द्वितीयो भूयस्कारबन्धः । त्रिविधात् चतुर्विधवन्धं गतस्य तृतीयो भृयस्कारबन्धः । चतुर्विधात् पञ्चविधबन्धं गतस्य नतुर्थो भूयस्कारबन्धः । पञ्चविधाद नवविधवन्धं गतम्य पञ्चमो भूयस्कारबन्धः । नवविधात त्रयोदश्विधबन्धं गतस्य षष्ठो भृयस्कारबन्धः । त्रयोदश्विधात् सप्तदश्विधबन्धं गतस्य सप्तमो भ्यस्कारबन्धः । सप्तदश्विधादु एकविंशतिविधवन्धं गतस्याष्टमो भूयस्कारबन्धः । एकविंशति-विधाद द्वाविंशतिविधवन्धं गतम्य नवमो भृयस्कारवन्धः । अरुपतराः पुनरेवमष्टौ भवन्ति । तथाहि - द्वाविंशतिविधवन्धान् सप्तदशविधवन्धं गतस्य प्रथमोऽल्पतरबन्धः । सप्तदशविधात् त्रयोदश्विभवन्धं गतस्य द्वितीयोऽल्पतरबन्धः । त्रयोदश्विधवन्धाद् नवविधवन्धं गतस्य तृतीयोऽरुपतरबन्धः । नवविधवन्धात् पश्चविधवन्धं गतस्य चतुर्थोऽरुपतरबन्धः । पश्चविध-बन्धाद् चतुर्विधचन्धं गतस्य पञ्चमोऽल्पतरचन्धः। चतुर्विधचन्धात् त्रिविधबन्धं गतस्य षष्टोऽल्पतरबन्धः । त्रिविधवन्धाद् द्विविधवन्धं गतस्य सप्तमोऽल्पतरबन्धः । द्विविधवन्धात् एकविधवन्धं गतम्याष्टमोऽल्पतरबन्धः । ननु द्वाविंशतिबन्धादेकविंशतिगमने नवमोऽल्पतर-बन्धः कस्माद् नोक्तः ? इति चेत् नैवम् , असम्भवादेव, तथाहि--द्वाविंशति मिथ्यादृष्टिरेव बभ्राति, एकविंशति तु सास्वादनसम्यग्दृष्टिरेवेत्युक्तम् ; न च मिथ्यादृष्टिरनन्तरभावेन सास्वा-दनत्वं मजित येन द्वाविंशतेरेकविंशतिगमनं स्यात्, किन्तु उपशमसम्यग्दृष्टिरेव सास्वादनभावं प्रतिपद्यते, तस्माद् द्वाविशतेः सप्तदशबन्धगमनमेव भवतीत्यष्टावेवाल्पतरबन्धाः। तथा दशस्त्रिय मोहनीयबन्धस्थानेषु द्वितीयादिसमयेष्ववस्थितबन्धो रुम्यत इति अवस्थितबन्धा दश । अव-क्तव्यवन्थौ द्रौ पुनरेवम् -- यदा हि उपशान्ते मोहनीयस्याऽवन्धको भूत्वा उपशान्ताद्धाक्षयेण प्रतिपत्य पुनरेकं संज्वलनलोमं बधाति तदाऽऽधसमये प्रथमोऽवक्तव्यवन्धः। यदि चोपशान्त- मोहावस्थायामेवायुःसयेण मृत्वाऽनुत्तरसुरेषु समुत्पचते तदा प्रथमसमय एव सप्तदशविधबन्धं ब्रम्नतो द्वितीयोऽवक्तव्यबन्धः । तदेवं मोहनीये नव मृयस्कारबन्धा अष्टावरुपतरबन्धा दशाव-स्थितबन्धा द्वाववक्तव्यबन्धाविति भावितम् । उक्तं च—

नैव मूजगारबन्धा, अद्वेव हवंति अप्पतरबंधा । दो अवत्तगबन्धा, अवद्विया दस उ मोहम्मि ॥ (बृहच्छतकबृहद्भाष्यगाथा २६१) इति ॥ २४॥

सन्प्रति नामकर्मप्रकृतिषु भूयस्कारादिबन्धान् प्रतिपिपादयिषुराह-

#### तिपणछअडनवहिया, वीसा तीसेगतीस इग नामे। छस्सगअडतिबंघा, सेसेसु य ठाणमिक्किकं॥ २५॥

"नामे" ति नामकर्मणि बन्धस्थानान्यष्टौ भवन्ति । तद्यथा—विंशतिशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् त्रयोविंशतिः पश्चविंशतिः षड्विंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रंशत् त्रिंशद् एकत्रिंशद् एका चेति । उक्तं च समृतिकायाम्—

तेवीसे पन्नवीसा, छबीसा अद्ववीस गुणतीसा । तीसेगतीसमेगं, बंधद्वाणाणि नामस्स ॥ (गा० २५)

तत्र वर्णचतुष्क-तैजस-कार्मणा-ऽगुरुलघु-निर्माण-उपधातम् इत्येता नव प्रकृतयो ध्रव-बन्धिन्यः, सर्वेरिप चतुर्गतिकजीवैरपाप्तविशिष्टगुणैः प्रतिसमयमवद्यं बध्यमानत्वात् ; तथा तिर्यगातिः तिर्यगानुपूर्वी एकेन्द्रियजातिः औदारिकशरीरं हुण्डसंस्थानं स्थावरं बादर-सूक्ष्मयोर-न्यतरद् अपर्याप्तकं प्रत्येक-साधारणयोरन्यतरद् अस्थिरनाम अशुभनाम दुर्भगनाम अनादेयनाम अयशःकीर्तिनाम इत्येताश्चतुर्दश प्रकृतयो ध्रुवबन्धिनीभिर्नबिभः सह त्रयोविंशतिरितिः एतासां त्रयोविंशतिप्रकृतीनां समुदाय एकं बन्धस्थानम् , एवमुत्तरत्रापि भावनीयम् । एतां च त्रयोविंशतिमे-केन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियाणामन्यतरो मिथ्यादृष्टिरेवापर्याप्तैकेन्द्रियपायोग्यां बभाति । पञ्चविंशति पुनः पर्याप्तैकेन्द्रियम।योग्यां तत्रोत्पादयोग्या नानाजीवा बभ्नन्ति । तत्र च त्रयोविंशतिः पूर्वोक्तेव पराधात-उच्छ्वासाभ्यां सह पश्चविंशतिर्भवति, नवरमपर्याप्तकस्थाने पर्याप्तकं, स्थिरा-ऽन्धिर-ग्रमा-ऽग्रभ-यशःकीर्त्त-अयशःकीर्तीनां परावृत्तिर्वाच्या. पञ्चविंशतिरन्येपामिप विकलेन्द्रियादिजीवानां प्रायोग्या नानाभन्नैः सम्भवति, केवलं प्रन्थविस्तर-भयाद नेहोच्यते, सप्ततिकाटीकायां तद्विस्तरोऽन्वेषणीयः। एवमुत्तरेष्त्रपि बन्धस्थानेषु गमनि-कामात्रमेवाभिधास्यत इति । एषैव पञ्चविशतिरातप-उद्योतयोरेकतरपक्षेपे पर्श्विशतिर्भवति, सा च पर्याप्तेकेन्द्रियप्रायोग्येव बध्यते नान्यप्रायोग्या, बन्धकाश्च तत्रोत्पाद्योग्या जीवा द्रष्टव्याः। अष्टाविंशतिं तु देवगतिप्रायोग्यां तिर्यङ्-मनुष्यास्तत्यायोग्यविशुद्धा बभ्रन्ति । तद्यथा—देवगतिः देवानुपूर्वी पञ्चेन्द्रियजातिः वैक्रियशरीरं वैक्रियाङ्गोपाङ्गं समचतुरससंस्थानम् उच्छ्वासनाम परा-षातनाम प्रशस्तविहायोगतिनाम त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम प्रत्येकनाम स्थिरा-ऽस्थिरयोः

९ नव भूगस्कारबन्धा अष्टैव भवन्त्यत्पतरबन्धाः । द्वाववक्तत्व्यबन्धी अवस्थिता दश तु मोहे ॥ १ श्रुगोविंशतिः पश्चविंशतिः वर्षिक्वातिः अद्यविद्यतिः एकोनश्चिंशत् । श्रिक्षदेकत्रिंशदेकं बन्धस्थानानि नामः॥

शुमा-ऽशुभवोर्यश कीर्ति-अयशःकीर्त्योः पृथगेकैकमन्यतरद्वाच्यं सुभगनाम सुस्ररनाम आदेय-नाम वर्णचतुष्क-तेजस-कार्मणा-ड्युरुलघु-निर्माण-उपघातमित्यष्टाविंशतिर्भवति । एषा च मिथ्या-दृष्टि-सास्वादन-मिश्रा-Sविरतानां देवगतिप्रायोग्यं बध्नतामबसेया । एषेवाष्टाविशतिस्तीर्धकर-नामकर्मणो बन्धे प्रक्षिप्ते एकोनित्रशद् भवति, तां च सम्यग्दर्शनिनो मनुष्या एव बद्धतीर्थकर-नामानो देवगतिप्रायोग्यां बञ्चन्ति । यदि वा पर्याप्तपञ्चेन्द्रियतिर्यक्प्रायोग्याऽपीयमेकोनत्रिंशद् बम्मते । तद्यथा--तिर्यगातिः तिर्यगानुपूर्वी पश्चेन्द्रियजातिः औदारिकशरीरम् औदारिकाक्रो-पाक्नं तैजस-कार्मणे षण्णां संस्थानानामेकतमत् संस्थानं षण्णां संहननानामेकतमत् संहननं वर्ण-चतुष्टयम् अगुरुलेषु उपधातम् पराधातम् उच्छासनाम पशस्ता-८पशस्तविहायोगत्योरेकतरा त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम प्रत्येकनाम न्थिरा-ऽन्धिरयोरेकतरं शुभा-ऽशुभयोरेकतरं सुभग-दुर्भगयोरेकतरं सुम्वर-दुःम्वरयोरेकतरम् आदेया-ऽनादेययोरेकतरं यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्योरेक-तरं निर्माणमिति। त्रिंशत् पुनरियम् - देवगिनः देवानुपूर्वी पञ्चेन्द्रियजातिः वैक्रियशरीरं वैकि-याङ्गोपाङ्गम् आहारकशरीरम् आहारकाङ्गोपाङ्गं तजम-कार्मणे समचतुरस्रसंस्थानं वर्णचतुष्कम् अगुरुरुषु उपघातं पराधातम् उच्छ्वासं प्रशस्तविद्वायोगितः त्रसं बादरं पर्याप्तकं प्रत्येकं स्थिरं शुमं सुभगं सुम्बरम् आदेयं यश कीर्तिनाम निर्माणनामेति । इदं च देवगतिप्रायोग्यं बध्नतोऽप्रमत्त-सयतस्यापूर्वकरणस्य वा वेदितन्यम् । अथवा कश्चिद् बद्धतीर्थकरनामकर्मा दिविस मुत्पन्न पुनरपि मनुष्येषु समुत्यत्स्यत इति मनुष्यगतिप्रायोग्यां तीर्थकरनामसहितां त्रिशतं देवो ब्रधाति । तद्यथा - मनुष्यगति-मनुष्यानुपृत्यौ पश्चेन्द्रियजातिः औदारिकशरीरम् औदारिकाक्रोपाकं सम-चतुरस्रसंस्थानं वज्रऋषभनाराचसंहनन पराधातम् उच्छ्वास प्रशस्तविद्योगितः त्रस बादरं पर्याप्तं प्रत्येकं स्थिरा-ऽस्थिरयोरेकतरं गुभा-ऽशुभयोरेकतरं यशःकीर्ति-अयगःकीर्त्योरेकतरं सुभगं सुम्बरम् आदेयं तीर्थकरनाम वर्णचतुष्कं तैजस-कार्मणा-ऽगुरुलघु-निर्माण-उपघातनामेति । एकत्रिंशत् पुनरेवम्-देवगति-देवानुपृत्यौं पञ्चेन्द्रियजातिः विकियशरीरं वैकियाङ्गोपाङ्गम् आहारकशरीरम् आहारकाक्रोपाक्रं तजस-कार्मणे च समचतुरस्रसंस्थानं वर्णचतुष्कम् अगुरुरुषु उपघातं परा-घातम् उच्छ्वासं प्रशस्तविहायोगितः त्रस बादरं पर्याप्तं प्रत्येकं स्थिरं शुभं सुभगं सुस्वरम् आदेय यश कीर्तिनाम निर्माण तीर्थकरनामेति । तां चाऽप्रमत्तयतिः कियन्तमपि च भागं यावद् अपूर्वकरणश्च देवगतिमायोग्यामेव वन्नाति । एकविधवन्धं तु यशःकीर्तिम्वरूपम् अपूर्वकरणा-Sनिवृत्तिबादर-सूक्ष्मसम्परायाः म्बरूपणेव बभ्नन्ति, न तु कस्यचित् पायोग्यं, देवगतिपायोग्यस्यापि बन्धस्यापूर्वकरणमध्ये व्यवच्छिन्नत्वात् ।

तदेवं म्बरूपतोऽष्टावप्युक्तानि नामकर्मणो बन्धम्थानानि । साम्प्रतमेतेषु प्रकृता भूयस्कारादिवन्धा भाव्यन्ते — 'छस्सगअद्वृतिबंध'' ति बन्धशब्दो मूयस्कारादिषु योजनीयः, ततो भूयस्कारबन्धाः षड, अल्पतरबन्धाः सप्त, अवस्थितबन्धाः अष्टौ, अवक्तव्यबन्धास्त्रय इति । तत्र मूयस्कारबन्धाः षडेवम् कम्यचिद् अपर्याप्तैकेन्द्रियप्रायोग्यां त्रयोविश्चतिं बद्धाः तत्थायोग्यविशुद्धिवशात् पश्चविशतिविधवन्धं गतस्याद्यसमये प्रथमो भूयस्कारबन्धः । तत्तोऽपि पश्चविशनिवन्धात् तत्थायोग्यविशुद्धिवशतः षड्विशतिवन्धं गतस्य प्रथमसमये द्वितीयो

भ्यस्कारबन्धः । विद्विशतिविधवन्धाद् अष्टाविशतिवन्धं गतस्य प्रथमसमये तृतीयो भ्यस्कार-बन्धः। अष्टाविशतिबन्धाद् एकोनत्रिशद्बन्धं गतस्य प्रथमसमये चतुर्थो भूयस्कारबन्धः। एकोन-त्रिंशतं बद्धा त्रिंशतं बभ्रत आधसमये पश्चमो भूयस्कारबन्धः। आहारकद्विकसहितां त्रिंशतं बद्धा एकत्रिंशद्भन्धं गतस्याद्यसमये पष्ठो भूयस्कारबन्धः; अथवा यशःकीर्तिरुक्षणमेकविधं बद्धा श्रेणेर्निपततः पुनरपूर्वकरणे एकत्रिशदादि बध्नत आद्यसमये षष्ठ एव भूयस्कारबन्धः, न सप्तमः, एकर्त्रिश्रष्ठक्षणस्थानकस्योभयथाऽप्येकत्वादिति । अल्पतरबन्धाः सप्त पुनरेवम्-अपूर्वकरणे देवगतिप्रायोग्यामष्टाविंशतिमेकोनित्रंशतं वा त्रिंशतं वा एकत्रिंशतं वा बद्धा तद्बन्धव्यवच्छेदे एकविधवनधं गतस्याद्यसमये प्रथमोऽल्पतरबन्धः । एकत्रिशह्बन्धाःच त्रिशह्बन्धं गतस्याद्यसमये द्वितीयोऽरुपतरबन्धः। एतच कथं सम्भवति ? इत्यूच्यते—-इह कश्चिदाहारकद्विक-तीर्थकर-नामसहितां पूर्वीमिहितामेकत्रिंशतं बद्धा दिवि समुत्पन्नः, तस्य प्रथमसमय एव मनुष्यगतिपायोग्यां पूर्वीकामेव त्रिंशतं बन्नत एकत्रिंशतिस्त्राति गमनं सम्भवति । ततस्तम्यैव दिवश्रयुत्वा मनुप्येषु असमुत्पन्नस्य पुनरिप देवप्रायोग्यां तीर्थकरनामसहितां पूर्वीभिहितामेवैकोनित्रंशतं बभ्रतः प्रथम-समये तृतीयोऽल्पतरबन्धः । यदा तु तिर्यग्-मनुष्याणामन्यतरस्तिर्यकप्रायोग्यां पूर्वोक्तामेकोन-त्रिंशतं बद्धा तथाविधविशुद्धिवशाद् देवगतिप्रायोग्यामष्टाविंशति बभ्राति तदा प्रथमसमये चतुर्थोऽस्पतरबन्धः । अष्टार्विशतेश्च तथाविधसंक्केशवशादेकेन्द्रियप्रायोग्यषिङ्कशतिबन्धं गत-स्याद्यसमये पञ्चमोऽरूपतरवन्धः । षर्ड्विशतिबन्धात् पञ्चविंशतिबन्धं गतस्याद्यसमये षष्ठोऽरूप-तरबन्धः । पञ्चविंशतिबन्धादपि त्रयोविंशतिबन्धं गतस्याद्यसमये सप्तमोऽल्पतरबन्धः । एतेप्बष्ट-म्वपि बन्धस्थानेषु द्वितीयादिसमयेषु सर्वत्रावस्थितबन्धो रुभ्यत इत्यवस्थितबन्धा अष्टौ । अथा-वक्तव्यकबन्धास्त्रयः पुनरेवम् — उपशान्तमोहावस्थायां नामकर्मणः सर्वथा अबन्धको भूत्वा इहेवोपशान्ताद्धाक्षयेण प्रतिपत्य यदा पुनरप्येकविधं बधाति तदाधसमये प्रथमोऽवक्तव्यबन्धः । अथवोपशान्तमोहावस्थायामेवायुःक्षयेणानुत्तरसुरेषु समुत्पद्यते उपात्ततीर्थकरनामा च भवति तदा तस्य प्रथमसमय एव मनुष्यगतिप्रायोग्यां पूर्वोक्तरूपां तीर्थकरसहितां त्रिंशतं बधतो द्वितीयो-ऽवक्तव्यबन्धः । अथवाऽनुपात्ततीर्थकरनामा यदा भवति तदा तस्य तीर्थकरनामरिहनां तत्रैव मनुष्यगतिपायोग्यामेकोनित्रंशतं बध्नतः प्रथमसमये तृतीयोऽवक्तव्यबन्धः । तदेवं भाविता नाम-कर्मणि गद् भूयस्कारबन्धाः सप्ताल्पतरबन्धा अष्टाववस्थितबन्धाः त्रयोऽवक्तव्यबन्धाः । उक्तं च---

र्छं ब्सूयगारवंधा, सत्तेव हवंति अप्पतरवंधा।

तिण्णऽवत्तगबंधा, अवद्विया अट्ट नामिम ॥ ( श० बृ० भा० गा० २९५ )

उक्ता नामकर्माश्रित्य भूयस्कारादिबन्धाः । साम्प्रतं शेषकर्माण्याश्रित्य तानाह— "सेसेसु ठाणिमिकिकं" ति 'शेषेषु' भणितोद्धरितेषु--ज्ञानावरण-वेदनीया-ऽऽयुः-गोत्रा-ऽन्तरायरुक्षणेषु पश्चसु कर्मसु 'स्थानं' बन्धस्थानमेकैकमेव भवति । तत्राद्यकर्मणि मतिज्ञानावरणाद्युत्तरप्रकृतिपञ्च-

१ षड् भूयस्कारबन्धाः सप्तव भवन्त्यल्पतरबन्धाः । त्रयोऽवक्तव्यकवन्धा अवस्थिता अष्ट नाम्नि ॥

२ बहुषु पुस्तकावरींषु <sup>०</sup>द्वरिते<sup>०</sup> इत्यपि पाठो दश्यते, एवमग्रेऽपि शैयम् ॥

कस्य समुदितमेवैकं बन्धस्थानं मिथ्यादृष्टरारम्य सूक्ष्मसम्परायं यावद् भवति, एवमन्तरायपञ्चक-स्यापि वाच्यम् । वेदनीयम्याप्येकमेव बन्धस्थानं सातमसातं वा । आयुषश्चतुर्णामायुषामन्यतेरैका-युष्करूक्षणमेकमेव बन्धस्थानम् । गोत्रस्य तु नी वैगोत्रमु चेगोतं वा एकं बन्धस्थानम् । अत्र च स्वकत्वात् मृत्रम्येतत् म्वयमेव द्रष्टव्यम् , यथा — अत्र कर्मपञ्चकेऽपि भ्यम्कारा-ऽरुपतरबन्धौ म सम्भवतः, तल्लक्षणायोगात् । अवक्तव्यवन्धावस्थितवन्धौ तु वेदनीयवर्जकर्मचतुष्ट्ये सम्भवतः । तथाहि --- ज्ञानावरणा-ऽन्तराय-गोत्राणामुपशान्तमोहावस्थायां सर्वथाऽवन्धको मृत्वा मतिपत्य यदा पुनम्तान्येव बधाति तदा प्रथमसमयेऽवक्तव्यवन्धः । आयुपम्तु यदा त्रिमागादिसमयादौ बन्धकन्तदा प्रथमसमयेऽवक्तव्यवन्धः , द्वितीयादिसमयेषु त्ववस्थितवन्धः । वेदनीयद्विकस्य त्ववस्थितवन्धोऽम्ति, प्रभृतकालमवस्थितत्वेन बध्यमानत्वात् ; अवक्तव्यवन्धम्तु न सम्भवति, स हि सर्वथाऽवन्धको मृत्वा यदा प्रतिपत्य पुनम्तदेव बधाति तदा सम्भवति, न चैतद् वेदनी-येऽस्ति, तस्य सर्वथाऽवन्धकत्वमयोगिकेविजवरमरः एव, न चायोगिकेविजनो भगवतो भ्यो बन्धोऽन्तीति । उक्तं च—

नांणावरणे तह आउयम्मि गोयम्मि अंतराए य ।

ठियअवत्तगबंधा, अविद्या वैयाणिजिम्म ॥ ( श० बृ० मा० गा० ३१७) इति ॥ २५॥ तदेवं भूयस्कारादिप्रकारेश्चिन्तितः प्रकृतिवन्धः । साम्प्रतं स एव स्वामितद्वारेण विन्तनीयः, स च गुणम्थानकान्याश्चित्य लघुकमस्तवदीकायां मार्गणाम्थानकान्याश्चित्य पुनः स्वोपञ्चबन्धस्वामित्वदीकाया विस्तरेण निरूपितम्तत एवावधारणीय इति [ प्रकृति ]वन्धः समाप्तः ।
इदानीं स्थितिवन्धं व्याचिष्यामुः प्रथमं मूलप्रकृतीनामुत्कृष्टतं तं तावदाह — -

#### वीसप्यरकोडिकोडी, नामे गोए य सत्तरी मोहे। तीमियर चउसु उदही, निरयसुराउम्मि तित्तीसा॥ २६॥

अतिमहत्त्वादुद्धियत् तरीतुम् - अचिरात् पारं नेतुं न शक्यन्त इत्यतराणि -सागरोपमाणि तेषां कोटिकोटयोऽनरकोटिकोटयः । कियत्य ' इत्याह - 'विश्वतिः' विश्वतिसङ्ख्या भवन्ति । क ? इत्याह - 'नामे' ति नामकर्मणि गोत्रे चोत्कृष्टा म्थितिः, उत्तरगाथायां जयन्यस्थितेर्मणिप्यमाण-त्यादिहोत्कृष्टा स्थितिर्हभ्यते । ततोऽयमर्थः - नामकर्मणि गोत्रे च उत्कृष्टा स्थितिर्वशितिकोटिकोट्यः सागरोपमाणां भोहे' मोहनीये । 'इतरेषु' आयुषो मणिप्यमाणत्येन भणितोद्धरितेषु ज्ञानायरण-दर्शनायरण-वेदनीया-ऽन्तगयरुक्षणेषु चतुर्षु कर्मसु त्रिश-त्कोटीकोटयः सागरोपमाणां प्रत्येकमुत्कृष्टा स्थितिर्भवति । आयुःशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् 'निरय' ति निरयायुषि सुरायुषि चोत्कृष्टा स्थितिश्वयिश्वरात् 'उद्धयः सागरोपमाणि भवन्तीति ॥ २६॥

१ ज्ञानावरणे तथाऽऽगुष्कं गोत्रेऽन्तरागे च । स्थिता-ऽबक्तव्यक्षवन्धी अवस्थितो वेदनीये ॥ २ अस्मत्यार्श्व-वितेषु समग्रेषु पुस्तकादर्शेषु ''व्वक्रीण उत्कृष्टास्थितिविद्यातकोटिकोटय सागरोपमाणाम् तथा गोत्रेऽपि उत्कृष्टा स्थितिविद्यातिकोटीकोटय सागरोपमाणाम् '' इत्येतंरूप पाठ ॥ ३ अस्मत्पार्थवितिनीषु सप्तस्त्रपि प्रतिषु ''व्युष्य उत्कृष्टा स्थितिस्वयास्त्रशद् 'उद्धयः' सागरोपमाणि सुरायुषि चोस्कृष्टा स्थितिस्वयास्त्रशद् 'उद्धयः' सागरोपमाणि स्वरायुषि चोस्कृष्टा स्थितिस्वयास्त्रशद् 'उद्धयः' सागरोपमाणि सवन्तीति'' इत्येवंस्यः पाठः ॥

## मुत्तं अकसायिवहं, बार मुहत्ता जहण्ण वेयणिए। अहब्ह नामगोएसु सेसएसुं मुहत्तंतो ॥ २७॥

इह वेदनीयकर्मणो हि स्थितिर्द्विधा सम्भवति—अकषायिणः प्रतीत्य सकषायिणश्च । तत्राकपायिणो वेदनीयस्य स्थितिर्द्धिसमयस्थितिका, यतस्तत्कर्म प्रथमसमये बद्धं द्वितीयसमये वेदितं तृतीयसमयेऽकर्मतामनुभवति सा चेह नाधिकियते, सक्रषायिस्थितबन्धस्यैवेहाधिकृत-त्वात्। अतः उक्तम्--'मुक्त्वा' त्यक्त्वा अकषायिणाम् उपशान्तमोह-श्लीणमोह-सयोगिकेवलिनां जघन्यां वेदनीयस्थितिम् । तर्हि सकषायिणां जघन्या किंप्रमाणा ! इत्याह-- 'द्वादश मुहूर्ताः' चतुर्वैश्वतिपीटिकाः 'जघन्या' रुषीयसी 'वेदनीये' तृतीये कर्मणि स्थितिर्भवतीति । "अट्टड्ट नामगोएसु'' त्ति मुहूर्तशब्दस्यात्रापि सम्बन्धात् प्रत्येकमष्टावष्टौ मुहूर्ता नाम-गोत्रयोर्जधन्या स्थिति-र्भवति । 'रोषेषु' भणितोद्धरितेषु ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीया-ऽऽयु:-अन्तरायरुक्षणेषु पश्चसु ्कर्मसु "मुहुत्तंतो" ति मीयत इति मुहूर्तः, मुहुरियर्तीति वा मुहूर्तः, पृषोदरादित्वादिष्टरूपसिद्धिः, घटिकाद्वयप्रमाणः कारुः, मुहूर्तस्यान्तर्-मध्यं मुहूर्तान्तः, अन्तर्मुहूर्तप्रमाणा जघन्या स्थितिर्भ-वति । इह च "सेसएसं" इत्यत्र ककारः स्वार्थिक इति । तथेहाबाधाकारुः कर्मणोऽनुदयरुक्षणो य उत्तराः प्रकृतीरुद्दिश्य ''एवइयाबाह वाससया'' (गा० ३२) इति गाथावयवेन वक्ष्यते स एव तदनुसारतो मूलप्रकृतिप्वपि द्रष्टव्यः । तत्र ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीया-ऽन्तरायाणां त्रीणि वर्षसहस्राणि अबाधा द्रष्टव्या, बद्धमपीत्थमेतत् कर्म वर्षसहस्रत्रयं यावद् विपाकोदयलक्षणां बाधां न करोतीत्यर्थः। तया च वर्षसहस्रत्रयलक्षणयाऽवाधया ऊना-हीना कर्मस्थितिः कर्मनिषेको द्रष्टव्यः। निषेको नाम-प्रथमसमये बहु द्वितीयसमये हीनं तृतीयसमये हीनतरं ततो हीनतमं कर्मदिलकं रच्यते येत्र स एवम्भतः कर्मदल्किरचनाविशेष उच्यते । अवाधां विहाय तत ऊर्ध्वं वेदनार्थं कर्मनिषेको भवतीति भावना। स्थापना- 👙 । मोहनीयम्य सप्त वर्षसहस्राण्यवाधा, अबा-कर्मस्थितिः कर्मनिषेको र्रें निगदितलक्षणो द्रष्टन्यः। नाम-गोत्रयोर्द्धे द्वे वर्षसहस्रे अवाधा, अवाधीना च कर्मस्थितिः कर्मनिषेकः। आयुष्कम्य तु नरकायुः-सुरायुर्लक्षण-स्योत्कृष्टा म्थितिस्वयस्त्रिशदतराणि पूर्वकोटीत्रिभागोऽवाधा, अवाधोना च कर्मस्थितिः कर्मनि-षेकः । अत्र च सुत्रेऽबाधां प्रपात्य "निरयसुराउम्मि तित्तीसा" ( गा० २६ ) इति निषेककाल एवोक्तः , अत एव श्रीशिवश्चर्मसूरिपादैः शतके-

तिरीसुदही आउम्मि केवला होइ एवमुक्कोसा। (गा० ५३)

इत्यत्र केवलाऽबाधारिहतेत्युक्तम् । तथा म्लप्रकृतिस्थितिबन्धप्रस्तावेऽपि "निरयसुराउम्मि तित्तीसा" (गा० २६ ) इति यदुत्तरप्रकृतिस्थितिप्रतिपादनं तद् प्रन्थलाघवार्थमिति परि-भावनीयम् । जघन्या त्वबाधा सर्वासामप्यन्तर्मुहृत्तीत्मिकेति ॥ २७ ॥

प्ररूपिता मूलप्रकृतीनामुत्कृष्टेतरभेदा स्थितिः । साम्प्रतमुत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टां स्थितिः प्रतिपादयन्नाह —

१ स्तं. १-२ क्वाo तo मo <sup>o</sup>त्र एव<sup>o</sup> ॥ २ त्रयाक्षिशदुरधय आयुषि केवला भवत्येवसुत्कृष्टा ॥

### विग्धावरणअसाए, तीसं अहार सुहुमविगलतिगे । पढमागिइसंघयणे, दस दसुवरिमेसु दुगवुड्ढी ॥ २८ ॥

"नपु कुल्लगइ सासचऊ" (गा० ३२) इति गाथोक्तकोटाकोटीशब्दस्य सर्वत्र सम्बन्धाद् एवं प्रयोजनीयम् विद्वानि च दान-लाम-भोग-उपभोग-वीर्यान्तरायाख्यानि पद्म, आवरणानि च ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणनवकलक्षणानि चतुर्दश, असातं च असातवेदनीयं समाहारद्वन्द्वे विद्वावरणासाते । विद्वेषु पञ्चमु ज्ञानावरणेषु पञ्चमु दर्शनावरणेषु नवसु असातवेदनीयं च त्रिंशत्कोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमाणामिति सर्वत्र योज्यम् । अष्टादश् कोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमाणामिति सर्वत्र योज्यम् । अष्टादश् कोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, क ? इत्याह — त्रिकशब्दम्य प्रत्येकं सम्बन्धात् 'सूक्ष्मत्रिके' सूक्ष्मा-ऽपर्याप्तक-साधारणरूपे 'विकलित्रके' द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियलक्षणे तथा प्रथम-शब्दस्य प्रत्येकं योगात् 'प्रथमाकृतौ' प्रथमसंस्थाने समचतुरस्रनामिन 'प्रथमसंहनने' वज्रऋष्य-नागचाभिधे दश दश कोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । "उविष्मेसु दुगवुङ्कि" ति 'उपरितनेषु' न्यभोधपरिमण्डलादिसंस्थानेषु ऋपमनाराचादिसंहननेषु च 'द्विकवृद्धिः' सागरोपमकोटीदशक्तिर्था उत्कृष्टा स्थितिः, सादिसंस्थान-नाराचसंहननयोध्यतुर्दश सागरोपमकोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः, वामनसंस्थान-कीलिकासंहननयोरष्टादश सागरोपमकोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः, वामनसंस्थान-कीलिकासंहननयोरष्टादश सागरोपमकोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः, वामनसंस्थान-कीलिकासंहननयोरष्टादश सागरोपमकोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः, वुण्डसंस्थान-कीलिकासंहननयोरष्टादश सागरोपमकोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः, वुण्डसंस्थान-कीलिकासंहननयोरष्टादश सागरोपमकोटीकोळ्य उत्कृष्टा स्थितिः,

## चालीस कसापसं, मिउलहुनिद्धण्हसुरहिसियमहुरे। दस दोसहसमहिया, ते हालिहंबिलाईणं ॥ २९॥

चत्वारिशत् सागरोपमकोटीकोट्यः 'कषायेपु' अनन्तानुबन्धिचतुष्का-ऽप्रत्याख्यानावरणचतुष्क-पत्याख्यानावरणचतुष्क-संज्वलनचतुष्कलक्षणेषु घाँडशमु उत्कृष्टा म्थितिः । मृदु-लघु-क्षिगध-उप्णानां चतुर्णा शुभानां स्पर्शानां सुरिभगन्धम्य "सिय" ति सितवर्णस्य मधुररसस्य च "दस" ति दश सागरोपमकोटाकोट्य उत्कृष्टा न्थितिः । तथा त एव दश द्विसाधसमिषकाः सन्तो हारिद्रा-ऽम्लादीनां पश्चानुपृद्या उत्कृष्टा न्थितिः । तथा त एव दश द्विसाधसमिषकाः सन्तो हारिद्रा-ऽम्लादीनां पश्चानुपृद्या उत्कृष्टा न्थितिः । तथा त एव दश द्विसाधसमिषकाः सन्तो हारिद्रा-ऽम्लादीनां पश्चानुपृद्या उत्कृष्टा न्थितिः । तथा त एव दश द्विसाधसमिषकाः सन्तो हारिद्रा-ऽम्लादीनां पश्चानुपृद्या उत्कृष्टा न्थितिः । नथितिः । लोहितवर्ण-कषायरसयोः पश्चदश सागरोपमकोटाकोट्य उत्कृष्टा स्थितिः । नीलवर्ण-कटुकरसयोः सार्धसप्तदश सागरोपमकोटाकोट्य उत्कृष्टा स्थितिः । कृष्णवर्ण-तिक्तरसयोर्विशतिः सागरोपमकोटाकोट्य उत्कृष्टा न्थितिः । कृष्णवर्ण-तिक्तरसयोर्विशतिः सागरोपमकोटाकोट्य उत्कृष्टा न्थितिः । यद्यपि वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शचतुष्कमेवाविवक्षितमेदं बन्धेऽधिक्रियते, मेदरिहतस्यैव च तस्य कर्मप्रकृत्यादिषु विशतिसागरोपमकोटाकोटीक्रपा न्थितिर्निक्रिपता, तथापि वर्णादिचतुष्क-मेदानां विशतेरपि प्रथक् प्रथक् स्थितिः पञ्चसङ्कहे अभिहिता अतोऽम्माभिरिष तथैवाभिहिता, बन्धं तु प्रतीत्य वर्णादिचतुष्कमेवाविशेषितं गणनीयमिति ॥ २९ ॥

दस सुहविहगइउचे, सुरदुग थिरछक पुरिसरइहासे। मिच्छे सत्तरि मणुदुग, इत्थी साएसु पन्नरस ॥ ३०॥ दश सागरोपमकोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिर्मवति । क ? इत्याह—'शुभिवहायोगतौ' पशस्तिविहायोगतौ उच्चैगोंत्रे 'सुरद्विके' सुरगति-सुरानुपूर्वीरुक्षणे 'स्थिरपट्के' स्थिर-शुभ-सुमग-सुस्वरा-ऽऽदेय-यशःकीर्तिसंज्ञिते 'पुरुषे' पुरुषवेदे रतौ हास्ये तथा मिथ्यात्वे सप्ततिः सागरो-पमकोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिः । तथा 'मनुजद्विके' मनुजगति-मनुजानुपूर्वीस्वरूपे स्नीवेदे 'साते' सातवेदनीये पश्चदश सागरोपमकोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिः ॥ ३०॥

भय कुच्छ अरइसोए, विउच्वितिरिउरलनरयतुग नीए। तेयपण अधिरछक्के, तसच्छ थावर इग पणिंदी ॥३१॥ "नपु कुम्बगइ सासच्छ, गुरुकक्खडरुक्बसीय दुग्गंधे। बीसं कोडाकोडी, एवइयाबाह वाससया ॥३२॥

भये 'कुत्सायां' जुगुप्सायाम् अरित-शोक, द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् वैक्रियद्विके—वैक्रियशरीर-वैक्रियाक्कोपाक्कर्षे, तिर्यगृद्विके—तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वीलक्षणे, औदारिकद्विके—औ-दारिकशरीर-औदारिकाक्कोपाक्कारुये, नरकद्विके—नरकगति-नरकानुपूर्वीस्वरूपे, नीचेगोंत्रे 'तैजस-पञ्चके' तैजस-कार्मणा-ऽगुरुलधु-निर्माण-उपधाताभिधे, अस्थिरषट्के—अस्थिरा-ऽशुभ-दुर्भग-दुः-स्वरा-ऽनादेया-ऽयशःकीर्तिलक्षणे, त्रसचतुष्के—त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येकरूपे, स्थावरे "इग" ति एकेन्द्रियजातौ पञ्चेन्द्रियजातौ "नपु" ति नपुंसकवेदे 'कुखगतौ' अपशस्तविद्यायोगतौ, "सासचउ" ति 'उच्छ्वासचतुष्के' उच्छ्वास-उद्योता-ऽऽतप-पराधातलक्षणे, गुरु-कर्कश-रूश्व-शितेषु अशुभम्पर्शेषु 'दुर्गन्धे' दुरिभगन्धे चेत्येनासु द्विचत्वारिशत्सक्ष्यासु प्रकृतिषु विशतिसागरोपम-कोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिर्यवित । तथाऽऽहारकवर्जितानामौदारिकादिशरीराणां ये बन्धन-सङ्घानास्तेषामपि स्थितिः स्वशरीरस्थितितुल्येव विज्ञेया, तेन वन्धनादीनामपि विशतिः सागरोपम-कोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिरिति दश्यम् । तथा चोक्तं पश्चसक्कदृरीकायाम्—

स्थिति-उदय-बन्धकालाः सङ्घातन-बन्धनानां स्वश्रीरतुल्या ज्ञेयाः । ()
तदत्र स्थितितुल्यतया प्रयोजनिति । सम्प्रत्युक्तोत्तरप्रकृतीनामेवोत्कृष्टाऽवाधामाह—"एवइयाबाह वाससय" ति लिक्कव्यत्ययाद् एतावन्ति वर्षश्चतानि 'अबाधा' कर्मणः प्रदेश-विपाकाभ्यामनुदयकाल इत्यक्षरघटना । भावार्थस्त्वयम्—यासां प्रकृतीनां यावत्यः कोटीकोटयः स्थितिरुक्ता
तासां तावन्ति वर्षशतान्यबाधिति, तावन्मात्रेषु समयेषु न वेद्यदलिकनिक्षेपं करोतीति यावत् ।
तद्यथा—पञ्चानां विष्ठपकृतीनां पञ्चानां ज्ञानावरणप्रकृतीनां नवानां दर्शनावरणप्रकृतीनामसातवेदनीयस्य त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता, तस्या अबाधाकालोऽप्युत्कृष्टिक्षशद्यक्षशतानि वेदितव्यः। यथा—दानान्तरायमुत्कृष्टस्थितिकं बद्धं सत् त्रिंशद्वर्षशतानि यावन काञ्चिद्पि
स्वोदयतो जीवस्य बाधामुत्पादयति, अबाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेकः । एवं सर्वप्रकृतिष्वपि
वाच्यम्। यथा—सूक्ष्मत्रिके विकलित्रके चाऽष्टादश वर्षशतान्यबाधा, अबाधाहीनश्च कर्मदिलिकनिषेकः। समचतुरस्रसंस्थान-वज्रऋषभनाराचसंहननयोर्दश वर्षशतान्यबाधा, अबाधाहीनश्च कर्मदिलिकनिषेकः। न्यमोधपरिमण्डलसंस्थान-ऋषभनाराचसंहननयोर्द्वश वर्षशतान्यबाधा, अबाधाहीनश्च
हीनश्च कर्मदिलिकनिषेकः। सादिसंस्थान-नाराचसंहननयोश्चर्तदश वर्षशतान्यबाधा, अबाधाहीनश्च

कर्मदक्षिकनिषेकः । कुठ्जसंस्थाना-ऽर्धनाराचसंहननयोः षोडश वर्षशतान्यवाघा, अवाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेकः । वामनसंस्थान-कीलिकासंहननयोरष्टादश वर्षशतान्यबाधा, अबाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेकः । हुण्डसंस्थान-सेवार्तसंहननयोर्विशतिवर्षशतान्यवाधा, अबाधाहीनश्च कर्मद-किकनिषेकः । षोडशसु कषायेषु चत्वारि वर्षसहस्राण्यवाधा, अवाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेकः । मृद्-रुघु-स्निग्ध-उप्ण-सुरभिगन्ध-धेतवर्ण-मधुररसरुक्षणानां सप्तानां प्रकृतीनां वर्षसहस्रमेकम-बाधा. अबाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेकः । हारिद्रवर्णा-ऽम्लरसयोः सार्धद्वादश वर्षशतान्यबाधा, अबाधाहीनश्च कर्मढिकिनिषेकः । लोहितवर्ण-कषायरसयोः पञ्चदश वर्षशतान्यबाधा, अबाधा-हीनश्च कर्मदल्किनिषेकः । नीलवर्ण-कटुकरसयोः सार्धसप्तदश वर्षशतान्यगाधा, अवाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेकः । कृष्णवर्ण-तिक्तरसयोर्वर्षसहस्रद्वयमबाधा, अबाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेकः। तथा पशस्तविहायोगति-उच्चैगोंत्र-सुरगति-सुरानुपूर्वी-स्थिर-शुम-सुमग-सुस्वरा-ऽऽदेय-यशःकी-र्ति-पुरुषवेद-हास्य-रतिलक्षणानां त्रयोदशपकृतीनामेकं वर्षसहस्रमनाधा, अवाधाहीनश्च कर्म-दिलकिनिषेकः । मिथ्यात्वस्य सप्त वर्षसहस्राण्यवाधा, अवाधाहीनश्च कर्मदिलकिनिषेकः । मनु-प्यगति-मनुप्यानुपूर्वी-स्रीवेद-सातवेदनीयलक्षणानां चतसृणां प्रकृतीनां पञ्चदश वर्षशतान्यबाधा, कमदलिकनिषेकः । तथा भय-जुगुप्सा-ऽरति-शोक-वैकियशरीर-वैकियाङ्गो-पाङ्ग-तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वी-औदारिकशरीर-औदारिकाङ्गोपाङ्ग-नरकगति-नरकानुपूर्वी-नीचैगोत्र-तैजस-कार्मणा-ऽगुरुल्यु-निर्माण-उपघाता-ऽस्थिरा-ऽशुभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशःकीर्ति-त्र-स-बादर-पर्याप्त-प्रत्येक-स्थावर-एकेन्द्रियजाति-पञ्चेन्द्रियजाति-नपुंसकवेदा-ऽप्रशस्तविहायोगति-उ-च्छ्वास-उद्योता-ऽऽतप-पराघात-गुरु-कर्कश-रूक्ष-शीत-दुरिमगन्धरुक्षणानां द्विचत्वारिंशत्प्रकृतीनां है वर्षसहस्रे अवाधा, अवाधाहीनश्च कर्मदलिकनिषेक इति ॥ ३२ ॥

## गुरु कोडिकोडिअंतो, तित्थाहाराण भिन्नमुहु बाहा। लहुठिइ संखगुणुणा, नरतिरियाणाउ पल्लतिगं॥ ३३॥

स्थितिशब्दस्योत्तरपदस्थम्येहापि सम्बन्धाद् 'गुरु.' गरीयसी—उत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमाणां कोटीकोट्या अन्तर्-मध्ये "तित्थाहाराण" ति तीर्थकरनामा-ऽऽहारकशरीरा-ऽऽहारकाङ्गोपाङ्गलक्ष-णानां तिस्रणां प्रकृतीनां भवतीति शेषः। किमुक्तं भवति ?—तीर्थकरनाझ आहारकद्विकस्य च सागरोपमाणामन्तःकोटीकोटीप्रमाण एवोत्कृष्टः स्थितिबन्धकालो भवति नोपिष्टादिति। "मिन्न-मुहु बाह" ति प्राकृतत्वादकारलोपे मिन्नमुहूर्तम्—अन्तर्मुहूर्तमात्रमेव कालम् 'अबाधा' अनुदया-बस्था उत्कृष्टा, जधन्याऽप्यन्तर्मुहूर्तमात्रैव, ततः परं दिलकरचनायाः सद्भावेनावश्यं प्रदेशोदयस्य सम्भवादिति। केचित् "तीर्थकरनामकर्म अन्तर्मुहूर्तादूर्ध्वं कस्यचित् प्रदेशत उदेति, तदुदये चार्श्वश्यविय ऋद्धिविशेषा अन्यजीवेन्यो विशिष्टतरास्तस्य सम्भवन्तीति सम्भावयामः" इति व्याचक्षते। उत्कृष्टा तीर्थकरा-ऽऽहारकयोः स्थितिरुक्ता। अथैतयोरेव जधन्यां स्थितिमाह—"क्षुठिह संखगुणूण" ति लघुन्धितिस्तिर्धिकरा-ऽऽहारकयोः सङ्ग्येन—सङ्ग्यातकाललक्षणेन गुणेन—मुणकारेण जना—हीना सङ्ग्यगुणोना, उत्कृष्टिस्थितिबन्धकाल एव सागरोपमान्तःकोटीकोटीरूपः सङ्ग्येगुणहीनो जघन्यस्थितिबन्धः, सागरोपमान्तःकोटीकोटीप्रमाण इति तात्पर्यम्। तथेहाष्या-सङ्ग्येगुणहीनो जघन्यस्थितिबन्धः, सागरोपमान्तःकोटीकोटीप्रमाण इति तात्पर्यम्। तथेहाष्या-

हारकस्य ये बन्धनसङ्खातास्तेषामपि स्वशरीरस्थितिप्रमाणैव स्थितिर्विज्ञेयेति । ननु तीर्धकर-नामकर्म तीर्थकरभवादवीक् तृतीयभव एव बध्यते । यदागमः—

बंज्झइ तं तु भगवओ, तइयभवोसकइत्ताणं। (आव० नि० गा० १८३)। तत् कथं जधन्यतोऽप्यन्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणा तस्य स्थितिरुपपद्यते ? तदयुक्तम्, अभिप्रायापरिज्ञानात्, "बज्झइ तं तु" इत्यादिकं निकाचनापेक्षयोक्तम्, इतरथा तु तृतीयभवाद-र्वाक्तरामपि बध्यते। यदाहुः संशयशतशाखिशातनानिशिताकुण्ठकुठारकल्पाः श्रीजिन्भद्र-गणिक्षमाश्रमणपादाः विशेषणवत्याम्—

> ै की डाकोडी अयरोवमाण तित्थयरनामकम्मिठई । बज्झइ य तं अणंतर भवस्मि तइयस्मि निद्दिष्टं ॥ ( गा० ७८ )

ततः कथमेतत् परम्परं युज्यते ? अत्रोत्तरम्-

जं बज्झइ त्ति मणियं, निकाइयं तं तु तत्थ नियमोऽयं। तदवंझफलं नियमा, भयणा अनिकाइयावत्थे॥ (गा०८०)

आह यदि तीर्थकरनाम्नो जघन्याऽपि स्थितिरन्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणा तर्हि तावत्याः स्थितेस्तिर्यग्भवभ्रमणमन्तरेण पूरियतुमशक्यत्वात् तिर्यग्गताविष तीर्थकरनामसत्कर्मा जन्तुः कियन्तं कालं यावद् भवेत्? तथा च सित आगमिवरोधः, आगमे तिर्यग्गतौ तीर्थकर नामसत्कर्मा सन् प्रतिषिध्यते । अत्रोच्यते—निकाचितम्यैव तीर्थकरनामकर्मणस्तिर्यग्गतौ सतः प्रतिषेधात् ।

उक्तं च---

जिमह निकाइयतित्थं, तिरियभवे तं निसेहियं संतं। इयरिम नित्थ दोसो, उवहुणोवहुणासज्झे ॥ (पञ्चसं० गा० २५१)

अम्या अक्षरगमनिका— 'इह' अस्मिन् प्रवचने यत् तीर्थकरनामकर्म 'निकाचितम्' अवश्यवेद्यतया व्यवस्थापितं तदेव स्वरूपेण 'सद्' विद्यमानं तिर्यग्गतौ निषिद्धम् । 'इतरस्मिन् पुनः' अनिकाचिते उद्वर्तना-ऽपवर्तनासाध्ये तिर्यग्गताविष विद्यमाने न कश्चिद्दोषः, यतस्तत् प्रभूतिस्थितिकमप्यपवर्तनाकरणेन लघुस्थितिकं क्रियते, उँद्वर्तनया वा तद् अन्यप्रकृतित्वेना-वस्थाप्यत इति ॥

"नरतिरियाणाउ पहातिगं" ति नर-तिरश्चामायुषोः 'पल्यत्रिकं' पल्योपमत्रिकमुत्कृष्टा स्थितिरिति । यद्यपि मूलप्रकृत्युत्कृष्टस्थितिभणनप्रस्तावे देव-नारकायुषोस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमलक्ष-णैव स्थितिरुक्ता, नरतिर्यगायुषोस्तु पल्योपमत्रयप्रमाणेव, तथापि पूर्वकोटित्रिभागाधिकैवासौ सर्वा बध्यते इत्यवसेयम् । नन्वेवं तर्हि सूत्रे पूर्वकोटित्रिभागाधिकत्वं कस्मान्नोक्तम् ? सत्यम्, असौ पूर्वकोटित्रिभागोऽनाधारूपतयैवापयाति न पुनरुदयमायाति, अतो यावती स्थितिरायुषो वेद्यते तावत्प्रमाणेवानाधारहिता सूत्रे उपात्तत्यदोष इति ॥ ३३ ॥

१ बध्यते तत्तु भगवतस्तृतीयभवेऽवष्वष्कयित्वा ॥ २ कोटाकोटी अतरोपमाणां तीर्थकरनामकर्मस्थिति । बध्यते च तदनन्तरे भवे तृतीये निर्दिष्टम् ॥ ३ यद् बध्यत इति भणितं निकाचितं तत्तु तत्र नियमोऽयम् । तद्वनध्यक्षकं नियमाद् भजनाऽनिकाचितावस्थे ॥ ४ सं० १-२ छा० त० स० उद्दलनया ॥

## इगविगल पुन्वकोडिं, पलियासंखंस आउचउ अमणा। निरुवकमाण छमासा, अवाह सेसाण भवतंसो॥ ३४॥

एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्च पूर्वाणि-आगमप्रतीतानि, तद्यथा-

पुंबन्स उ परिमाणं, सयरिं सतु हुंति कोडिलक्साओ ।

छप्पन्नं च सहस्सा, बोधवा वासकोडीणं ॥ (जिनम० सङ्ग० गा० ३०२)

तेषां पूर्वाणां कोटी पूर्वकोटी तां पूर्वकोटी यावदायुष उत्कृष्टां स्थितिं बभ्रन्ति, न पूर्वकोट्यम्यिकामपीति । आयु शब्दश्च "आउचउ अमणा" इति पदाद् योजनीयः । इदमत्र
हृदयम् — एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्चोत्कृष्टतोऽपि पूर्वकोट्यायुप्केप्वेव नर-तिर्यक्षु समुत्पचन्ते
न, नारकदेवा-ऽसङ्क्ष्येयवर्षायुप्कितिर्यङ्-मनुप्येषु, अत एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियाणामुत्कृष्टायुर्वन्धः
पूर्वकोटी स्वस्वभवत्रिभागाभ्यधिका वेदितच्या। एषां स्वस्वभवत्रिभागोऽवाधा, अवाधाहीनश्च
कर्मदलिकनिषेकः । यदक्तं कर्मप्रकृतौ

सेसाण पुत्रकोडी, साउतिभागी अबाहा सिं॥ ( गा. ७४ )

अत्र टीका—'शेषाणां च' एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियाणां पर्याप्ता-ऽर्याप्तानाम् असंज्ञिपश्चेन्द्रिय-संज्ञिपश्चेन्द्रियाणां चापर्याप्तानामायुव उत्कृष्टिन्थितिबन्यकानां परभवायुव उत्कृष्ट-स्थितिबन्धः पूर्वकोटी स्वम्वभवत्रिभागाभ्यंधिका वेदितव्या। आयुवै उत्कृष्टम्वभवत्रिभागोऽवाधा-कारू, अवाधाकारुहीनश्च कर्भदिलिकनिवक इति ।

"पिल्यासंखंस आउचउ अमण" ति 'अमनसः' मनोयोगरहिताः, असंज्ञिनः पर्याप्ता इत्यर्थः, 'पल्योपमासङ्क्ष्याशं' पल्योपमासङ्क्ष्ययमागं आयुपां चतुष्क बध्नन्ति, विभक्तिलोपश्च प्राकृतत्वात् । किमुक्तं भवति / —असंज्ञिपश्चेन्द्रियेषु पर्याप्तेषु आयुरुत्कृष्टस्थितिवन्धकेषु चतुर्णा-मप्यायुपां परभवसम्बन्धिनामुत्कृष्टा न्थितिः पल्योपमासङ्क्ष्येयमागमात्रा पूर्वकोटित्रिभागाधिका भवति, पूर्वकोटित्रिभागश्चावाया, अवाधाहीनश्च कर्मदिक्तिकनिषेकः ।

यदवादि कर्मप्रकृती श्रीमदाराध्यपादै:--

आउचउक्कोस, पहासिकिजभाग अमणेमु । ( गा० ७४ ) इति ।

आयुषामुत्कृष्टां स्थितिमभिधाय तेषामेवोत्कृष्टामवाधामाह - "निरुवकमाण छमासा अबाह" ति 'निरुपक्रमाणां' ''सत्यभामा'' इति न्यायान् निरुपक्रमायुषां देव-नारकाणामसञ्जय-वर्षायुषां नर-निरश्चां च भवान्तरप्रायोग्यायुर्वन्ध्रकारिणां 'पण्मासाः' पण्मासप्रमाणा 'अवाधा' व्यावर्णिनस्वभावा भवतीति ज्ञेषः, यतम्ते पण्मासावरोषायुष एवोत्तरभवप्रायोग्यमायुर्वभ्रान्ति ।

यदाह भाष्यपीयूषपयोधिः--

देना नेरहया वा, असंग्ववासाउया य तिरिमणुया । छम्मासऽत्रसेसाऊ, परभवियं आउ बंधंति ॥ (जिनभ० सङ्ग्र० गा० ३०७)

१ पूर्वस्य तु प्रमाणं सप्तति. सलु भवन्ति कोटिलक्षाणि । घट्टपञ्चाशक सहस्राणि बोद्धव्यानि वर्षकोटीनाम् ॥ २ सं० १ °+प्रथिको बेदिनव्यः ॥ ३ म० छा० °मध उत्कृ ।। ४ आयुश्चतुष्कमुन्कुर्ष्ट पल्यासंख्येयभागोऽमन-स्केषु ॥ ५ देवा नैरियका वा असंख्यवर्षायुष्काश्च तियेष्-मनुजाः । षण्मासायशेषायुषः पारभविकं आयुर्वन्नितः ॥

इति यथोक्त एवाबाधाकारुः । केचित्तु मन्यन्ते युगरुधार्मिकाः पस्योपमासक्क्ष्येयभागे निजा-युवोऽविशिष्यमाणे परभवायुष्कं बन्नन्ति, तन्मतेनाबाधाऽपि युगरुधार्मिकान् उद्दिश्य पल्योपमा-सक्क्ष्यमागप्रमाणेवेति मन्तव्यम् । तदुक्तम्—

पैलियासंखिजंसं, जुगधम्मीणं वयंतऽने । ( पश्चसं० गा० २४८ ) इति ।

"सेसाण भवतंसो" ति 'शेषाणां' सञ्चेयवर्षायुषां सोपक्रम-निरुपक्रमायुषां नर-तिरश्चां भवस्य-स्वकीयजन्मनस्त्र्यंशः-त्रिभागो भवत्र्यंशोऽबाधेत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्, यतस्ते निज-जन्मनः त्रिभाग एवाविशष्टे "सेसा पुणो तिभाए" (जिनभ० संग्र० गा० ३०९) इति वचनाद् उत्कृष्टतः परमवप्रायोग्यमायुर्वन्धं विद्धतीति ॥ ३४॥

प्रतिपादिता सर्वोत्तरप्रकृतीनामबाधान्विता उत्कृष्टा स्थितिः। इदानीं तासामेव जघन्यां स्थितिं निरूपयितुकाम आह—

#### लहुठिइबंधो संजलणलोह पणविग्वनाणदंसेसु। भिन्नमुहुत्तं ते अह जसुचे बारस य साए॥ ३५॥

'लघुस्थितिबन्धः' जघन्यस्थितिबन्धो भिन्नमुहूर्तं भवति, क १ इत्याह—संज्वलनलोभे प्रतीते, पणशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् विम्नपञ्चके—दान-लाभ-भोग-उपभोग-वीर्यान्तरायरूपे, ज्ञानावरण-पञ्चके—मित-श्रुता-ऽविध-मनःपर्याय-केवलज्ञानावरणलक्षणे, "दंसेसु'' ति दर्शनचतुष्के—चक्षुः-अ-चक्षुः-अविध-केवलदर्शनावरणम्यभावे । कोऽर्थः १ ज्ञानावरणपञ्चका-ऽन्तरायपञ्चक-दर्शनचतुष्क-संज्वलनलोभलक्षणानां पञ्चदशप्रकृतीनां जघन्यस्थितिबन्धोऽन्तर्महर्तभात्र एव, यतः संज्वलनलोभन्याऽनिवृत्तिबादरगुणस्थानके शेषचतुर्दशप्रकृतीनां स्वस्मसम्परायगुणस्थानकचरमसमये स्वबन्धव्यवच्छेदकालेऽन्तर्महर्तभात्रेव स्थितिबध्यते । "ते अष्ट" ति "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः" इति न्यायात् 'ते' मुहूर्ता घटिकाद्वयप्रमाणाः 'अष्टौ' अष्टसङ्क्षा यशःकीर्तिनाम-उचै-गीत्रयोजघन्यस्थितिभवति । "वारस य" ति द्वादश मुहूर्ताः, 'चः' पुनर्थे स च भिन्नकमः, ततः 'साते' सातवेदनीये कर्मणीति । उक्तं च कर्मप्रकृती—

भिन्नमुहुत्तं आवरणविग्धदंसणचउकलोहन्ते।

बारस साइ मुहुता, अह य जसकित्तिउचेसु॥ (गा० ७६) इति ॥ ३५॥ दो इग मासो पक्को, संजलणितगे पुमहवरिसाणि। सेसाणुकोसाओ, मिच्छत्तिठिईइ जं लढ्ढं॥ ३६॥

द्वी मासी एको मासः पक्षश्च जघन्या स्थितिः, क ? इत्याह— 'संज्वलनित्रके' कोध-मान-मायारूपे । एतदुक्तं भवति— संज्वलनकोधे द्वौ मासौ जघन्या स्थितिः, संज्वलनमाने एको मासो जघन्या स्थितिः, संज्वलनमायायां पक्षः—पञ्चदश्चित्वात्मको जघन्या स्थितिः । "पुमद्व-विसाणि" ति पुंवेदेऽष्टौ वर्षाणि जघन्या स्थितिः । यतश्चतसृणामप्येतासां प्रकृतीनामनिवृत्ति-

१ पत्यासंस्थेयांशं बुग्मधर्मिणां वदन्त्यन्ये ॥ २ शेषाः पुनिस्नभागे ॥ ३ भिष्ममुहूर्त्तमावरणिधनदर्शन-चतुष्कलोमान्ते । द्वादश साते मुहूर्त्ता अष्टौ च यशःकीर्त्युंचैगीत्रयोः ॥ ४ सं० १-२ त० म० 'त्मकः ॥ 5

बादरगुणस्थाने निजनिजबन्धव्यवच्छेदसमये प्रतिपादितप्रमाणैव स्थितिर्वध्यत इति । यासां द्वाविंशतेः प्रकृतीनां स्वयन्धव्यवच्छेदसमये जधन्या स्थितिरन्तर्भुहूर्तादिका सम्भवति तासां तथैव सा प्रतिपादिता । आहारकद्विक-तीर्थकरलक्षणमञ्जतित्रयस्य तदुत्कृष्टस्थितिप्रतिपादनम-स्ताव एव जघन्याऽप्यसावभिहिता । आयुश्चतुष्टयम्य स्वामित्वप्रम्तावे वैक्रियषद्कस्य च जघन्य-स्थितिर्वक्ष्यते । शेषपञ्चार्शातेः प्रकृतीनां बादरपर्शीप्तकेन्द्रियेप्वेच प्राप्यमाणजघन्यस्थितिबन्धानां जवन्यस्थितिनिरूपणार्थं करणमाह--- "सेसाणुक्कोसाओ" इत्यादि गाथार्धम् । 'शेषाणां' भणित-वस्यमाणपश्चित्रंशत्मकृतिभ्योऽविश्वष्टानां निद्रापश्चकादीनां पश्चाशीतिप्रकृतीनाम् 'उत्कृष्टात्' सर्वप्रकृतीनां निजनिजोत्कृष्टस्थितवन्धाद् 'मिश्यात्वस्थित्या' सप्ततिकोटीकाटीकृत्या भागे हते 'यद् लब्धं' यद् अवासं सा जधन्यस्थितिः । एव च सित निद्रापश्चकेऽसाते च [सागरोपमस्य] त्रयः सप्तभागाः है। मिथ्यात्वस्य सागरोपमम्। संज्वलनवर्जद्वादशकषायाणां चत्वारः सप्तभागाः हु। स्रविद-मनुष्यद्विकयोस्त्रयश्चतुर्देशभागाः 👯 यतः पञ्चदशानां पश्चमे भागे त्रयः, सप्ततेश्च पश्चमे भागे चतुर्दश लभ्यन्ते । सूक्ष्मत्रिके विकलेन्द्रियजातित्रिके च नव पश्चित्रशङ्कागाः 🖧 यत एतेषामष्टादशकोटीकोट्य उन्क्रष्टा स्थितिरुक्त। तस्याः सप्तत्या भागे हृते रुव्या अष्टादश सप्ततिभागा 💃 अनयोश्च भाज्य-भागहारकराद्योरुभयोरप्यर्धीकरणे सम्पन्नाः 🖧 । एवमन्यत्रापि निज निजमुत्कृष्टस्थिनिक भाज्यगाँश भिथ्यान्यस्थितिरूपं भागहारकराशि चार्धाकृत्य जधन्या स्थितिबीच्या । तथा स्थिर शुम-सुभग-सुम्बरा-ऽऽदेय-हाम्य-रति-शुमिबहायोगित-बच्चपभनागच-संहनन-समचतुरससंस्थान-सुरसिगन्ध-शुक्कवर्ण-मधुररस-मृदु-लघु-ख्रिग्ध-उप्णस्पर्शलक्षणस्य कृतिसप्तदशकम्यकः सप्तमागः 🖁 । शपम्यः च शुभा-ऽशुभवर्णादिचतुष्कम्यः द्वी सप्तमागौ ᢃ केवलं वर्णादिचतुष्क वन्धेऽविशेषितमेवाधिक्रियते इति प्रागेवोक्तम् , ततः सप्तमागद्वयमेव चतुर्णामपि सामान्येन द्रष्टव्यम् । हितीययोः सम्थान-सहननयोः षट् पञ्चत्रिशङ्कागाः 🖧 । तृतीययोः सम्था-न-सहननयोः सप्त पञ्चत्रिञद्भागाः 🖧 । चतुर्थयोः सम्थान-सहननयोरष्टौ पञ्चत्रिशद्भागाः ६ । पञ्चमयोः सम्थान-संहननयोर्नव पञ्चत्रिशद्भागाः 🖧 । शेपाणा त्रस-वाढर-पर्याप्त-प्रत्येका-ऽसुरुळखु-उपधात-पराधात उच्छ्वामा-ऽस्थिरा-उगुभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशःकीर्ति-औदारिकशरीर-औदारिकाङ्गोपाङ्ग-निर्यमानि-निर्यमानुपूर्वी-एकेन्द्रियजाति पञ्चन्द्रियजानि-निर्माणा-SSतप-उद्योता-ऽपशस्तविहायोगित-स्थावर-हुण्डसस्थान-सेवार्तसहनन-तेजस-कार्मण-नीचेगीत्रा-ऽरति-शोक-भय-जुगुप्सा-नपुंमकवेदलक्षणानां पञ्चत्रिशस्मकृतीनां सागरोपमस्य द्वौ सप्तभागौ हु। इयं चासां जघन्या स्थितिरेकेन्द्रियानेबोह्क्य प्राप्यते, न शेवजीवानिति । तथा जघन्यस्थितिप्रस्ताबादे-केन्द्रियाणामुत्कृष्टोऽपि म्थितिचन्धो वाच्यः, यथाऽयमेव जघन्यस्थितिचन्धः पत्त्योपमासक्येय-भागमात्राभ्यधिक उत्कृष्टी भवतीति । तथा चोक्तम्-

जी एगिदि जहना, पिट्यासंनंससंजुया सा उ । तेसि जिट्ट सि (पञ्चसं० गा० २६१) । इति पश्चसङ्कहाभिप्रायेण व्यास्त्यातम् । अथ चेदमेव गाथार्थं कर्मप्रकृत्यभिप्रायेणान्यथा व्यास्त्यायते—"सेसाणं" इत्यादि । 'रोषाणाम्' अविश्वाद्यानां पञ्चासीतेः प्रकृतीनामित्यर्थः ।

९ या एकेन्द्रियाणां जघन्या पत्यासंख्याशसंयुता सा द्व । तेषा क्येष्टेति ॥

"उक्कोसाउ" ति "सूचनात् सूत्रम्" इति न्यायाद् 'उत्कृष्टाद्' इति सामान्योक्ताविष वर्गोत्कृष्टात् स्थितिबन्धादिति दृश्यम् । अय कोऽयं वर्गोत्कृष्टः स्थितिबन्धः ! उच्यते सजातीयप्रकृतीनां समुदायो वर्गः । यथा मितज्ञानावरणादिप्रकृतिसमुदायो ज्ञानावरणवर्गः, चक्कुर्दर्शनावरणादिप्रकृतिसमुदायो वेदनीयवर्गः, वर्शनमोहनीयप्रकृतिसमुदायो वेदनीयवर्गः, वर्शनमोहनीयप्रकृतिसमुदायो दर्शनमोहनीयवर्गः, कषायमोहनीयप्रकृतिसमुदायो वर्शनमोहनीयवर्गः, कषायमोहनीयप्रकृतिसमुदायो नामवर्गः, गोत्रप्रकृतिसमुदायो गोत्रवर्गः, अन्तरायप्रकृतिसमुदायोऽन्तरायवर्ग इति । एवंविधस्य वर्गस्य सम्बन्धी उत्कृष्टो वर्गोत्कृष्टः स्थितिबन्धोऽभिधीयते, तस्माद् वर्गोत्कृष्टात् स्थितिबन्धाद् मिध्यात्वस्थित्या सागरोपम्कोटीकोटीसप्ततिक्तप्या मागे हते 'यद् रुक्धं' यद् अवाप्तं तत् पच्योपमासक्ष्ययभागोनं सद् जधन्यस्थितितया भवतीति गम्यते । अत्र च वर्गोन्कृष्टादिति व्यास्थानेनैतद्वसीयते — वर्गान्वर्गतानामवमस्थितिकानामिष सातवेदनीयादीनां प्रकृतीनां जधन्यस्थित्यानयनाय निजनिजवर्ग-वर्णवित्रकृष्टा त्रिशतकोटीकोठ्यादिस्थितिवर्मजनीया, न तु स्वकीया पञ्चदशकोटीकोठ्यादिकिति । तथा यद्यपि पच्योपमासक्ष्येयभागोनमिति नोक्तं तथापि "पर्लियासंस्थित्याण रुहुबंधो" (गा०३७) इति अनन्तरगाथावयवनैकिन्द्रयाणां रुव्धसप्तभागाः पच्योपमासक्ष्येयभागोना एव जधन्यस्थितिनयाऽभिधास्यन्ते; अतोऽत्रापि जधन्यस्थितिप्रस्तावात् पच्योपमासक्ष्येयभागोनत्वमवसीयते।

यदवादि दुर्वादिकुम्भिकुम्भम्थलदलनकेसरिवरिष्ठैः शिवशर्मस्ररिपादैः कर्मप्रकृतौ— वग्गुकोसिर्टिइणं, मिच्छत्तुकोसगेण जं लद्धं । सेसाणं तु जहका, पहासंग्विज्ञभागुणा ॥ (गा० ७९)

अस्या अक्षरगमनिका—इह ज्ञानावरणप्रकृतिसमुदायो ज्ञानावरणीयवर्गः, एवं दर्शनावरणवर्गः, वेदनीयवर्गः, दर्शनमोहनीयवर्गः, कपायमोहनीयवर्गः, नोकषायमोहनीयवर्गः, नामवर्गः, गोत्रवर्गः, अन्तरायवर्गः। एतेषां वर्गाणां या आत्मीया आत्मीया स्थितिसिंझतत्सागरोपमकोटीकोट्यादिलक्षणा तस्या मिथ्यात्वस्योत्कृष्टया स्थित्या सागरोपमसप्तिकोटीकोटीक्षप्या भागे
हृते सित यद् रूप्यते तत् पच्योपमासङ्ख्यमागोनं सद् उक्तरोषाणां [ पञ्चात्रीतेः ] प्रकृतीनां
जघन्यस्थितेः परिमाणमवन्यम् । तथाहि—दर्शनावरण-वेदनीयवर्गयोरुत्कृष्टा स्थितिसिंशत्सागरोपमकोटीकोटीप्रमाणा, तस्या मिथ्यात्वस्थित्या सप्ततिमागरोपमकोटीकोटीप्रमाणया भागे हृते
सित "शूत्यं शूत्येन पातयेद्" इति वचनाद् रूक्यास्त्रयः सागरोपमसप्तमागाः है, ते पच्योपमासक्ष्ययमागोना निद्रापञ्चका-ऽसातवेदनीययोर्जघन्यस्थितितया मन्तव्याः। दर्शनमोहनीयवर्गस्य
चोत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमकोटाकोटीसप्ततिरूपा, तस्या मिथ्यात्वस्थित्या तावत्येव भागे हृते
रूक्धाः सप्त सागरोपमसप्तमागाः है, ते च पच्योपमासङ्क्षयमागोना मिथ्यात्वस्य जघन्यस्थितितयाऽवस्थाः। कषायमोहनीयवर्गस्य चोत्कृष्टा स्थितिश्चतारिशत्तागरोपमकोटीकोट्यः, तस्या
मिथ्यात्वस्थित्या भागे हृते लक्ष्याश्चत्वारः सागरोपमसप्तमागाः है, ते च पच्योपमासङ्क्षयभागोनाः
संज्वलनरहितकषायद्वादशकस्य जघन्यस्थितितया बोद्धन्याः। नोकषायमोहनीयस्य तु वर्गो-

९ सं० २ छा० °वर्गः, चारित्रमोहनीयसमुदायश्चारित्रमोहनीयवर्गः, कपा° ।।

स्कृष्टा स्थितिर्विशितिसागरोपमकोटीकोळाः, तस्याश्च मिथ्यात्वस्थित्या भागे हते रुक्षो हो सागरो-पमसमभागो है, तो च पर्योपमासक्क्षेयभागोनो पुरुषवेदवर्जानामष्टानां नोकपायाणां जधन्य-स्थितितयाऽवसेयौ । नाम-गोत्रयोश्च प्रत्येकं विशितिमागरोपमकोटीकोळ्यो वर्गोत्कृष्टा स्थितिः, तम्याश्च मिथ्यात्वस्थित्या भागे हते रुक्षो ह्रौ सागरोपमसप्तभागौ है, तौ च पर्योपमासक्षेय-मागोनौ देवगिन-देवानुपूर्वी-नरकगित-नरकानुपूर्वी-वैक्तियशरीर-वैक्तियाक्कोपाक्त-ऽऽहारकशरीरा-ऽऽहारकाक्कोपाक्त-तिर्थिकर-यशःकीरिवर्जानां नामः शेषसप्तपञ्चाशस्त्रकृतीनां नीचैगेत्रस्य च जध-व्यस्थितितया बौद्धत्याविति ॥ ॥ ३६॥

उक्ता सर्वप्रकृतोनां जघन्या स्थिति । इदानीमेकेन्द्रियाणां सर्वम्वप्रायोग्योत्तरप्रकृतीरुद्दिश्यो-ऋष्टां जधन्यां च स्थितिमाह ---

### अयमुकोमो गिंदिसु, पिलयासंन्वसहीण लहुवंधो। कमसो पणवीसाए, पन्ना-सय-सहससंग्रणिओ॥ ३७॥

'अयम्' इत्यनन्तरोदिष्टो वर्गोत्कृष्टिम्थितवन्धात् मिथ्यात्विम्थित्या भागे हृते रुक्यसप्तभाग-रूप उन्कृष्टिम्थितिवन्ध एकेन्द्रियेषु ज्ञानन्यः । तथाहि—ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणनवक-वदनीयद्विका-ऽन्तरायपञ्चकरुक्षणानामेकविंगतिप्रकृतीनां त्रयः सागरोपमसप्तभागाः है, यत एतद्व-र्गाणां त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्य उत्कृष्टा म्थितिः, तस्या मिथ्यात्विम्थत्या भागे हृते त्रय एव सागरोपमसप्तभागा रुभ्यन्ते इति । एवमन्यत्रापि भागभावना कार्या । तत्रश्च मिथ्यात्वस्य सप्त सागरोपमसप्तभागाः है, कपायपोडशकम्य चत्वारः सागरोपमसप्तभागाः है, नोकपायनवकस्य द्वौ सागरोपमसप्तभागाः है, एकेन्द्रियवन्धयोग्यदेवगित-देवानुपूर्वी-नरकगित-नरकानुपूर्वी-विक्रियशरीर-विक्रयाङ्गोपङ्गा-ऽऽत्रागकद्विक-तीर्थकरवर्जानां शेषाणां नाम्नोऽष्टपञ्चाशत्यकृतीनां गोत्रद्वयस्य च प्रत्येक द्वो द्वौ सागरोपमराप्तभागाविति । उक्त एकेन्द्रियाणामुत्कृष्टिस्थितिबन्धः । इदानीं तेषा-मेव जधन्यित्वन्धमह

"पहासंबंस" इत्यादि । पर्वम्य-पर्योपमस्यासक्व्याद्दीन-असक्क्ष्येयभागेन हीनः-न्यूनः पर्व्यासक्क्ष्यांश्वातेनोऽयमेवोत्कृष्ट्रस्थितिवन्धः सप्तभागत्रयादिकः, किम् ' इत्याह—'रुषुवन्धः' जधन्यस्थितिवन्धो भवनीति । अयमभिप्रायः- यासां प्रकृतीनां यावत्प्रमाणः सप्तभागरूप एकेन्द्रियाणामुन्कृष्टः निभतिवन्ध उक्तम्तामा तावन्प्रमाणः सप्तभागरूप एव पर्योपमासक्क्ष्यभागन् हीनम्तेषां जधन्यभिवतिवया मन्नव्य इति । निरूपित एकेन्द्रियाणामुन्कृष्टो जधन्यश्च स्थितिवन्धो गाथापूर्वार्धेन । सम्प्रत्ययमेव एकेन्द्रियोन्कृष्टस्थितिवन्धो येर्गुणकारैः 'सङ्गुणितः' ताडिनो द्वीन्द्रियादीनामसञ्ज्ञिपर्यन्तानां प्रायोग्यस्थितितया भवति तान् गुणकारानुत्तरार्धेनाह—'कमसो पणवीमाए'' इत्यादि । 'क्रमद्याः' क्रमेण यथासक्क्ष्मित्यर्थः पञ्चविद्यत्या सङ्गुणितः, माकृतत्वाद् विभक्तिरुपे पञ्चादाता सङ्गुणितः, शतेन सङ्गुणितः, सहस्रेण सङ्गुणितः ॥ ३७॥

ततः किम् ' इत्याह —

विगलि असन्निसु जिहो, कणिहुओ प्रहसंखभागणो। सुरनरयाउ समादससहस्स सेसाउ खुदुभवं॥ ३८॥ 'विकलेषु' विकलेन्द्रियेषु द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियेषु 'असंज्ञिषु' सम्मूर्च्छजपश्चेन्द्रिय-तिर्यक् मनुष्येषु 'ज्येष्ठः' उत्कृष्टः स्थितिबन्धो मवति । इयमत्र मावना—एकेन्द्रियाणामुत्कृष्टः स्थितिबन्धः सागरोपमसप्तमागत्रयादिकः पञ्चविज्ञत्या संगुणितो द्वीन्द्रियाणां ज्येष्ठः संभवत्सर्व-प्रकृतीरुद्दिश्य स्थितिबन्धो भवति, स एवैकेन्द्रियाणामुत्कृष्टः स्थितिबन्धः शतेन सङ्गुणित-क्वीन्द्रियाणां ज्येष्ठः स्थितिबन्धो भवति, स एवैकेन्द्रियाणामुत्कृष्टः स्थितिबन्धः शतेन सङ्गुणित-क्वित्रियाणां ज्येष्ठः स्थितिबन्धो भवति, स एवैकेन्द्रियाणामुत्कृष्टः स्थितिबन्धः शतेन सङ्गुणित-क्वित्र्याणां ज्येष्ठः स्थितिबन्धो भवति । द्वीन्द्रियादीनामेव जधन्यस्थितिबन्धमानमाह— "कृणि-द्वजो पल्लग्नंत्रमागूणु" ति पल्यस्य—पल्योपमस्य सङ्ग्यमागेन—सङ्ग्याततममागेन जनः—न्यूनः उत्कृष्ट एव स्थितिबन्धः 'कनिष्ठकः' जधन्यस्थितिबन्धो भवति । एतदुक्तं भवति— द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिया-ऽसंज्ञिपश्चेन्द्रियाणामान्मीय आत्मीय उत्कृष्टः स्थितिबन्धः पल्योपम-सङ्ग्यमगरहोनः कनिष्ठबन्धो भवति । आयुश्चतुष्टयस्य जधन्यस्थितिमानमाह— 'मुरनारकायुषोः' देव-नारकायुप्कयोः समाः वर्षाणि तासां दश सहस्राणि समादशसहस्राणि दशवर्षसहस्राणीत्यर्थः जघन्या स्थितिर्मवतीनि प्रक्रमः । "सेसाउ खुङ्कभवं" ति 'शेषायुषोः' तिर्थङ्-मनुष्यायुष्कयोः "खुङ्कभवं" ति क्षुलकः—सर्वभवापेक्षया रुषीयान् रिङ्गन्यत्ययाद् भवः—जन्म क्षुलकभवः स जघन्या स्थितिर्मवतीति ॥ ३८॥

प्रकापिता जघन्यस्थितिः । इदानीं सर्वोत्तरप्रकृतीः प्रतीत्य जघन्याबाधामाह-

### सन्वाण वि लहुवंधे, भिन्नमुहु अवाह आउजिहे वि। केइ सुराउसमं जिणमंतमुह विंति आहारं॥ ३९॥

'सर्वासामि' सर्वप्रकृतीनां-विश्वत्युत्तरशतसङ्कषानामि 'लघुबन्धे' जघन्यस्थितिबन्धे 'भिन्नमुहूर्तम् ' अन्तर्मुहूर्तम् 'अवाधा' अनुद्रयकालः । कि सर्वप्रकृतीनां जघन्यबन्ध एवेयं जघन्याऽबाधा ! आहोश्चिद्रम्ति कासाश्चिद्रियमुन्कृष्टेऽपि ! इत्याह—-"आउजिट्टे वि" आयुषां—ज्येष्ठेऽपि
ज्येष्ठबन्धेऽपि, न केवलं जघन्य एवेत्यिपशब्दार्थः, जघन्याऽवाधाऽन्तर्मुहूर्तप्रमाणा भवतीति
योगः । एतेनायुषश्चतुर्भङ्गकेरबाधेति सूचितम्, तद्यथा—ज्येष्ठे आयुःस्थितिबन्धे ज्येष्ठाऽवाधा
१ ज्येष्ठे आयुःस्थितिबन्धे जघन्याऽवाधा २ जघन्ये आयुःम्थितिबन्धे ज्येष्ठाऽवाधा ३ जघन्ये
स्थितिनन्धे जघन्याऽवाधा ४ इति । अधुना तीर्थकरा-ऽऽहारकद्विकयोः प्राङ्निक्पितामिप
जघन्यां स्थिति पुनर्भतान्तरेणाह—"केट्ट सुराउसमं" इत्यादि । केचिदाचार्याः सुरायुषा—देवायुष्केण दशवर्षसहस्रमाणेन समं—तुल्यं सुरायुःसमं—देवायुन्तुल्यम्थितिकं जघन्यतो बघ्यते ।
कि तद् ! इत्याह—"जिणं" ति तीर्थकरनामकर्म ब्रवते । तथा च तैरम्यधाय—

सुरनारयाउयाणं, दसवाससहस्स लहु सतित्थाणं। (पञ्चसं० गा० २५३)

"लहु" ति जघन्या स्थितिः 'सतीर्थयोः' तीर्थकरनामयुक्तयोरित्यर्थः ।

तथा "आहारं" ति आहारकद्विकम्-आहारकशरीरा-ऽऽहारकाक्कोपाक्कलक्षणमन्तमुद्धर्ते जघन्यतो बध्यते, किश्चिद्वमुद्धर्तस्थितिकं जघन्येन बध्यत इति ब्रुवते । तथा च तैरुक्तम्--आहारकविग्धावरणाण किंचूणं ( पश्चसं ० गा० २५४ )

"किंचूणं" ति किञ्चिद्नं मुहूर्तं जघन्या स्थितिरिति ॥ ३९ ॥

तिर्थक्-मनुष्यायुषोर्जघन्या स्थितिः क्षुष्ठकभवप्रमाणा भवतीति पागुक्तम्, ततस्तं क्षुष्ठक-भवं समपद्यं निरूपयितुकामो गाथायुगलमाह—

सत्तरस समहिया किर, इगाणुपाणुम्मि हुंति खुडुभवा। सगतीसमयतिहुत्तर, पाणू पुण इगमुहुत्तम्मि॥ ४०॥ पणसिहसहस पणसय, छत्तीसा इगमुहुत्त खुडुभवा। आविष्ठयाणं दो सय, छप्पन्ना एगखुडुभवे॥ ४१॥

सप्तिमिरिषका नद्य सप्तद्य 'समिषकाः' किञ्चित्समर्गेलाः 'किल' इत्याप्तोक्तावित्येवं बुवते । 'एकाऽऽनप्राणे' हष्टानवकल्पादिगुणोपेतस्य जन्तोरेकिस्मनुच्छ्वासिनःश्वासरूपे भवन्ति क्षुलकाः । सूत्रे च "आणुपाणुम्मि" ति उकारः "स्वराणां स्वराः" (सिद्ध० ८-४-२३७) इति प्राकृतसूत्रेण । अयमर्थः—-एकिस्मन् प्राणापाने क्षुलकभवा समिषकाः सप्तदश भवन्तीितै किलाप्ता बुवते । एते च साधिकसप्तदश क्षुलकभवा मुहूर्तगतक्षुलकभवप्रहणराशेर्वक्ष्यमाणगाथो-पन्यसस्य भाज्यस्य मुहूर्तगतप्राणापानराशिनैव मागे हते लभ्यन्ते, अतः प्रथमं मुहूर्तान्तर्गत-प्राणापानराशिनैव मागे हते लभ्यन्ते, अतः प्रथमं मुहूर्तान्तर्गत-प्राणापानराशिभीगहारकरूपस्य प्रमाणनिरूपणार्थमाह— "सगतीससयितहुत्तर" इत्यादि । सप्त- विश्वच्छतानि त्रिमप्तत्यिकानि, अञ्चतोऽपि ३७७३, "पाणु" ति प्राकृतत्वात् 'प्राणापानाः' उच्छ्वासनिःश्वासाः पुनः 'एकमुहते' घटिकाद्वयरूपे भवन्ति ॥ ४०॥

उक्तो भागहारको राशिः। अधुना भाज्यस्य मुहूर्तगतक्षुल्लकभवग्रहणराशेः प्रमाणमाह---"पणसिट्ट" इत्यादि । त्रिमक्तिरुोपात् पञ्चपष्टिमहस्राणि पञ्चगतानि 'षट्त्रिशानि' पट्त्रिश-दिधकानि, अङ्कतोऽपि ६५५३६, एकमुहर्त्ते क्षुलकमवाः, एकमुह्तेक्षुलकमवग्रहणानि भवन्ती-त्यर्थः। पश्चपष्टिमहस्रपञ्चलतपद्त्रिशद्धिकलक्षणस्य मुहूर्तगतक्षलकभवग्रहणराशेर्माज्यस्य मुहूर्त-गतप्राणापानराशिना त्रिमप्तत्यधिकसप्तात्रशच्छतप्रमाणेन भागे हृते सति यद रूभ्यते तद एकत्र पाणापाने शुलकभवग्रहणप्रमाणं भवतीति । तानि तु सप्तद्ग १७ । तथा येभीगहाराङ्कमानै-रंत्रैः क्षुत्रकभवप्रहणं भवति ते त्वत्रेवत्त्र प्राणापाने ऽष्टादशस्यापि क्षुत्रकभवप्रहणस्यांशाः पञ्च-नवत्यधिकत्रयोदशशतप्रमाणा अवशिष्यन्ते, अष्टसप्तत्यधिकत्रयोविंशतिशतानि चांशानां न पूर्यन्ते इति । स्थापना - १५०, अशः - १३९५ शेषामा -२३७८ | अतो यदुक्तम् - "सत्तरस सम-हिया किर, इगाणुपाणुम्मि हुति खुडुभवा" इति तद् युक्तमिति । क्षुष्ठकमवग्रहणं च सर्वेषाम-प्यौदारिकशरीरिणा भवतीत्यवसेयम् , भगवत्यामेवमेवोक्तत्वात् , कर्मप्रकृत्यादिषु औदारिकश-रीरिणां तिर्यञ्च-मनुष्याणामायुषो जघन्यस्थिते श्रुलकभवप्रहणरूपायाः प्रतिपादनाञ्च। यत् पुनरा-वज्यकटीकायां श्रुलकभनमहणं वनस्पतिष्वेव प्राप्यत इत्युक्तं तन्मतान्तरमित्यवसीयत इति । सा-म्यतमेकस्मिन् क्षुलकभवग्रहणे आवलिकाहारेण कालमान निरूपयितुकामो यावत्य आवलिका ए-कस्मिन् क्षुष्ठकभवग्रहणे भवन्त्येतदेवाह- ''आवलियाणं दो सय'' इत्यादि। 'आवलिकानां' असं-सिजाणं समयाणं समुदयसमिइसमागमेण सा एगा आवलिय ति वुचह। (अनुयो० पत्र-

९ असंख्येयाना समयानां समुदयसमितिसमागमेन सा एका आवलिकेत्युच्यते ॥

१७८-२) इत्यागमप्रतिपादितस्वरूपाणां द्वे श्रते षट्पश्चाशदिषके भवतः 'एकश्चलकभवे' एकश्चलकभवप्रहण इति ॥ ४१॥

प्रतिपादितं स्थितिबन्धप्रसङ्गागतं क्षुल्लकमवग्रहणप्रमाणम् । उक्त उक्तृष्टस्थितिबन्धो वैक्रियषद्कवर्जो जघन्यस्थितिबन्धश्च सर्वाः प्रकृतीराश्रित्य । सम्प्रत्येता एव प्रकृतीः प्रती-त्योत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिनो निरूपयनाह—

## अविरयसम्मो तित्थं, आहारदुगामराउ य पमत्तो । मिच्छिहिटी बंघइ, जिट्टिटिइं सेसपयडीणं॥ ४२॥

'अविरतसम्यक्तः' अविरतसम्यग्दृष्टिः ''ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः'' इति न्यायादु मनुष्यः पूर्वं नरकबद्धायुष्को नरकं जिगमिषुरवइयं मिथ्यात्वं यत्र समये प्रतिपद्यते ततोऽनन्त-रेऽर्वाकृस्थितिबन्धे "तित्थं" ति तीर्थकरनाम उत्कृष्टस्थितिकं बधाति, "तित्थयरं पि मणूसो, अविरयसम्मे समज्जेइ॥" ( अत० गा० ६०) इति वचनात्। इयमत्र भावना-तीर्थकरनाम्नो ह्मविरतसम्यग्द्रष्ट्याद्योऽपूर्वकरणावसाना बन्धका भवन्ति किन्तुत्कृष्टा न्थितिरुत्कृष्टसंक्रेरोन बध्यते, स च र्तार्थकरनामबन्धकेप्वविरतस्यैव यथोक्तविशेषणविशिष्टस्य लभ्यत इति शेष-व्युदासेनास्येवोपादानमिति भावः। तत्र तिर्यञ्चस्तीर्थकरनामः पूर्वप्रतिपन्नाः प्रतिपद्यमानकाश्च भवप्रत्ययेनैव न भवन्तीति मनुप्यग्रहणम् । बद्धतीर्थकरनामकर्मा च पूर्वमबद्धनरकायुर्नरकं न त्रजतीति पूर्वं नरकबद्धायुष्कम्य ग्रहणम् , क्षायिकसम्यग्दृष्टिश्च श्रेणिकादिवत् ससम्यक्त्वोऽपि कश्चित्रगर्कं प्रयाति, किन्तु तस्य विश्रद्धत्वेनोत्कृष्टम्थितिबन्धकत्वात् तस्या एव चेह प्रकृतत्वाद् नासौ गृह्यते, अतम्त्रीर्थकरनामकर्मोत्कृष्टस्थितिवन्धकत्वाद् मिध्यात्वाभिमुखस्यैव महणमिति। तथा 'आहारकद्विकम्' आहारकशरीरा-ऽऽहारकाङ्गोपाङ्गलक्षणं "पमत्तु" ति प्रमत्तसंयतोऽप्रमत्त-भावानिवर्तमान इति विदोषो दृश्यः, उत्कृष्टस्थितिकं बधाति । अगुभा हीयं स्थितिरित्युत्कृष्ट-संक्षेशेनैबोत्कृष्टा वध्यते, तद्बन्धकश्च प्रमत्तयतिरप्रमत्तभावानिवर्तमान एबोत्कृष्टसंक्षेशयुक्ती लम्यत इतीत्थं विशिप्यते । तथा 'अमरायुः' देवायुष्कं प्रमत्तसंयतः पूर्वकोठ्यायुरप्रमत्तभावा-भिमुखो वेद्यमानपूर्वकोटीलक्षणायुषो भागद्वये गते सति तृतीयभागस्याद्यसमये उत्कृष्टस्थितिकं पूर्वकोटित्रिभागाधिकत्रयिस्रांशत्सागरोपमकोटीलक्षणं बन्नाति । पूर्वकोटीत्रिभागस्य द्वितीयादिस-मयेषु बध्नतो नोत्कृष्टं रुभ्यते, अबाधायाः परिगलितत्वेन मध्यमत्वप्राप्तिरित्याधसमयग्रहणम् । अपमत्तमावाभिमुखताविशेषणं तर्हि किमर्थम् । इति चेद् उच्यते — शुभेयं स्थितिर्विशुद्ध्या बध्यते, सा चास्याऽप्रमत्तभावाभिमुखस्यैव लभ्यत इति। तर्बप्रमत्त एव कस्माद् एतद्बन्धकत्वेन नोच्यते ! इति चेद् उच्यते--अपमत्तस्यायुर्बन्धारम्भनिष्धात्, "देवाउयं पमत्तो" (शत० गा० ६०) इति वचनात् प्रमत्तेनैवारव्धमायुर्वन्धमप्रमत्तः कदाचित् समर्थयते, "देवाँउयं च इकं, नायबं अप्पमत्तिग ( बृ० कर्मस्तवगा० १९ ) इति वचनात् । शेषाणां षोडशोत्तरशतसञ्ज-प्रकृतीनां 'ज्येष्ठस्थितिम्' उत्कृष्टस्थितिं मिथ्यादृष्टिः सर्वपर्याप्तिपर्याप्तः सर्वसंक्रिष्टो वभाति, यतः

१ तीर्थकरमपि मनुष्योऽविरतसम्यक्त्यः समर्जयति ॥ २ देवायुष्कं प्रमत्तः ॥ ३ देवायुष्कं चैकं आतम्बं भागमते ॥

स्थितिरशुमा संक्रेशमत्यया च, संक्रिष्टश्च बन्धकेषु मध्ये मिथ्यादृष्टिरेव भवतीति भाषः । अत्र च प्रायोवृत्त्या सर्वसंक्रिष्टत्वमुच्यते, यावता तिर्यङ्-मनुप्यायुषी उत्कृष्टे तत्प्रायोग्यविशुद्धो बन्नातीति द्रष्टव्यम्, तयोः शुभस्थितिकत्वेन विशुद्धिजन्यत्वात् । उक्तं च—

सैबिटिईणं उक्कोसओ उ उक्कोससंकिलेसेण।

विवरीए य जहन्नो, आउगितगवज्ञ सेसाणं ॥ ( शत० गा० ५८ ) इति ।
ननु यदि विशुद्धित इदमायुष्कद्वयं बध्यते तिई मिथ्यादृष्टेः सकाशात् साम्वादनो विशुद्वतरः प्राप्यते, स कस्माद् एतद्बन्धकत्वेन नोक्तः ! न च वक्तव्यं तिर्यङ्-मनुप्यायुषी सास्वादनो न बभ्राति, तद्बन्धम्य समितिकादिष्वम्यानुज्ञानात्, तथा चोक्तमायुःसवेधमङ्गकावसरे
समितिटीकायाम्—

तिर्यगायुषो बन्धो मनुष्यायुष उदयस्तिर्यङ्ग-मनुष्यायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टेः सास्वादनस्य वा । मनुष्यायुषो बन्धो मनुष्यायुष उँदयो मनुष्य-मनुष्यायुषी सती, एषोऽपि विकल्पो मिथ्यादृष्टेः सास्वादनस्य वा । ( पत्र १३१-२ )

तत् कथमुक्तं "मिच्छिद्दिही बंधइ, जिट्ठिहं सेसपयडीणं ॥" दृति। अत्र प्रतिविधीयते— सत्यामपि हि सामान्यतो मनुष्य-तिर्यगायुर्वनधानुज्ञायामसङ्क्ष्येयवर्षायुष्कयोग्यमुत्कृष्टं प्रस्तुतायुर्द्वयं सात्वादनो न निर्वर्तयति, साम्बादनम्य गुणप्रतिपाताभिमुख्यत्वेन गुणाभिमुख्यविशुद्धमिध्यादृष्टेः सकाशाद् विशुद्धयाधिक्यस्यानवगम्यमानत्वात्, शास्त्रान्तरेऽपि च मिश्यादृष्टेः सकाशाद्विरताद्य एव यथोत्तरमनन्तगुणविशुद्धाः पठ्यन्ते, न सास्वादनः । न चतन्निजमनीपिकाशिहिपकिपतम्, यदाहुः श्लिवश्रमस्तिपृज्याः—

सँन्तुकोसिर्ठिईणं, मिच्छिद्दिही उ बंधओ भणिओ।

आहारग तित्थयरं, देवाउं या वि मुत्तृणं ॥ ( शत० गा० ५९ ) ॥ ४२ ॥

इह पूर्व संक्षिष्टो मिथ्यादृष्टिः पोडशोत्तरप्रकृतिशतस्योत्कृष्टम्थितवन्धकः सामान्येनैवोक्तः । स च नारकादिभेदेन चिन्त्यमानश्चतुर्धा भवति, ततो नारकाम्तिर्यञ्चो मनुष्या देवाश्च मिथ्या-दृष्टयः पृथक् केषां कर्मणां स्थितीरुकृष्टा बधन्ति ( इति भेदतिश्चन्तयन्नाह——

## विगलसुहुमाउगिनगं, तिरिमणुया सुरविउन्विनिरयदुगं। एगिंदिथावरायव, आ ईसाणा सुरुकोसं॥ ४३॥

त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् विकलित्रकं-द्वीन्द्रिय-जीन्द्रिय-जातिलक्षणम्, सूक्ष्मित्रकं- सूक्ष्मा-ऽपर्याप्त-साधारणक्षपम्, आयुष्तिकं-देवायुर्वर्ज नारक-तिर्यद्व-मनुष्यायुर्वक्ष-णम्, द्विकशब्दस्यापि प्रत्येक सम्बन्धात् सुरद्विकं-सुरगति-सुरगनुपूर्वीस्वरूपम्, वैकियद्विकं-वैक्रियशरीर-वैकियाङ्गोपाङ्गलक्षणम्, नरकद्विकं-नरकगति-नरकानुपूर्वीलक्षणमित्येतासां पञ्च-दशम्ब्रतीनामुन्कृष्टां स्थिति तिर्यञ्च-मनुष्या एव मिथ्यादृष्टयो बध्नन्ति न देव-नारकाः। नारका क्षेतासां मध्ये तिर्यङ्ग-मनुष्यायुर्द्वयं मुक्त्वा शेषास्रयोदश्यकृतीभवमृत्ययेनैव न

९ सर्वस्थितीनामुत्कृष्टकस्तु उत्कृष्टसंक्रेशेन । विपरीते च जघन्य आयुष्कश्चिकवर्ज शैवाणाम् ॥

२ सर्वोत्कृष्टस्थितीना मिध्याद्दिन्तु बन्धको भागतः। आहारकं तीर्थकरं देवायुः बाडिप सुबस्वा ॥

बधन्तः तिर्सक्-मनुष्यायुषीरपि देवकुर्वादिपायोग्य उत्कृष्टस्निपच्योपमरूक्षणः स्थितिबन्धः प्रकृतः, तत्र च देव-नारका भवपत्ययादेव नोत्पद्यन्ते इत्येतद्बन्धोऽप्यमीषां न सम्भवतिः तस्मा-देते तिर्यक्-मनुष्यायुषी उत्कृष्टिम्थितिके पूर्वकोट्यायुषस्तिर्यङ्-मनुष्या मिथ्यादृष्टयस्तत्मायोग्य-विश्रद्धाः स्वायुक्तिभागाद्यसमये वर्तमाना बभ्नन्तिः सम्यन्द्रष्टेरतिविश्रद्धमिध्याद्रष्टेश्च देवायुर्वन्भः स्यादिति मिध्यादृष्टित्व-तत्प्रायोग्यविशुद्धत्वविशेषणद्वयम् । नारकायुषः पुनरेत एव तत्प्रायोग्यसं-क्किष्टा वाच्याः, अत्यन्तग्रद्धस्यात्यन्तसंक्किष्टस्य चायुर्वन्यस्य सर्वेथा निषेधादिति । नरकद्विक-वैक्रियद्विकयोस्त्वेत एव सर्वसंक्षिष्टाः पूर्वोक्तोत्क्रष्टस्थितेर्वन्धका वाच्याः । विकलजातित्रिक-सूक्ष्मत्रिकयोत्तु तत्प्रायोग्यसंक्षिष्टा द्रष्टव्याः, अतिसंक्षिष्टा हि प्रस्तुतपकृतिबन्धमुल्ह्य नरक-प्रायोग्यमेव निर्वर्तयेयुः: विश्रद्धास्त विश्रद्धितारतम्यात पञ्चेन्द्रियतिर्यक्प्रायोग्यं वा मनुष्यप्रा-योग्यं वा देवप्रायोग्यं वा रचयेयुरिति तत्प्रायोग्यसंक्षेद्राग्रहणम् । देवद्विकस्यापि तत्प्रायोग्यसंक्षिष्टा द्रष्टव्याः, अतिसंक्षिष्टानामधोवर्तिमनुप्यादिप्रायोग्यबन्धप्रसङ्गात् , विशृद्धौ पुनरुत्कृष्टबन्धाभावा-दिति भाविताः पञ्चदशापि प्रकृतयः । तथा एकेन्द्रियजाति-स्थावरनामा-ऽऽतपनामरुक्षणस्य प्रकृतित्रिकस्य 'आ ईशानाद्' ईशानदेवलोकमिन्याप्य 'सुराः' देवाः, कोऽर्थः ! भवनपतयो व्यन्तरा ज्योतिप्काः सौधर्मेशानदेवाः "उक्कोसं" ति उत्क्रष्टां स्थिति बधन्ति । तथाहि-ईशानादुपरितनदेवा नारकाश्च एकेन्द्रियेषु नोत्पद्यन्त इत्येकेन्द्रियपायोग्याण्येतानि न बधन्त्ये-वेति तन्निषधः, तिर्यङ्-मनुष्यास्त्वेतावति संक्षेशे वर्तमाना एतद्बन्धमतिकस्य नरकमायोग्यमेव बधन्तीति तेषामाप निषेध , ईशानान्तास्तु देवाः सर्वसंक्षिष्टा अप्येकेन्द्रियप्रायोग्यमेव बधन्ति. अतस्त एव स्थावर-एकेन्द्रिया-ऽऽतपरुक्षणप्रकृतित्रयस्य विश्वतिसागरोपमकोदीकोटीरुक्षणा-मुक्कष्टस्थिति बध्नन्तीति ॥ ४३ ॥

### निरिउरलदुगुज्जोयं, छिवह सुरनिरय सेस चउगइया। आहारजिणमपुव्वोऽनियहि संजलण पुरिस लहुं ॥ ४४॥

द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् तिर्यग्द्विकं तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वीक्रपम्, औदारिकद्विकम् औदारिकशरीर-औदारिकाङ्गोपाङ्गलक्षणम्, उद्योतनाम सेवार्तसंहनननाम इत्येतासां षण्णां प्रकृतीनामुत्कृष्टिभित्तिं सुर-नारका वध्नित्ति, सर्वत्र विभक्तिलोपः प्राकृतत्वात्, न मनुष्य-तिर्यञ्चः, ते हि तद्धन्धिर्हसक्केशे वर्तमाना एतामां पद्पकृतीनामुन्कृष्टनोऽप्यष्टादशकोटीकोटिलक्षणामेव मध्यमां स्थितिमुपरचयन्ति, अथाऽभ्यधिकसंक्षेशे वर्तमाना गृह्यन्ते तिर्हे प्रम्तुतप्रकृतिबन्धम-तिक्रम्य नरक्षमायोग्यमुपरचयेयुः; देव-नारकाम्तु सर्वोत्कृष्टसंक्षेशा अपि तिर्यगतिप्रायोग्यमेव वध्नित्त न नरकगतिप्रायोग्यम्, तत्र तेषामुत्पत्त्यभावात्; तम्माद् देव-नारका एव सर्वसंक्षिष्टाः पस्तुतपकृतिषद्कस्य विशतिसागरोपमकोटीकोटीलक्षणामुत्कृष्टां स्थिति रचयन्ति । अत्र च सामान्योक्तावपि सेवार्तसंहनन-औदारिकाङ्गोपाङ्गलक्षणप्रकृतिद्वयस्योत्कृष्टिभ्यतिबन्धका देवा ईशानादुपरितनसनत्कुमारादय एव द्रष्टव्या नेशानान्ता देवाः, ते हि तत्प्रायोग्यसंक्षेशे वर्तमानाः प्रकृतप्रकृतिद्वयस्योत्कृष्टतीऽप्यष्टादशकोटीलक्षणां मध्यमामेव स्थिति रचयन्ति । अत्र

सर्वोत्कृष्टसंक्रेशा गृह्यन्ते तहेंकेन्द्रियप्रायोग्यमेव निर्वर्तयेयुः, न चैकेन्द्रियप्रायोग्यबन्धे एते प्रकृती बध्येते, तेषां संहननोपाङ्गामावात्, "मुरनेरइया एगिदिया य सबे असंघयणी" (जिनम० सं० गा० १६४) इति बचनात् । सनत्कुमारादिदेवाः पुनः मर्वसंक्रिष्टा अपि पश्चेन्द्रियतिर्यक्या-योग्यमेव बभ्रन्ति नैकेन्द्रियपायोग्यम्, तेषामेकेन्द्रियेष्ट्रपत्त्यभावात्। तस्मात् पस्तुतप्रकृति-द्विकस्य विंशतिसागरोपमकोटीकोटीलक्षणामुत्कृष्टस्थिति सर्वसंक्रिष्टाः सनत्क्रमारादय एव बभ्रन्ति नाधस्तना देवा इति । तदेवं जिननामा-SSहारकद्विक-देवायुः-विकलत्रिक-सूक्ष्मत्रि-का-ऽऽयुष्कत्रिक-देवद्विक-वैक्रियद्विक-नरकद्विक-एकेन्द्रियजाति-म्थावरनामा-ऽऽतपनाम-तिर्योद्धि-क-औदारिकद्विक-उद्योतनाम-सेवार्तसहननलक्षणानामष्टाविंशतिपकृतीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धस्वामिन उक्ताः, शेषप्रकृतीनां तु का वार्ता ? इत्याशक्क्याह— "सेस चउगइय" त्ति भणिताष्टाविंशति-पृक्कतिभ्यः 'शेषाणां' द्विनवतिसञ्चयप्रकृतीनां मिध्यादृष्टयश्चतुर्गतिका अप्युत्कृष्टा स्थितिं ब्धन्ति । तत्रैतास् मध्ये वर्णचतुष्क-तेजस-कार्भणा-ऽगुरुरुषु-निर्माण-उपघात-भय-जुगुप्सा-मिध्यात्व-कषायपोडशक-ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणनवका-ऽन्तरायपञ्चकलक्षणानां सप्तचत्वारि-शतो ध्रुवबन्धिप्रकृतीनां पूर्वव्यावर्णितस्यऋपाणां तथाऽध्रुववन्धिनीनामपि मध्येऽसाता-ऽरति-शोक-नपुंसकवेद-पश्चेन्द्रियजातिहुण्डसंम्थान-पराघात-उच्छ्वामा-ऽशुभविहायोगित-त्रम-बादरपर्या-स-प्रत्येका-ऽस्थिरा-ऽशुभ-दुःस्वर-दुर्भगा-ऽनादेया-ऽयश कीर्ति-नीचर्गोत्ररुक्षणानां च विशतेः पकू-तीनां सर्वोत्कृष्टसंक्रेरोनोत्कृष्टां स्थिति चतुर्गतिका अपि मिथ्यादृष्टयो बभ्नन्ति। रोपाणां त्वध्रवबन्धिनीनां सात-हास्य-रति-स्वा-पुवेद-मनुप्यद्विक-सेवार्तवर्जसहननपञ्चक-हण्डवर्जसंस्थान-पश्चक-प्रशस्तिपदायोगित-स्थिर-शुभ-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-यशःकीर्ति-उच्चैगीत्ररुक्षणानां पञ्चविध-तिपकृतीनां नद्बन्धकेषु नत्यायाग्यसंक्षिष्टाश्चतुर्गातका अपि मिथ्यादृष्टय उत्कृष्टां स्थिति बध्नन्तीति । उक्ता उत्कृष्टिम्थिनबन्धम्बामिनः, अथ जधन्यिम्थिनबन्धम्बामिन आह— "आहार-जिणमपुष्ठो'' इत्यादि । आहारकद्विक जिननाम ''लह'' ति 'लघुस्थितिकं' जघन्यस्थितिकं करोतीति शेषः । कः ? इत्याह--- - "अपुव्यु" ति पदैकदेशे पदममुदायोपचारादु 'अपूर्वः' अपूर्व-करणक्षपकस्तद्बन्धस्य चरमस्थितिबन्धे वर्तमान स्थितिमाश्रित्येत्यर्थः, तद्बन्धकेष्वस्यैवातिवि-शुद्धत्वात्, निर्यञ्च-मनुप्य-देवायुर्वर्जकर्मणां च जघन्यस्थितिर्विशुद्धिपत्ययन्वात् । तथा "अनियष्टि संजलण पुरिस लहुं'' ति सञ्बलनानां कोध-मान-माया-लोभलक्षणानां चतुर्णा 'पुरुषस्य' पुरुष-वेदस्य च "रुहुं" ति 'रुषुर्स्थिति' जघन्यस्थितिबन्धम् "अनियष्टि" ति अनिवृत्तिबादरः क्षपक-स्तद्भन्धस्य यथाम्वं चरमम्थितिबन्धे वर्तमानः करोति, तद्भन्धकेप्वस्यवातिविगुद्धत्वादिति ॥४४॥

## सायजसुबावरणा, विग्घं सुहुमो विउव्विष्ठ असन्नी। सन्नी वि आउवायरपञ्जेगिंदी उ संसाणं॥ ४५॥

'सातं' सातवेदनीयं "जस" ति यशःकीर्तिनाम "उच्च" ति उच्चेर्गोत्रम् "आवरण" ति ज्ञानावरणपञ्चकं दर्शनावरणचतुष्कं 'विष्ठम् ' अन्तरायपञ्चकं "मुहुमो" ति सूक्ष्मसम्पराय-क्षपकश्चरमस्थितिवन्धे वर्तमानो लघुस्थितिकं करोति, तद्बन्धकेष्वस्यैवातिविशुद्धत्वात्। "विउविछ

१ सुरनेर्यिका ऐकेन्द्रियाश्च सर्वेऽसंहननाः॥

असिन'' ति 'वैकियवद्कं' नरकद्विक-वैकियद्विक-देवद्विकलक्षणम्, असंज्ञी तिर्यवपश्चेन्द्रियः सर्वपर्याप्तिमिः पर्याप्तो लघुस्थितिकं करोति। किमुक्तं भवति ?—वैकियवद्कं हि नामप्रकृतयः, नामश्च द्वौ सप्तभागौ पल्योपमासञ्चयभागोनौ एकेन्द्रियाणां जघन्या स्थितिः प्रतिपादिता, सा च सहस्रगुणिता सागरोपमसप्तभागसहस्रद्वयप्रमाणा वैकियवद्कस्य जघन्या स्थितिभेवति, वैकियवद्कस्य च जघन्यस्थितिवन्धका असंज्ञिपश्चेन्द्रिया एवं नैकेन्द्रियादयः, ते चासंज्ञिपश्चेन्द्रिया जघन्यां स्थितिमेतावतीमेव बधन्ति न न्यूनामिष, यदुक्तम्—

वेउन्विछिक्क तं सहसतािहयं जं असिण्णणो तेसि । ैं पिल्यासलंसूणं, ठिई अवाह्मणिय निसेगो ॥ ( पश्चसं० गा० २५६ )

अस्या अक्षरगमनिका—"वग्गुक्कोसिटिईणं मिच्छ पुक्कोसियाइ" (कर्मप्रकृ० गा० ७९) इत्यनेन करणेन यद् रुब्धं तत् 'सहस्रताडितं' सहस्रगुणितं तनः पल्योपमासक्क्षेयांशेन—आगेन न्यूनं सद् 'वेक्रियषद्के' देवगति-देवानुपूर्वी-नरकगति-नरकानुपूर्वी-वेक्रियशरीर-वेक्रियाक्क्षोपाक्षरुक्षणे जघन्यस्थितेः परिमाणमवसेयम् । कुतः ? इत्याह—'यद्' यस्मात् कारणात् 'तेषां' वैक्रियषद्करुक्षणानां कर्मणामसंज्ञिपश्चेन्द्रिया एव जघन्यस्थितिबन्धकाः, ते च जघन्यां स्थितिमेतावतीमेव बधनित न न्यूनाम् । अन्तर्मुहूर्तमबाधा, अबाधाहीना च कर्मस्थितिः कर्मदर्हिकनिषेक इति ॥

किञ्च एताः षट् प्रकृतयो यथासम्भवं नरक-देवलोकप्रायोग्या बध्यन्ते । तत्र च देव-नारका-ऽसंज्ञिमनुप्य-एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिया नरकेषु देवलोकेषु [ च ] नोत्पद्यन्त एवेति तेषा-मेतद्बन्धासम्भवः । तिर्यङ्-मनुष्याम्तु संज्ञिनः स्वभावादेव प्रकृतप्रकृतिषद्कस्य स्थिति मध्यमा-मुत्कृष्टां वा कुर्वन्तीति तेऽपीहापेक्षिताः। "सन्नी वि आउ" ति संज्ञी अपिशब्दाद असंज्ञी गृह्यते, ततः संज्ञी असज्ञी वा आयुश्चतुःप्रकारमपि जघन्यस्थितिकं करोति। तत्र देव-नारकायुषोः पश्चेन्द्र-यतिर्यङ्ग-मनुष्याः, मनुष्य-तिर्यगायुषोः पुनरेकेन्द्रियादयो जघन्यस्थितिकर्तारो द्रष्टव्याः । उक्ताः पञ्चित्रशत्मकृतीनां जघन्यस्थितिबन्धस्वामिनः, शेषाणामाह— "बायरपज्जेगिदी उ सेसाणं" ति 'शेषाणां' भणितोद्धरितानां- निद्रापञ्चका-ऽसातवेदनीया-ऽनन्तानुबन्धिचतुष्काऽप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क-प्रत्याख्यानावरणचतुष्क-नपुंसकवेद-स्रीवेद-हास्यादिषद्क-मिध्यात्व-मनुष्यगति-तिर्यगा-ति-जातिपञ्चक-औदारिकशरीर-औदारिकाक्कोपाक्क-तेजस-कार्मण-संहननषदक-संस्थानषदक-वर्ण-चतुप्क-मनुजानुपूर्वी-तिर्यगानुपूर्वी-प्रशस्ताऽप्रशस्तविहायोगति-पराघात-उच्छ्वासा-ऽऽतप-उद्योता-<u> अगुरुल्यु-निर्माण-उपघात-त्रसनवक-स्थावरदशक-नीचैगोंत्रलक्षणानां पञ्चाशीतेः प्रकृतीनां बादरः</u> पर्याप्तस्तद्बन्धकेषु सर्वविशुद्ध एकेन्द्रियः पल्योपमासञ्जयभागहीनसागरोपमद्विसप्तभागादिकां जघन्यां स्थिति करोति । अन्ये बेंकेन्द्रियास्तथाविधविशुद्ध्यभावात् बृहत्तरां स्थितिमुपकल्प-यन्ति । विकलेन्द्रिय-पश्चेन्द्रियेषु शुद्धिरधिकाऽपि लभ्यते केवलं तेऽपि स्वभावादेव प्रस्तुत-प्रकृतीनां महतीं स्थितिसपरचयन्तीति शेषपरिहारेण यथोक्तैकेन्द्रियस्येव प्रहणमिति ॥४५॥

प्रतिपादितं जघन्यन्थितिबन्धमाश्रित्य स्वामित्वम् । अथ स्थितिबन्ध एबोत्कृष्टानुत्कृष्टादि-भक्नकान् विचारयितुमाह—

## उद्योसजहत्तेयर, भंगा साई अणाइ धुव अधुवा। चउहा सग अजहत्तो, सेसिनिगे आउचउसु दुहा ॥ ४६॥

बन्धशब्दः प्रक्रमाद् रुभ्यते, तत उत्कृष्टवन्यः १ जघन्यवन्यः २ "इयर" ति उत्कृष्टवन्य-प्रतिपक्षोऽनुत्कृष्टबन्धः ३ जधन्यबन्धप्रतिपक्षोऽजधन्यबन्धः ४ इति चत्वारो भन्नाः । तत्र यतोऽन्यो बृहत्तरवन्धो नास्ति म उत्कृष्टवन्धः, ततोऽधम्तात् समयहानिमादौ कृत्वा यावद् जध-न्यबन्धम्तावत् सर्वोऽप्यनुन्कृष्टबन्ध इत्युत्कृष्टा-ऽनुन्कृष्टप्रकाराभ्यां सर्वे स्थितिविशेषाः सङ्गृहीताः। यस्मादन्यो हीनतरबन्धो नाम्ति स जघन्यबन्धः, तत परं समयवृद्धिमादौ कृत्वा यावद् उत्कृष्ट-स्तावत् सर्वोऽप्यजधन्यबन्ध इति जधन्या-ऽजधन्यप्रकाराभ्यां वा सर्वेऽपि म्थितिविद्रोपाः सङ्ग्-हीताः । अथवाऽन्यथा बन्धस्य चत्वारो भक्ताः, तद्यथा-- सादिबन्धः १ अनादिबन्धः २ ध्रुव-बन्धः ३ अध्रवबन्धः ४ चेति । तत्र यः पूर्वं व्यवच्छिन्नः पश्चात् पुनरिप भवति स सादिर्बन्धः । यस्त्वनादिकालात् सन्तानभावेन प्रवृत्तो न कदाचिद् व्यवच्छित्तः मोऽनादिबन्धः। यः पुनरग्रेऽपि न कताचिद् व्यवच्छेदं प्राप्त्यति सोऽभव्यसम्बन्धी बन्धो ध्रुवः । यः पुनगयत्यां कटाचिद् व्यवच्छेदं प्राप्स्यति सं भव्यसम्बन्धी बन्धोऽध्रुवबन्धः। एव "चउहा सग अजहन्नु" ति "सग" ति सप्तानां मूलप्रकृतीनां ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-मोहर्नाय-नाम-गोत्रा-ऽत्तरायलक्षणानां सम्बन्धिन्यो याः स्थितयम्तामां यः 'अजघन्य ' अजघन्यवन्ध सः 'चतुर्धा' चतुर्विकरूपः सादिरनादिर्ध्रवोऽ-भुवश्चेति । तथाहि-एतासा प्रकृतीना मध्ये मीहनीयम्य क्षपकानिवृत्तिबाटगचरमस्थितिबन्धे जपन्य. स्थितिबन्ध प्राप्यते, शेषप्रकृतिषर्कस्य तु क्षपकसृक्ष्मसम्परायचरमस्थितिबन्धेऽसौ रूम्यते, ततोऽन्यः सर्वोऽप्यूपशमश्रेणाव्यज्ञघन्यो भवति. उपशमकस्यापि क्षपकाद द्विग्णबन्ध-कत्वादजघःय एव भवतीति भावः । ततश्चोपशान्तमोहावम्थायामजघन्यवन्धस्याबन्धको भृत्वा यदा प्रतिपत्य पुनरिष प्रम्तुतपकृतिसप्तकस्याजधन्यं बधानि नदाऽज्ञधन्यवन्धः सादिर्भवति, बन्धव्यवच्छेदानन्तरं तत्प्रथमतया वध्यमानत्वात । उपशान्तमोहाद्यवस्थां चाऽप्राप्तपूर्वाणां बन्धव्यवच्छेदाभावेनाऽनादिकालान्निरन्तरं वध्यमानत्वादनादिः । अभव्यानां ध्रवोऽभाविपर्यन्त-त्वात् । भव्यानामध्रवो भाविपर्यन्तत्वात् । "सेसनिगे आउचउम् दृह्" ति 'शेपत्रिके' जघन्य-उन्कृष्टा-ऽनुन्कृष्टरुक्षणे एतासां मूरुप्रकृतीनां बन्ध "दृह" ति सादिरध्रवश्च भवति । तथाहि---ण्तासां प्रकृतीनां माये मोहनीयस्य क्षपकानिवृत्तिवाद्गचरमस्थितिवन्धे, शेषाणां तु क्षपक-मृक्ष्मसम्परायचरमम्थितिबन्धे जधन्यो बन्धोऽनन्तरमेवोक्तः, स चाऽबद्धपूर्वोऽजधन्यबन्धादव-तीर्य तत्मथमनया तम्मिन्नेव समये वध्यत इति सादिः. तत परं क्षीणमोहाचवस्थायां सर्वथा न भवतीत्यधुव इति द्वावेव विकल्पौ सम्भवतो न रोपौ । उत्कृष्टम्तु त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्या-दिकः सर्वसंक्रिष्टमिथ्यादृष्टिपर्याप्तसंज्ञिपञ्चिन्द्रिये रुभ्यते, स चानुत्कृष्टवन्धाद्वतीर्यं कदाचिदेव बध्यते न मर्वदेति सादिः, अन्तर्मुहूर्नाच परं नियमादनुःकृष्टं बन्नतोऽसौ निवर्तत इत्यश्चवः, उत्कृष्ट। मितिपत्य अनुत्कृष्टं बभातीत्यनुन्कृष्टोऽपि सादिः, नतः परं जधन्यतोऽन्तर्भुहर्तेन उन्क्रष्टतस्त्वनन्तोत्मिर्पण्यवसिर्पणीपर्यन्ते पुनरुत्कृष्ट बभ्नतोऽनुत्कृष्टो निवर्तत इत्यध्रुव इति । एव-**अत्रृष्टा-ऽनुन्हृष्टेषु** जीवाः परिश्रमन्तीति द्वयोरप्यनादिधुवत्वासम्भवः । "आउचउसु दुह्" ति आयुश्चतुष्टये 'द्विमकारः' द्विविकल्पः सादिरश्चवश्च बन्धो भवतीत्यर्थः । आयुषो हि उत्कृष्टादि-बन्धो वेद्यमानायुषिक्षभागादौ प्रतिनियतकाल एव बध्यमानत्वात् सादिः, अन्तर्मुहूर्ताच परम-बक्यमुपरमत इत्यध्चव इति ॥ ४६ ॥

## चउमेओ अजहन्नो, संजलणावरणनवगविग्घाणं। सेसतिगि साइअधुवो, तह चउहा सेसपयडीणं॥ ४७॥

संज्वलनानां-क्रोध-मान-माया-लोभलक्षणानां चतुर्णाम् आवरणनवकस्य-ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरण्यचतुष्कलक्षणस्य विज्ञानां पञ्चानां -दान-लाभ-भोग-उपभोग-वीर्यान्तरायलक्षणानां स-म्बन्धी अजधन्यो बन्धः 'चतुर्भेदः' सादि-अनादि-ध्रुवा-ऽध्रुवलक्षणश्चतुर्विकल्पो भवति। तथाहि---एतासामष्टादशपकृतीनां पूर्वोक्तयुक्तित एवोपशमश्रेणौ बन्धव्यवच्छेदं कृत्वा प्रतिपत्य पुनरजधन्यं बध्नतः सादिस्तद्बन्धः, तत्स्थानमशाप्तपूर्वस्यानादिः, ध्रुवोऽभव्यानाम्, अध्रुवो भव्यानामिति सर्व-मिह पूर्ववदेव भावनीयम् । एतासामेव प्रकृतीनां "सेसितिगि साइअधुवु" ति 'शेषत्रिके' जघ-न्योत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टरक्षणे सादिर्श्रवश्च द्विविधो भवति । तथाहि- संज्वरुनचतुष्टयस्य क्षपका-निवृत्तिबादरगुणस्थाने आत्मीयात्मीयवन्धव्यवच्छेदसमये जघन्यो बन्धो ज्ञानावरणपञ्चक-दर्श-नावरणचतुष्का-ऽन्तरायपञ्चकलक्षणानां चतुर्दशपकृतीनां सृक्ष्मसम्परायचरमस्थितिबन्धे जघन्यः। स च तत्त्रथमतया बध्यमानत्वात् सादिः, तत ऊर्ध्वं न भवतीत्यध्रवः । उत्क्रष्टा-ऽनुत्कृष्टेप्यप्यारी-हणावतरणे कुर्वतां जन्तूनां माद्यध्रुवन्वं तथैव भावनीयमिति । "तह चउहा सेसपयडीणं" ति 'शेषप्रकृतीनां' भणिताष्टाद्शप्रकृतिभ्य उद्धरितानां द्वयूत्तरशतमञ्ज्यानां प्रकृतीनां चतुर्धा उत्कृ-ष्टा-ऽनुत्कृष्ट-जघन्या-ऽजघन्यलक्षणश्चतुर्विकल्पः "नह" ति सादिरध्रवश्च भवति । तथाहि--निद्रापञ्चक-मिथ्यात्व-प्रथमद्वादशकपाय-भय-ज्गुप्सा-तेजस-कार्मण-वर्णादि चतुष्का-ऽगुरुल्यु-उ-पघात-निर्माणलक्षणानामेकोनत्रिशतः प्रकृतीनां सर्वविश्रद्धबादरपर्याप्तेकेन्द्रियो जघन्यस्थितिबन्धं विद्धाति, ततोऽन्तर्मुहर्तं संक्षिष्टो भून्या अजधन्यबन्धं करोति, ततम्त्रत्रेव भवे भवान्तरे वा विशक्किमासाद्य पुनर्पि स एव जघन्यवन्धं निर्मापयतीत्येवं जघन्याऽजघन्ययो परावृत्तिर्भव-तीति द्वावप्येतौ जयन्याऽजयन्यौ सादि-अधुवौ भवतः । उत्कृष्टं बन्धं पुनरेतासां सर्वसंक्रिष्ट-पञ्चन्द्रियो विद्धाति, अन्तर्भुहूर्ताच पुनरपि अनुत्कृष्टबन्धं विरचयति, ततः पुनरपि कदाचि-दुत्कृष्टमित्येवं परावृत्तिवशत एतावपि साढि-अधुवा भवतः । शेषाणामध्रुवबन्धिनीनामौदारिकद्वि-क-वैक्रियद्विका-ऽऽहारकद्विक-संस्थानषदक-संहननषदक-जातिपश्चक-गतिचतुष्क-विहायोगतिद्वि-का-ऽऽनुपूर्वीचतुष्टय-जिननाम-उच्छासनाम-उद्योतनामा-ऽऽतपनाम-पराघात-त्रसदशक-स्थावर-दशक-उचैगोंत्र-नीचैगोंत्र-साता-ऽसातवेदनीय-हाग्य-रति-अरति-शोक-वेदत्रिका-ऽऽयुश्चतुष्ट्यरु-क्षणानां त्रिसप्ततिप्रकृतीनां जघन्यादिन्थितिबन्धः सर्वोऽप्यध्नवबन्धित्वादेव सादिर्ध्नवश्चेति।।४७।।

निरूपिताः स्थितिबन्धे माद्यादिभङ्गाः । अधुना स्थितिमेव सामान्यतो गुणस्थानकेषु विन्तयन्नाह—

साणाइअपुरुवंते, अयरंतोकोडिकोडिओ नऽहिगो। वंधो न हु हीणो न य, मिच्छे भव्वियरसिक्रिम्म ॥ ४८॥

माकृतत्वाकिर्देशस्य सास्वादनमादौ यम्य तत् सास्वादनादि, अपूर्वकरणमन्ते यस्य गुण-स्थानककदम्बकस्य तद् अपूर्वान्तम्, सास्वादनादि च तद् अपूर्वान्तं च सास्वादनाद्यपूर्वान्तं तस्मिन् सास्वादनाचपूर्वान्ते गुणस्थानककदम्बकेऽतराणां-सागरोपमाणाम् अन्तर्-मध्ये कोटी-कोटी अतरान्तःकोटीकोटी तस्या अतरान्तःकोटीकोटीतः, आद्यादेराकृतिगणत्वात् तस्प्रत्ययः, 'न' नैवाऽधिको बन्धो भवति, किन्तु मिथ्यादृष्टेरेव भवतीति सामर्थ्याद् गम्यते । इद्मुक्तं भवति— सास्वादनादीनामपूर्वकरणान्तानां भिन्नप्रन्थिकत्वात् सागरोपमान्तःकोटीकोटीरूपैव स्थितिर्युज्यते, न तु परतोऽपि । ननु भिन्नप्रन्थिकानप्याश्रित्य सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणो मिथ्यात्वस्यो-त्कृष्टः स्थितिबन्धः कर्मप्रकृत्यादिषु निरूपितः तत् कथमुच्यते भिन्नग्रन्थिकत्वादन्तःकोटीकोटीरू-पैव स्थितिर्युज्यते न परतोऽपि ? सत्यम् , अम्ति भिन्नमन्थिकानामुत्कृष्टोऽपि स्थितिबन्धः, केवरुं परित्यज्य सम्यक्त्वं मिथ्यादृष्टिगुणम्थानकं प्राप्तानामेवासौ सम्भवति, अत्र त भिन्नग्रन्थिकानुरं सास्वादनादीनामेवान्तः सागरोपमकोटीकोटीपरतः ँम्थितिबन्धो निषिध्यत इत्यदोषः । यत् पुनः "बंघेणे न बोलइ कयाई" ( ) इति वचनाद् आवश्यकादिपु भिन्नप्रन्थिकस्य मिथ्याद्देष्टरप्युत्कृष्टः न्थितिवन्धः प्रतिषिध्यते तत् सैद्धान्तिकमतमेव । कार्मग्रन्थिकाभिप्रायतस्तु भिष्मप्रन्थिभिर्मिथ्यात्वस्योत्कृष्टाऽपि म्थितिर्बध्यते, केवलं तथाविधतीवानुभागयुक्ताऽसौ न भवति। ननु सागरोपमान्तःकोर्टाकोटीतः समर्गरुतरः साम्वादनादीनां बन्धो मा भूद् अध-स्तात् ततो भवति वा न वा १ इत्याह -- 'न हु' नैव 'हीनः' न्यूनः मागरोपमान्तःकोटीको-टीतः सकागात् स्थितिबन्धो भवति । एतदुक्तं भवति साम्वादनादिप्वपूर्वकरणपर्यवसानेषु गुणस्थानकेषु सागरोपमान्तःकोटीकोटीप्रमाणैव स्थितिर्भवति, नाधिका नाष्यूनेत्यर्थः । ननु यदा एकेन्द्रियादि<sup>.</sup> साम्वादनगुणम्थानी भवति तदा मागरोपमञ्यादिमसभागरूपमेव स्थिति-बन्धं विधत्ते, अतः साम्वादनाद्यपूर्वान्तेषु न हु हीनो बन्ध इति कथं घटाकोटीमाटीकते :, सत्यमेतत्, केवलं काटाचित्कोऽसौ न सार्वदिक इति न तम्य विवक्षा क्रतेति सम्भा-वयामि, अपूर्वकरणात् परतोऽनिवृत्तिकरणादं मागरोपमान्त कोटीकोटीतोऽपि हीनः स्थिति-बन्धो भवतीति सामर्थ्याद् गन्यते । अथ कि साम्वादनादिप्वेवान्तःसागरोपमकोटीकोटीतो हीनः स्थितिबन्धो न लभ्यते / आहोश्चिन्मिश्यादृष्टगि प्रतिविशिष्टस्य कम्यचिज्जन्तोः ? इत्याह—"न य मिच्छे भवियरसिन्निम्म" त्ति 'न च' नैव "मिच्छे" त्ति मिथ्यादृष्टी, संज्ञिशब्दस्य पत्येकं सम्बन्धाद् भव्यश्चासौ संज्ञी च भव्यसंज्ञी तस्मिन् भव्यसंज्ञिनि, इतरश्च-अभव्यः स चासौ सज्ञी चतरसज्ञी तम्मिन्निनरमंज्ञिनि अभव्यसंज्ञिनीत्यर्थः, आयु-र्वर्जीनां सप्तानां कर्मप्रकृतीनां सागरोपमान्तःकोटीकोटीतो हीनो भवति । भव्यसंज्ञी मिथ्या-**दृष्टिरि**ति महणाद् भव्यसंज्ञिनः कम्मिश्चिद् गुणस्थानकेऽनिवृत्तिबादरादौ हीनोऽपि बन्धो भवतीत्याचष्टे । संज्ञिमहणाचाऽभव्येऽप्यसंज्ञिनि हीन एव, प्रतिनियतसप्तभागरूपाया एव प्रागसंज्ञिनः प्रतीत्य स्थितेर्भणनात । अभव्यसंज्ञिनि तु सागरोपमान्तःकोटीकोटीतो हीनो बन्धो न भवत्येव, यतो भिन्नप्रन्थिकस्येव हीनो बन्धः स्यात्, अभव्यसंज्ञी चोत्कृष्टतोऽपि प्रन्थि-

९ बन्धेन न अतिकामिन कदाचित्॥ २ त० च भव्यऽप्य<sup>०</sup>॥

प्रदेशमेवाम्येति, तदनन्तरं प्रन्थि प्राप्य भूयोऽपि निवर्तते, निवर्त्य च प्रभूतं स्थितिबन्धं करोतीति॥ ४८॥

निरूपितः सर्वगुणस्थानकेषु स्थितिबन्धः। साम्प्रतमेकेन्द्रियादिजीवानाश्रित्य स्थितिबन्धाना-मेवाल्पबहुत्वं गाथात्रयेणाह---

## जहलहुबंधो बायर, पज्ज असंखगुण सुहुमपज्जि हिगो। एसि अपज्जाण लहु, सुहुमेअरअपजपज्ज गुरू॥ ४९॥

सर्वस्तोको यतिलघुनन्धो जघन्यस्थितिनन्ध इत्यर्थः, सूक्ष्मसम्पराये आन्तमौँ हूर्तिक एव भवतीति कृत्वा १। ततो यतिलघुस्थितिनन्धाद् बादरपर्याप्तैकेन्द्रियस्य जघन्यस्थितिनन्धोऽसञ्ज्यान्तगुणः २। ततः मूक्ष्मपर्याप्तैकेन्द्रियस्य जघन्यस्थितिनन्धः "अहिगु" ति विशेषाधिकः ३। ततः "एसिं" ति अनयोबीद्र सूक्ष्मयोरपर्याप्तयोः "लघु" ति जघन्यस्थितिनन्धोऽधिको वाच्यः। अयमर्थः—ततः सूक्ष्मपर्याप्तैकेन्द्रियस्य जघन्यस्थितिनन्धाद् बादरापर्याप्तैकेन्द्रियस्य जघन्यस्थितिनन्धाद् वादरापर्याप्तैकेन्द्रियस्य जघन्यस्थितिनन्धो विशेषाधिकः ५। "मुहुमेयरअपजपज्ञ गुरु" ति ततः सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रियस्य "गुरु" ति उत्कृष्टः स्थितिनन्धो विशेषाधिकः ६, ततः "इयर" ति बादरापर्याप्तैकेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिनन्धो विशेषाधिकः ७, ततः सूक्ष्मपर्याप्तैकेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिनन्धो विशेषाधिकः ७, ततः सूक्ष्मपर्याप्तैकनिद्रयस्योत्कृष्टः स्थितिनन्धो विशेषाधिकः ७, ततः सूक्ष्मपर्याप्तैकनिद्रयस्योत्कृष्टः स्थितिनन्धो विशेषाधिकः ७, ततः सूक्ष्मपर्याप्तैकनिद्रयस्योत्कृष्टः स्थितिनन्धो विशेषाधिकः ८, ततो बादरपर्याप्तैकेन्द्रियस्योन्कृष्टः स्थितिनन्धो विशेषाधिकः ८। ४९।।

### लहु विय पजाअपजो, अपजेयर बिय गुरू हिगो एवं। ति चउ असन्निसु नवरं, संन्वगुणो बियअमणपजो ॥ ५०॥

ततः "लहु" ति 'लघुः' जघन्यः स्थितिबन्धः "बिय" ति द्वीन्दिये "पज्ज" ति पर्याप्ते वाच्यः । कियत्प्रमाणः ? इत्याह— "संख्युणो वियअमणपज्जे" इति वचनात् सङ्गातगुण इत्यर्थः । ततस्तिस्मन्नवापर्याप्तेऽधिको लघुः स्थितिबन्धः, ततोऽपर्याप्तेतरद्वीन्द्रिये गुरुः स्थितिबन्धौ द्वौ, त्रीन्द्रिये प्वापर्याप्त-पर्याप्ते लघुस्थितिबन्धौ द्वौ, त्रीन्द्रिये एवापर्याप्त-पर्याप्ते लघुस्थितिबन्धौ द्वौ, त्रीन्द्रिये एवापर्याप्त-पर्याप्ते लघुस्थितिबन्धौ द्वौ, असंज्ञिनि पर्याप्ता-पर्याप्ते लघुस्थितिबन्धौ द्वौ, असंज्ञिनि एवापर्याप्त-पर्याप्ते अप्तिक्तस्थौ द्वौ वाच्यौ । "अप्तिक्तस्थौ द्वौ वाच्यौ । किप्तमाणाः पुनरेते स्थितिबन्धौ द्वौ, असंज्ञिनि एवापर्याप्त-पर्याप्ते गुरुस्थितिबन्धौ द्वौ वाच्यौ । किप्तमाणाः पुनरेते स्थितिबन्धा वाच्याः ? इत्याह— "अहिगु" ति 'अधिकाः' विशेषाधिका वाच्याः । कि सर्वेऽपि स्थितिबन्धा विशेषाधिका एव वाच्याः ? उताहो कुत्रचिद्दित विशेषोऽपि ? इत्याह— "नवरं संखगुणो वियअमणपंजे" ति 'नवरं' केवलिमयान् विशेषः, सङ्ग्यातगुणो वाच्यः, पर्याप्तशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् द्वीन्द्रिये पर्याप्ते असंज्ञिनि पर्याप्ते; अन्यत्र सामर्थात् सर्वत्र विशेषाधिक इति गाथाक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम् वादरपर्याप्तेकेन्द्रयोन्कृष्टस्थितबन्धाद् द्वीन्द्रयपर्याप्तस्य जघन्यः स्थितिबन्धः सङ्ग्ययगुणः १० ततोऽपर्याप्तद्वीन्द्रयस्य जघन्यः स्थितबन्धः विशेषाधिकः ११ ततोऽपर्याप्तद्वीन्द्रयस्योन्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः ११ ततोऽपर्याप्तद्वीन्द्रयस्योन्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः । विशेषाधिकः ११ ततोऽपर्याप्तद्वीन्द्रयस्योन्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः ।

ततः पर्याप्तत्रीन्द्रयस्य जघन्यः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः १४ ततोऽपर्याप्तत्रीन्द्रियस्य जघन्यः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः १५ ततोऽपर्याप्तत्रीन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः १६ ततः पर्याप्तत्रीन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः १० ततः पर्याप्तचतुरिन्द्रियस्य जघन्यः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः १८ ततोऽपर्याप्तचतुरिन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः १० ततः पर्याप्तचतुरिन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः १० ततः पर्याप्तचतुरिन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः ११ ततः पर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः ११ ततः पर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः २३ ततोऽपर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः २३ ततोऽपर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः २४ ततः पर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः २४ ततः पर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थितिबन्धो विशेषाधिकः २४ ॥ ५०॥

## तो जइजिहो बंघो, संखगुणो देसविरय हस्सियरो। सम्मच्छ सन्निच्डरो, ठिझ्बंघाणुकम संखगुणा॥ ५१॥

ततो यते:-सयतस्य ज्येष्ठो बन्धः सञ्च्यातगुणः, नतो देशविरतस्य 'हुस्व ' जधन्यः 'इतरः' उत्कृष्ट., ततः "सम्मचउ" नि सम्यग्दृष्टश्चत्वारः म्थितिबन्धाः क्रमेण भवन्ति । तद्यथा --अविरतसम्यग्दृष्टे पर्याप्तम्य जवन्यन्तस्यैव चोत्कृष्टः म्थितिबन्ध इति द्वौ. एवमपर्याप्तम्यापि द्वौ, मिलिताश्चत्वार इति । "मन्निचउरु" ति संज्ञिनां-सिज्ञपञ्चेन्द्रियाणां मिथ्यादृष्टीनामिति सामर्थ्याद् गम्यते चत्वारः स्थितिबन्धाः, तद्यथा-- सज्ञिपञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तस्य जधन्योत्कृष्टभेदाद् ह्रौ, एवमपर्याप्तम्यापि जघन्योत्कृष्टमेदाद् द्वौ एव न्थितिवन्धाविति सर्वे चत्वारः। एते पद्शित-रूपाः सर्वेऽपि म्थितिबन्धा यथा यावद्गुणा भवन्ति तदाह "ठिइबंधाणुकम संख्गुण" ति स्थितीनां बन्धाः म्थितिबन्धा -प्रदर्शितरूपा 'अनुक्रमेण' उत्तरोत्तरपरिपाट्या 'सह्वगुणाः' सम्बेयगुणा भवन्तीत्यक्षरार्थ । भावार्थ पुनरयम् - पर्याप्तासज्ञिपञ्चेन्द्रियोन्कृष्टस्थितिबन्धाद् यतेरुत्कृष्टः स्थितिबन्धः सङ्क्षयगुणः २६ ततो देशविरतस्य जधन्यः स्थितिबन्धः सङ्क्षयगुणः २७ ततो देशविरतम्योत्कृष्टः म्थितिवन्धः सङ्ख्येयगुण २८ ततोऽविरतापर्याप्तम्य जघन्यः स्थितिबन्धः सङ्ख्ययगुणः २९ ततः पर्याप्ताविस्तम्य जघन्य म्थितिबन्धः सङ्ख्ययगुणः ३० तताऽपर्याप्ताविरतस्य उत्कृष्टः स्थिनिबन्धः सङ्क्षेयगुणः ३१ तनः पर्याप्ताविरतस्य उत्कृष्टः स्थितिबन्धः सङ्ख्यायुणः ३२ ततोऽपर्याप्तसज्ञिपञ्चीन्द्रयम्य जधन्यः म्थितिबन्धः सङ्ख्यायुणः ३३ ततः पर्याप्तसंज्ञिपश्चेन्द्रियस्य जघन्यः स्थितिबन्धः सञ्चययगुणः ३४ ततः संज्ञिपश्चेन्द्रिया-पर्याप्तस्योत्कृष्ट स्थितिनन्धः सङ्ख्ययगुण ३५ तत. पर्याप्तसिद्धापञ्चन्द्रियस्योत्कृष्टः स्थिति-बन्धः सङ्क्ष्येयगुणः ३६ ॥ अथेतद्वाथात्रयोक्ताल्पबहुत्वपदानां सुम्वावबोधार्थं विनेयजनानुम्रहाय यन्त्रक्रमुपद्दर्यते, तश्चदम्---

#### एकोबयभावासमग्राया यन्त्रम्।

| स्यातवन्धः सव- | <b>स्थि • असं</b> ख्यातगुषः २             | स्थि० विशेषाधिकः ३ | स्थि विशेषाधिकः ४ | सूक्ष्माप० एकें० ज०<br>स्थ्रि० विशेषाधिकः ५ |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                | बादरप० एकॅ॰ उत्कृ०<br>स्थि॰ विंशेषाधिक: ९ |                    |                   |                                             |

#### पत्राशत्तमगाथाया यन्त्रम्।

| द्वीन्द्रियपैँ० ज० स्थि०<br>संख्येयगुणः १० |   | पर्या॰ त्रीन्द्रि॰ ज॰ स्थि॰<br>विशेषाधिकः १४                       | l |
|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| अप॰ द्वीन्द्रि॰ ज॰ स्थि०<br>विशेषाधिकः ११  |   | अप॰ श्रीन्द्रि॰ ज॰ स्थि॰<br>विशेषाधिक १५                           |   |
| पर्या॰ चतुरिं॰ ज॰ स्थि॰<br>विशेषाधिक १८    | - | पर्याप्तासंज्ञिप <b>र्धे</b> ॰ ज॰<br>स्थि॰ संख्यात <b>गुण</b> ः २२ |   |
| अप० चतुरि० ज० स्थि०<br>विशेषाधिक. १९       | = | अपर्याप्तासंज्ञिपश्चें ० ज०<br>स्थि० विशेषाधिक. २३                 |   |

#### एकपञ्चादात्तमगाधाया यन्त्रम् ।

| संयनस्य उत्कृष्टः | ! | 1                                                  | ज० स्थि० संख्ये- | संज्ञिपर्वे०अप०उ-<br>स्कृ० स्थि० संस्थ-<br>यगुण: ३५ |  |
|-------------------|---|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--|
|                   | 1 | पर्या० अविर० उ-<br>त्कृ० स्थि० संख्ये-<br>यगुणः ३२ | ज० स्थि० संख्ये- |                                                     |  |

अत्र च विद्योषानिर्देशेऽपि संयतोत्कृष्टस्थितिबन्धादारम्य संज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तोत्कृष्टस्थिति-बन्धं यावद् ये केचन स्थितिबन्धा निरूपितास्ते सर्वेऽपि सागरोपमान्तःकोटीकोटीप्रमाणा एवावसेयाः, कर्मप्रकृत्यादिषु तथैवोक्तत्वात् । सर्वोत्कृष्टस्थितिबन्धस्तु संज्ञिपञ्चेन्द्रियमिध्यादृष्टेः पर्याप्तस्यैव भवति नान्यस्य, "संज्ञाण वि पयडीणं, उक्कोसं सन्निणो कुणंति ठिइं" ( पञ्चसं । गा० २७०) इति वचनात् ॥ ५१॥

तदेवं स्थितिबन्धस्याल्पबहुत्वद्वारेण स्वामिनश्चिन्तिताः । अधुना कर्मस्थितेरेव ग्रुमा-ऽग्रु-ममरूपणां प्रत्ययमरूपणागर्भामाह—

१ सर्वासामपि प्रकृतीबामुत्कृष्टां संक्षिनः कुर्वन्ति स्थितिम् ॥

# सच्चाण वि जिट्ठ ठिई, असुमा जं साञ्इसंकिछेसेणं। इयरा विसोहिओ पुण, मुत्तुं नरअमरतिरियाउं॥ ५२॥

'सर्वासामपि' शुभानामशुभानामपि कर्मप्रकृतीनां 'ज्येष्ठा स्थितिः' उत्कृष्टा स्थितिः 'अश्रुमा' अप्रशस्ता, कुतो हेतोः ! इत्याह— "जं साऽइसंकिलेसेणं" ति 'यद्' यस्मात् कारणात् 'सा' ज्येष्ठा स्थितिः 'अतिसंक्षेदोन' अत्यन्ततीत्रकषायोदयेनोत्क्रष्टस्थितिबन्धाध्यवसायस्थानकेन जन्तिभर्बध्यत इति शेषः । नन् कैः स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानैरियमुत्कृष्टा स्थितिर्निर्वर्त्यते ? इति चेद् उच्यते—इह ज्ञानावरणादिकर्मणः सर्वजघन्याया अपि स्थितेर्निर्वर्तकानि यथोत्तरं विशेषवृद्धानि असञ्चयसोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि भवन्ति । एतैश्व सर्वैरप्येकैव जघन्या स्थितिर्नानाजीवानाश्रित्य जन्यते, पृथगनेकशत्त्रयुपेतबहुपुरुपैर्वारकवारकेण निर्वर्त्यमानकटाद्येककार्यवत् । ततः समयोत्तरां स्थिति यानि निर्वर्तयन्ति तान्यपि यथोत्तरं विशेषवृद्धानि असङ्ख्येयछोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्यन्यानि निथतिबन्धाध्यवसायस्थानानि भवन्ति. केवरूं पूर्वेभ्यो विशेषाधिकानि। तता द्विसमयोत्तरां म्थिति निर्वर्तयन्ति यानि तान्यनन्तरेभ्योऽपि विशेषाधिकानि, त्रिममयाधिकां तु तां यानि निर्वर्तयन्ति तान्यमीभ्योऽपि विशेषाधिकानि, तामेव चतुःसमयाधिकां यानि निर्वर्तयन्ति नानि तेभ्योऽपि विशेषाधिकानि. एव नावन्नेयं यावत् सर्वोत्कृष्टां स्थिति यानि निर्वर्तयन्ति तान्यपि समयोनोत्कृष्टस्थितिजनकाध्यवसायम्थाने-भ्योऽन्यानि विशेषाधिकानि असङ्ख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि यथोत्तरं विशेषवद्धानि स्थिति-बन्धाध्यवसायस्थानानि भवन्ति । एतानि च स्थाप्यमानानि विषमचतुरस्र क्षेत्रमाम्तृणन्ति । स्थापना-- ह्हिल्हिल्ला तत्र प्रथमपङ्कावप्यसङ्ख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि द्रष्टन्यानि, किन्त्वस-चतुःसङ्क्यात्वेन दर्शितानि, द्वितीयादिपङ्किषु नान्येव विशेषाधिकानीति पश्चादित्वेन दर्शितानि । एताश्चैवं पङ्कयो जधन्यायाः स्थितेरारभ्य यावदत्कृष्टा म्थितिस्ताव-त्समया भवन्ति तावत्रमाणा असद्धंया द्रष्टव्याः, असन्करुपनया च पञ्च दर्शिताः । तत्रैत-तत् म्यान् — इहैकम्थितिजनकान्यप्यध्यवसायम्थानान्यमञ्जयमि परम्परं विचित्राण्यभ्यपगम्यन्ते. तद्वैचित्र्याभ्युपगमे च म्थितेरपि वैचित्र्यं प्राप्नोतीति, तद्युक्तम, नानि बेकस्थितिजनकान्यपि सन्ति क्षेत्र-काला-ऽनुभाग-योगादिवैचित्र्याद् विचित्राण्युच्यन्ते, न म्थितिमाश्रित्य, तेषामेकस्थिति-जनकाविशेषेण वैचित्र्यासिद्धरित्यलमप्रस्तुतेन । प्रस्तुतमुच्यते—इह सर्वोत्कृष्टस्थितिजनकानि चरमपिकक्तिनदर्शितानि यानि स्थितिबन्धाध्यवसायम्थानानि तेषां मध्ये यचरममध्यवसायस्थानं तदुत्कृष्टसंक्रेश उच्यते, तेषामेवाद्यमीपदुच्यते, उभयान्तरारुवर्तीनि तु मध्यमानि, ततश्चेतैरी-षन्मध्यमोत्कृष्टैः म्थितबन्धाध्यवसायम्थानैरुत्कृष्टा म्थितिबध्यते । अथवा चरमस्थितिबन्धाध्यव-सायस्थानमुत्कृष्टसंक्रंश उत्त्यते, शेषाणि तु चरमपिक्किनिदर्शितानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि ईषन्मध्यमान्युच्यन्ते, तैश्चरमपङ्किनिद्र्शितैः सर्वोत्कृष्टस्थितिजन्कः सर्वेरपि स्थितिबन्धाध्यव-सायस्थानैरुत्कृष्टा स्थितिर्जन्यत इति भावः । यदुक्तं बृहच्छतके ज्येष्ठस्थितिबन्धप्रस्तावे-

उँकोससंकिलेसेण ईसिमह मज्झिमेणावि ॥ (गा० ६२)

१ उत्कृष्टसंक्षेरीन इंषद्थ मध्यमेनापि ॥

ततश्चायं प्रस्तुतार्थः सर्वासामपि प्रकृतीनां ज्येष्टाः स्थितिरशुभा, यस्मात् साऽतिसंक्केशे-नात्यन्ततीवकषायोदयेन बध्यते । एतदुक्तं भवति सर्वासां ग्रुभानामशुभानां च प्रकृतीनां स्थितयः संक्लेशवृद्धौ वर्धन्ते तदपचये तु हीयन्त इत्यन्वय-व्यतिरेकाभ्यां संक्लेशमेव स्थितयोऽनु-वर्तन्ते इत्यशुभाः, अशुभकारणनिप्पन्नत्वात्, अशुभवृक्षाशुभफलवत् । नन्वेवं तर्हि "ठिइ अणुभागं कसायओ कुणइ" (शत० गा० ९९) इति वचनाद् अनुभागोऽपि कषायप्रत्यय एव, ततोऽयमप्यशुभकारणत्वाद् अशुभ एव प्राप्नोति, अथ च शुभपकृतीनामसौ शुभ एवेप्यत इति, नैवम्, अभिप्रायापरिज्ञानात्, यतः सत्यपि हि कषायजन्यत्वे कषायवृद्धावनुभागोऽशुभप्रकृतीनामेव वर्धते शुभानां तु परिहीयत एव, कषायमन्दतया तु शुभपकृतीनामेवानुभागो वर्धतेऽशुभपकृतीनां तु हीयत इति न कषायमनुवर्तते । स्थितयस्तु शुभानामशुभानां च प्रकृतीनां कषायवृद्धौ नियमाद् वर्धन्ते तदपचये त्वपचीयन्त इत्येकान्तेन कषायान्वय-व्यतिरेकानुविधायित्वाद् अशुमा एवेति। यदि वा यथा यथा शुमप्रकृतीनां स्थितिर्वर्द्धते तथा तथा शुमानुभागस्तत्सम्बन्धी हीयते, परिगालितरसेक्षुयष्टिकल्पानि शुमक-र्माणि भवन्तीत्यर्थः, अशुभपकृतीनां तु स्थितिवृद्धावशुभरसोऽपि तत्सम्बन्धी वर्धत एवेत्यतोऽपि कारणात् स्थितीनामेवाशुभत्वम् , तद्भृद्धेः शुभानुभागक्षयहेतुत्वाद् अशुभानुभागदृद्धिहेतुत्वाचेति । ननु ज्येष्ठा म्थितिः संक्षेरोन बध्यते, जघन्या तु किंप्रत्यया ? इत्याह—-"इयरा विसो-हिओ पुण'' त्ति 'इतरा' जघन्या पुनः 'विशोधितः' विशुद्धचा कषायापचयरूपया बध्यते। इदमुक्तं भवति---इह ये ये विवक्षितमूलोत्तरप्रकृतीनां बन्धकास्तेषां मध्ये यो यः सर्वोत्कृष्टवि-शुद्धियुक्तः स तत्तद्विवक्षितकर्मस्थिति जघन्यां बध्नातीति भावः । किं सर्वप्रकृतीनामयमेव न्यायः १ यद्तोत्कृष्टा स्थितिः संक्रेशेनैय बध्यते अग्रुभा च भवति, जघन्या पुनर्विगुद्धयैव १, न, इत्याह----''मुत्तं नरअमरतिरियाउं'' ति आयु:शब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् 'मुक्त्वा' त्यक्त्वा नरा-युरमरायुस्तिर्यगायुः । अयमर्थः ---नरा-ऽमर-तिर्यगायुषां स्थिति मुक्त्वा शेषस्थितीनामेवाऽशुभत्वं द्रष्टव्यम्, एतत्स्थितिः पुनः शुभैव भवतीत्यर्थः, विशुद्धिरुक्षणस्य तत्कारणस्य गुभत्वात्। मनुष्य-तिर्यगायुषोर्हि वृद्धिस्त्रपल्योपमावसाना, देवायुषस्तु वृद्धिस्त्रयस्त्रिशत्सागरोपमावसानाऽपि शुभा, विशुद्धिरुक्षणस्य तत्कारणस्य शुभत्वात् , विशुद्धितारतम्यादेव च भवतिः अतो मनुष्य-तिर्यग्-देवायुःस्थितिः शुभा, शुभकारणप्रभवत्वात् , शुभद्रव्यनिप्पन्नघृतपूर्णोदिद्रव्यवदिति । अथवा प्रस्तुतायुष्कत्रयस्थितिवृद्धौ रसोऽपि वर्धते, स च शुभः, सुखजनकत्वाद् इत्यतोऽपि प्रस्तुता-युष्कस्थितेः ग्रुभत्वम् , तद्वृद्धेः ग्रुभरसवृद्धिहेतुत्वात् । किञ्च नरा-ऽमर-तिर्यगाऽऽयुर्रुक्षणं प्रकृतित्रयं मुक्त्वा शेषप्रकृतीनां प्रकृष्टसंक्केशविशुद्धिम्यां स्थित्युपचया-ऽपचयौ द्रष्टव्यौ, प्रस्तुता-युख्यस्य तु तद्धन्धकेषु सर्वोत्कृष्टविशुद्धिरुत्कृष्टस्थितिबन्धं करोति, सर्वजसंक्रिष्टस्तु सर्वजधन्यमिति विपरीतं तदु द्रष्टव्यमिति ॥ ५२ ॥

सर्वप्रकृतीनामुत्कृष्टा स्थितिरुत्कृष्टसंक्केशेन कषायरूपेण बध्यत इत्युक्तम् ,न च केवलकषायेण स्थितिर्बध्यते, किं तर्हि ? योगसहचरितेन, अतस्तं योगं सर्वजीवेष्वल्पबहुत्बद्वारेण चिन्तयन्नाह—

१ सं० १-२ त० <sup>०</sup>परीतं द्रष्ट<sup>०</sup> ॥

## सुद्धमनिगीयाइसणऽप्यजोग बायरयविगलअमणमणा। अपज्र लहु पदमवुगुरु, पज हस्सियरो असंखगुणो॥ ५३॥

इह योगो वीर्य स्थाम इत्यादि पर्यायाः। तथा चाह---

जीगो विरियं थामो, उच्छाह परक्रमो तहा चिट्टा। सत्ती सामत्थं चिय, जोगस्स हवंति पज्जाया॥ (पश्चसं० गा० ३९६)

स च योगिकाधा---मनोयोगो वाग्योगः काययोगश्चेति । उक्तं च कर्मप्रकृतौ--

यरिणामा-ऽऽलंबण-गहणसाहणं तेण रुद्धनामतिगं । कज्जन्भासा-ऽनुन्नप्पवेसविसमीकयपएसं ॥ ( गा० ४ )

अस्या अक्षरगमनिका---परिणमनं परिणामः, अन्तर्भृतिणगर्धाद् धञ्प्रत्ययः, परिणा-मापादनमित्यर्थः, आरुम्ब्यत इत्यालम्बनं भावेऽनर्प्रत्ययः, गृहीतिर्प्रहणम् , तेषां साघनं-साध्य-तेऽनेनेति साधनं-योगसंज्ञं वीर्यं "करणाधारे" (सिद्ध० ५-३-१२९.) इत्यनट्प्रत्ययः । तथाहि— 'तेन' वीर्यविशेषेण योगसंज्ञितेनौदारिकादिशरीग्प्रायोग्यान् पुद्गलान् प्रथमतो गृह्गीति, गृहीत्वा च प्राणा-ऽपानादिरूपतया परिणमयति, परिणमय्य च तन्निसर्गहेतुसामर्थ्यविशेषसिद्धये तानेव पदलानवलम्बते, यथा मन्दशक्तिः कश्चित्रगरे परिभ्रमणाय यष्टिमवलम्बते, ततस्तदवष्ट-म्मतो जातसामर्थ्यविशेषः सन् तान् प्राणा-ऽपानादिपुद्धलान् विसुजतीति परिणामा-ऽऽलम्बन-प्रहण-साधनं वीर्यम्। तेन च वीर्येण योगसंज्ञकेन मनोवाकायावष्टम्भतो जायमानेन "लद्धनामितगं" ति लब्धं नामित्रकं मनोयोगो वाग्योगः काययोग इति । तत्र मनसा करणभूतेन योगो मनोयोगः, वाचा योगो वाग्योगः, कायेन योगः काययोगः। स्यादेतत्-सर्वेषु जीवप्रदेशेषु तुल्यक्षायो-पशमिक्यादिलब्धिभावेऽपि किमिति कचित् स्तोकं कचित् प्रभूतं कचित् स्तोकतरमित्येवंवेषम्येण वीर्यमुपरुभ्यते ? इत्यत आह—-"कज्ज" इत्यादि । यदर्थे चेष्टते तत् कार्यं तस्याभ्याशः-अभ्य-शनमभ्याशः "अशूट् व्याप्तो" इत्यस्याभिपूर्वस्य घञन्तस्य प्रयोगः, कार्याभ्याशः—कार्यास्यासन्नता निकटीमवनमित्यर्थः, तथा जीवप्रदेशानामन्योऽन्यं-परस्परं प्रवेशः-शुक्कलवयवानामिव परस्परं सम्बन्धिवरोषः, ताभ्यां कृत्वा विषमीकृताः-सुप्रभूता-ऽल्पा-ऽल्पत्रसद्भावतो विसंस्थ्रुलीकृताः प्रदेशा येन वीर्येण तन् कार्याभ्याशा-अन्योन्यप्रवेशविषमीकृतप्रदेशम् । तथाहि--येषामात्मप्रदेशानां हम्सादिगतानामुत्पाट्यमानघटादिलक्षणकार्यनैकट्यं तेषां प्रभूततरा चेष्टा, दूरस्थानामंसादिगतानां स्वल्पा, दूरतरस्थानां तु पादादिगतानां म्बल्पतरा, अनुभवसिद्धं चैतत्, अपि च छोष्टादिना निर्धाते सति यद्यपि सर्वप्रदेशेषु युगपद् वेदनोपजायते तथापि येषामात्मप्रदेशानामिधातकलोष्टा-दिद्रव्यनैकट्यं तेषां तीव्रतरा वेदना, शेषाणां तु मन्दा मदन्तरा; तथेहापि जीवप्रदेशेषु परिस्प-न्दात्मकं वीर्यमुपजायमानं कार्यद्रव्याभ्याशवशतः केषुचित् प्रभृतमन्येषु मन्दनपरेषु मन्दतमं

१ योगो वीर्य स्थाम उत्साहः पराक्रमस्तथा वृष्टा । शक्तिः सामध्ये वृत्त योगस्य अवन्ति पर्यायाः ॥ द कर्मप्रकृतिवृत्ती तु-काति गृहीत्वा वौदारिकादिरुपतया परिणमयति, तथा प्राणा-प्रपान-आवा-मनोयोग्यान् प्रदूलान् प्रथमतो गृहाति गृणे इत्येवंरुपः पाठः ॥ ३ क्षे । तद्यथा-मनोण इति कर्मप्रकृतिवृत्ती ॥ ४ कर्मप्रकृतिवृत्ती तु-क्शाः जीवप्रदेशा यने जीववीण इत्येवंरुपः पाठः ॥

मवित । एतचैवं जीवप्रदेशानां परस्परं सम्बन्धंविशेषे भवित नान्यथा, यथा शृङ्खलावयवानाम् । तथािह तेषां शृङ्खलावयवानां परस्परं सम्बन्धविशेषे सित एकिस्मिन्नवयवे परिस्पन्दमानेऽपरे-अन्वयवाः परिस्पन्दन्ते, केवलं केचित् स्तोकमपरे तु स्तोकतरिमितः सम्बन्धविशेषामावे स्वेकिस्मिश्चलित नापरस्यावश्यम्भावि चलनम्, यथा गो-पुरुषयोः । तस्मात् कार्यद्रव्याभ्यान् अवशतो जीवप्रदेशानां परस्परं सम्बन्धविशेषतश्च वीर्यं जीवप्रदेशेषु केषुचित् प्रभृतमन्येषु स्तोकमपरेषु तु स्तोकतरिमत्येवं वैषम्येणोपजायमानं न विरुध्यत इत्यलं विस्तरेण ॥

प्रकृतं प्रस्तुमः तत्र सुक्ष्मिनगोदस्य सुक्ष्मसाधारणस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्य सर्वजवन्यवीर्थ-स्येति च सामर्थ्याद् दृश्यम् , तस्येव सर्वजघन्ययोगस्य प्राप्यमाणत्बाद्, आदिक्षणः-प्रथमोत्पत्तिस-मयः सूक्ष्मनिगोदादिक्षणस्तत्र, सप्तम्येकवचनलोपश्च प्राकृतत्वात् । किष् १ इत्याह--- "अप्पजोग" त्ति अरुप:-सर्वम्तोको योग:-वीर्यं व्यापार इति यावत् । ततो बादरम्य "विगरु" ति विकरू-अत्रिकस्य "अमण" ति असंज्ञिनः "मण" ति संज्ञिनः "अपज्ज" ति प्रत्येकं सम्बन्धात् सृक्मा-दीनां सप्तानामप्यपर्याप्तानां "रुहु" त्ति जघन्यो योगोऽसञ्चेयगुणो वाच्यः, आदिक्षण इत्यपि सर्वत्र वाच्यम् , ततः प्रथमद्विकस्य-अपर्याप्तसृक्ष्मिनिगोद-बाद्ररुक्षणस्य 'गुरुः' उत्कृष्टो योगोऽस-**क्रो**यगुणो वाच्यः । ततः प्रथमद्विकस्य "पज हस्सियरो असंखगुणो" त्ति पर्याप्तस्य हस्तः-जघन्य इतर:--उत्कृष्टयोगो यथाक्रममसञ्जयगुणो वाच्य इति गाथाक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्---सुक्ष्मनिगोद्स्य लब्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वर्तमानस्य जघन्यो योगः सर्वस्तोकः १ ततो बादरैकेन्द्रियस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वर्तमानम्य जवन्यो योगोऽस**क्ष्ययगुणः २ ततो** द्वीन्द्रियस्य रुब्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वर्तमानस्य जधन्यो योगोऽस्रक्ष्येयगुणः ३ ततस्त्रीन्द्रि-यस्य रुक्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वर्तमानस्य जघन्यो योगोऽसञ्ज्येयगुणः ४ ततश्चतुरिन्द्रियस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वर्तमानस्य जघन्यो योगोऽसङ्ख्येयगुण ५ ततोऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्य क्रब्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वर्तमानस्य जघन्यो योगोऽसङ्ख्येयगुणः ६ ततः संज्ञिपश्चेन्द्रियस्य रुक्ध्यपर्याप्तकस्य प्रथमसमये वर्तमानस्य जधन्यो योगोऽसङ्ख्येयगुणः ७ ततः सुक्ष्मिनगो-दस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्योत्कृष्टो योगोऽसङ्ख्येयगुणः ८ ततो बादरैकेन्द्रियस्य लब्ध्यपर्याप्तक-स्योत्कृष्टे योगोऽसङ्क्षयगुणः ९ ततः सूक्ष्मनिगोदस्य पर्याप्तकस्य जघन्यो योगोऽसङ्क्षेयगुणः १० ततो बादरैकेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जघन्यो योगोऽसञ्चेयगुणः ११ ततः सुक्ष्मनिगोदस्य पर्याप्तकस्योत्कृष्टो योगोऽसङ्क्षेयगुणः १२ ततो बादरैकेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्योत्कृष्टो योगोऽस-व्येयगुणः १३॥ ५३॥

## असमत्ततसुकोसो, पज्र जहन्नियर एव ठिइठाणा । अपजेयर संखगुणा, परमपजविए असंखगुणा ॥ ५४ ॥

असमाप्ताः—अपर्याप्तास्ते च ते त्रसाश्च-द्वीन्द्रियादयोऽसमाप्तत्रसाः—अपर्याप्तद्वि-त्रि-चतुरि-न्द्रिया-ऽसंज्ञि-संज्ञिपश्चेन्द्रियास्तेषामुत्कृष्टोऽसमाप्तत्रसोत्कृष्टोऽसञ्चयगुणो वाच्यः । अयमर्थः—-पर्याप्तवादरैकेन्द्रियोत्कृष्टयोगाद् द्वीन्द्रियस्य रुक्ध्यपर्याप्तकस्योत्कृष्टो योगोऽसञ्चयगुणः १४

१ <sup>०</sup>न्थविशेष सति भष<sup>०</sup> इति **कर्मञ्ञकृतिवृत्ती ॥** 

तत्त्वीन्द्रियस्य रूब्ध्यपर्यातकस्योत्कृष्टो योगोऽसञ्चेयगुणः १५ ततश्चतुरिन्द्रियस्य रूब्ध्य-पर्याप्तकस्योत्कृष्टो योगोऽसञ्चयगुणः १६ ततोऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्य लब्ध्यपर्याप्तकस्योत्कृष्टो बोगोऽसङ्ग्येयगुणः १७ ततः संज्ञिपश्चेन्द्रियस्य रुब्ध्यपर्यातकस्योत्कृष्टो योगोऽसङ्ग्येयगुणः १८। "पज्जजहिनयर" चि ततस्रसानां पर्याप्तानां जघन्यो योगोऽसञ्चयगुणो वाच्यः, ततोऽपि "इयरु" ति त्रसानां पर्यासानामुत्कृष्टो योगोऽसञ्च्येयगुणो वाच्य इत्यक्षरार्थः । भावार्थ-स्त्वयम् ततः सज्ञिपञ्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तकोत्कृष्टयोगात् पर्याप्तद्वीन्द्रियस्य जघन्यो योगोऽसञ्चेन यगुणः १९ ततस्त्रीन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जघन्यो योगोऽसङ्ग्रेयगुणः २० ततश्चतुरिन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जघन्यो योगोऽसङ्क्षेयगुणः २१ ततोऽसंज्ञिपश्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जघन्यो योगोऽ-सङ्गोयगुणः २२ ततः संज्ञिपञ्चेन्द्रियम्य पर्याप्तकस्य जघन्यो योगोऽसङ्ख्येयगुणः २३ ततः पर्याप्त-द्वीन्द्रयस्योत्कृष्टो योगोऽसङ्ख्येयगुणः २४ ततः पर्याप्तत्रीन्द्रयस्योत्कृष्टो योगोऽसङ्ख्येयगुणः २५ ततः पर्याप्तचतुरिन्द्रियस्योत्कृष्टो योगोऽस्क्ष्ययगुणः २६ ततः पर्याप्तासंज्ञिपश्चेन्द्रियस्यो-क्कृष्टो योगोऽसक्क्षेयगुणः २७ ततः पर्याप्तसंज्ञिपश्चेन्द्रियम्योत्कृष्टो योगोऽसक्क्षेयगुणः २८ ततः पर्याप्तसंस्थुत्कृष्टयोगाद् अनुत्तरोपपातिनामुत्कृष्टो योगोऽसङ्क्षेयगुणः २० ततो प्रेवेयकदेवाना-मुत्कृष्टो योगोऽसङ्घेयगुणः ३० ततो भोगभूमिजानां तिर्यङ्-मनुप्याणामुत्कृष्टो योगोऽसङ्ख्ययगुणः ३१ ततोऽप्याहारकशरीरिणामुन्कृष्टो योगोऽसक्क्षेयगुणः ३२ ततः शेषदेव-नारक-तिर्यञ्च-मन्-व्याणां यथोत्तरमुत्कृष्टयोगोऽसङ्क्षेयगुणः ३३। अथ सस्वावबोधाय अल्पबहत्वपदानां यन्त्रकमूप-दर्श्यते, तन्द्रम्---

| सूक्ष्मनि० लब         | व्य- बाद०                                                                                                          | एक्टॅं० ही     | न्द्रि॰ लब्ध्य-    | र्जीन्द्र ० लब्ध्यप            | ्र्चतुरिन्द्रि ०   |                       |                             | ज्ञेपबें० ल-            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                    | 1              |                    | ज॰ योगोऽसं                     | ्रोगो <b>र</b> स्य |                       |                             | यप॰ ज॰<br>गोऽसंख्येय-   |
| सर्वस्तोक:            | १ <sup> </sup> गोऽसंख्ये<br>—                                                                                      | यगुण २ इ       | तंख्येयगुण: ३      | स्येयगुण. ४                    | यगुण '             |                       | •                           | गुण ७                   |
| सूक्ष्मनि० लब         | ध्य- बाद०                                                                                                          | एकें० सृ       | -<br>स्मनि॰ पर्या० | बाद ० एकें ० पर्या             | -<br>॰'सूक्ष्मनि०प | र्या० बादः            |                             | न्द्रि ० लब्ध्य-        |
| प॰ उत्कृष्ट्यो        | गो- लब्ध्यप ः                                                                                                      | उ०योगी- ३      | न॰ योगोऽसं-        | ज॰ योगोऽस                      | ं उत्कृ ० यो       | गोऽ- <sub>गोगोऽ</sub> | उत्कृ० प<br>संख्येय-यो      | ० उत्कृ०<br>गोऽसंख्येय- |
| ऽसख्ययगुण.            | ८ ऽसस्यर                                                                                                           | ागुण. ९ 📗      | ख्यगुण. १०         | र्ययगृण १९                     | संख्ययगुण          |                       | L                           | गुणः १४                 |
| की दिस ० छ -          | स्विधि हरू                                                                                                         | असंधिप्रशे     | ∘ संज्ञिपसें ० ल   |                                | -f-C -             | चतुरिक                | थर्शांच-                    | सं ज्ञिपमें ०           |
|                       |                                                                                                                    |                | ० ब्भ्यप० उ०       | 1 _                            | র্না•র ০           |                       | पञ्चें ०पर्या               | पर्या० ज०               |
| man care in           | भाषा १ - ७ ०<br>भाषा १ - भाषा १ - | जोगो स्थान्त्र | जोगो स्कंटने       | ्रान्द्र० जरु<br>- योगोऽमस्ये- | पर्या० ज०          |                       |                             | योगोऽसं-                |
|                       | यागाः ६८                                                                                                           | Table 6        | 1 41 113 1104      | ' यागाऽमस्य- <sub> </sub>      |                    |                       |                             | ख्येयगुणः               |
| यगुणः १५              |                                                                                                                    |                | थ यगुण. १८         |                                | यगुण. २०           | 29                    | गुण- २२                     | 23                      |
| पर्या॰ द्वी-          | पयो॰ जी-                                                                                                           | पर्या० चनु     | - पर्याप्तासंज्ञि- | पर्याप्तसंज्ञि-                | अनुभरोप०           | ग्रैवेयक०             | भोगभ ति                     | आरा हारी                |
| निद्र० उ०             | ान्द्र० उ०                                                                                                         | रि० ड० य       | ो-पञ्चे० उत्कृत    | पद्ये उत्कृ                    | उत्कृ० योगो-       | लक्क यो-              | म० जल्लो                    | जनक जो                  |
| योगोऽसं-<br>रूयेयगुण. | कागाऽस-<br>ख्येयगुण.                                                                                               | गोऽमख्यय       | - योगोऽसंख्ये-     | योगोऽसंख्ये-                   | ऽसंख्येयगण:        | गोरमंद्र्ये           | गोरनं क्ली                  | 26.8.0                  |
| સ્થયાયુળ.<br>૨૪       | સ્લ્લથગુળ.<br>રૂપ                                                                                                  | गुण. २६        | यगुण, २७           | यगुण २८                        | \                  | रागण ३०               | 1111111 € 3 6<br>111741664~ | गा2सक्त-                |
| 1                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              |                | 1                  | 1 , ,                          | , ,                | 123. 40               | M देश 🕹 🧎                   | यगुण. ३२                |

गुणकारश्चात्रापि सूक्ष्मक्षेत्रपच्योपमासक्क्ष्ययभागरूपः प्रत्येकं प्राह्यः । तदत्र जधन्यबोगी जधन्यकर्मप्रदेशमहणं जधन्यस्थिति च विद्धाति, योगवृद्धौ च तद्वुद्धिरपीति स्थितमिति ।

"एव ठिइठाणा" इत्यादि । 'एवं' मकारस्य लोपः प्राकृतत्वात् पूर्वोक्तयोगप्ररूपणान्यायेन सक्ष्मैकेन्द्रियादिजीवक्रमेणैव स्थितीनां स्थानानि स्थितिस्थानानि वाच्यानीति रोषः। तत्र जघन्य-स्थितेरारम्य एकैकसमयवृद्ध्या सर्वोत्कृष्टनिजिस्थितिपर्यवसाना ये स्थितिमेदास्ते स्थितिस्थानान्य-च्यन्ते । कथं पुनरेतानि वाच्यानि ? इत्याह--- "अपजेयर संखगुण" ति प्रथममपर्याप्तकान् सक्ष्म-बादरैकेन्द्रियादीनुहिश्य वाच्यानि, ततः "इयर" ति पर्याप्तकान् सक्ष्मबादरैकेन्द्रियादीनुहिश्य वाच्यानीति । कियद्गणानि पुनरेतानि ? इत्याह सञ्चग्गुणानि, तत्र सञ्चानं सञ्चग तामई(ती)ति सद्भाः, दण्डादिभ्यो यः इति यप्रत्ययः, ततः सद्भाः-सद्भोयः सद्भात इत्यर्थः गुणः-गुणकारो येषां तानि सञ्ज्यगुणानि, सञ्ज्यातगुणितानीत्यर्थः । कि सर्वपदेषु सञ्ज्यातगुणान्येव ? आहोश्चि-दिनत किम्मिश्चित् पदे विशेषः ! इत्याह--"परमपजिबए असंखगुण" ति 'परं' केवलम् 'अप-र्याप्तद्वीन्द्रिये' अपर्याप्तद्वीन्द्रयपदे तानि न्थितिस्थानानि 'असक्क्यगुणानि' असक्क्यातगृणितानि श्राच्यानि । एतद्क्तं भवति---सृक्ष्मैकेन्द्रियम्यापर्याप्तकस्य स्थितिस्थानानि स्तोकानि १ ततो बाद-रैकेन्द्रियस्यापर्याप्तकस्य म्थितिस्थानानि सञ्च्यातगुणानि २ ततः सक्ष्मैकेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य म्थितिस्थानानि सह्यातगुणानि ३ ततो बादरैकेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य स्थितिस्थानानि सह्यात-गुणानि, एतानि च पल्योपमासक्रयेयभागसमयतुल्यानि स्थितिस्थानानि भवन्ति, यत एकेन्द्रि-याणां जघन्योत्क्रष्टस्थित्योरन्तरालमेतावनमात्रमेवेति ४ ततोऽपर्याप्तस्य द्वीन्द्रियस्य स्थितिस्था-नान्यसञ्च्यात्मणितानि पल्योपमसञ्च्ययभागमात्राणीति कृत्वा ५ ततस्तस्यैव द्वीन्द्रयस्य पर्याप्तस्य स्थितिस्थानानि सङ्ग्यातगुणितानि ६ ततस्त्रीन्द्रियम्यापर्याप्तस्य स्थितिस्थानानि सङ्ग्यातगुणितानि ७ ततस्त्रीन्द्रियस्य पर्याप्तस्य स्थितिस्थानानि सञ्ज्यातगुणितानि ८ ततश्चतुरिन्द्रियस्यापर्याप्तस्य स्थितिस्थानानि सञ्च्यातगणितानि ९ ततः पर्याप्तचतुरिन्द्रियस्य स्थितिस्थानानि सञ्च्यातगणितानि १० ततोऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियम्यापर्याप्तस्य स्थितिस्थानानि सञ्च्यातगुणितानि ११ ततोऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रि-यस्य पर्याप्तस्य स्थितिस्थानानि सङ्ग्यातगुणानि १२ ततः संज्ञिपञ्चेन्द्रियस्यापर्याप्तस्य स्थिति-स्थानानि सञ्च्यातगुणितानि १३ ततः संज्ञिपञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तस्य स्थितिस्थानानि सञ्च्यातगु-णितानि भवन्ति १४ ॥ ५४ ॥ स्थापना---

| स्थितिस्थानानि                                  | सूक्ष्मैकें० पर्या०<br>स्थि० स्था०<br>संख्यातगुणानि३ | स्थिति० असं-                                        | स्थिति० संख्या-  | स्थिति •संख्या-  | असंज्ञिपश्चे ०<br>अप० स्थिति०<br>संख्यातगुणानि<br>१९ | अपन् ।स्यन                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| बादरैकें • अप •<br>स्थि • संख्यात-<br>गुणानि  २ | बादरैकें॰ पर्या॰<br>स्थि॰ संख्यात-<br>गुणानि॰ ४      | द्वीन्द्रिं० पर्या०<br>स्थिति० संख्या-<br>तगुणानि ६ | स्थिति ॰ संख्या- | स्थिति ० संख्या- | असंशिपश्वं॰<br>पर्या॰ स्थि॰<br>संख्यातगुणानि<br>९२   | संज्ञिपत्रें•<br>पर्या० स्थि०<br>संख्यातगुणानि<br>१४ |

तदेवं निरूपितानि योगमसङ्गेन स्थितिस्थानानि । सम्प्रति योगप्रक्रम एवापर्याप्तावस्थायां वर्तमाना जन्तवः प्रतिसमयं यावत्या योगबृद्ध्या वर्धन्ते तन्निरूपणार्थमाह्—

## पहत्तणमसंस्रगुणविरिय अपज पहिठहमंसखलोगसमा। अञ्चवसाया अहिया, सत्तसु आउसु असंस्रगुणा॥५५॥

"अपज" ति 'अपर्याप्ताः' असमर्थितचतुर्ध्यादिपर्याप्तयो जीवा भवन्ति । किंमूताः ? इत्याह— 'प्रतिकृणं' प्रतिसमयं 'असक्ष्यगुणचीर्याः' असक्ष्यगुणयोगाः । यथोक्तम्—

संबो वि अपज्जत्तो पहलणं असंखगुणाए जोगवुद्गीए वद्गुद्द । ( )

अपर्याप्तानां योगवृद्धिमभिधाय साम्प्रतं प्राग्दर्शितानि स्थितिस्थानानि यैरध्यवसार्थेर्ज-न्यन्ते, ते एकैकस्मिन् स्थितिबन्धे जनकतया यावन्तो भवन्ति तदेतद् निरूपयन्नाह---"पइठि-इमसंखलोगसमा" इत्यादि । स्थिति स्थिति प्रति प्रतिस्थिति, नीप्सायां "योग्यतानीप्सार्थानित-वृत्तिसाद्द्ये" (सिद्धः ३-१-४०) इत्यन्ययीमावः। ततः स्थितिबन्धे स्थितिबन्धेऽध्यवसा-यास्तीव-तीवतर-तीवतम-मन्द-मन्दतर-मन्दतमकषायोदयविशेषा भवन्ति । कियन्तो भवन्ति ! इत्याह—'असङ्गलोकसमाः' असङ्ग्वेयलोकाकारीप्रदेशप्रमाणाः । ननु किमेतेऽध्यवसायाः सर्वप्रकृतीनां सर्विस्थितिबन्धेप्वपि तुल्याः ! आहोश्चिद्म्ति कश्चित् प्रतिनियतो विभागः ! इत्याह--- "अहिया सत्तमु" ति 'अधिकाः' विशेषाधिकाः 'मससु' आयुर्वर्जसप्तकर्मसु । इयमत्र भावना-ज्ञानावरणस्य जघन्यस्थितावसञ्चेयलोकाकाशप्रदेशतुल्याः स्थितिबन्धाध्यवसायाः सर्वस्तोकाः, ततो ज्ञानावरणस्येव द्वितीयन्थितौ विशेषाधिकाः, ततो ज्ञानावरणस्य तृतीय-स्थितौ विशेषाधिकाः, ततो ज्ञानावरणस्य चतुर्थस्थितौ विशेषाधिकाः, एवं यावदुत्कृष्टस्थितौ विशेषाधिकाः । एवमायुष्कवर्जानां दर्शनावरण-वेदनीय-मोहनीय-नाम-गोत्रा-ऽन्तरायकर्मणामपि द्वितीयादिस्थितवन्धादारभ्य विशेषाधिकत्वमध्यवसायस्थानानां तावदु नेयं यावदुत्कृष्टः स्वकीयः स्वकीयः स्थितवन्ध इति । तर्बायुष्केषु स्थितवन्धे स्थितवन्धेऽध्यवमायाः कियद्भुद्भया भवन्ति ? इत्याह-- "आउसु असंखगुण" त्ति आयुःषु चतुर्ष्वेप्यसङ्ख्यातगुणिता अध्यवसाया भवन्ति । तद्यथा--आयुष्काणां चतुर्णामपि जघन्यस्थितावसञ्ज्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणा अध्यवसायाः सर्वस्तोकाः, तेषामेव द्वितीयस्थितौ अध्यवसाया असञ्चातगुणाः, तेषामेव तृतीयस्थितावध्यव-साया असद्भातगुणाः, तेषामेव चतुर्थस्थितावध्यवसाया असद्भातगुणाः, एवमसद्भातगुणत्वं तावद नेयं यावदायुषश्चरमम्थितिरिति ॥ ५५ ॥

प्ररूपिताः स्थितिबन्धमाश्रित्य सर्वकर्मणामध्यवसायाः । सम्प्रति यासां प्रकृतीनामेकच-स्वारिशत्सक्यानां पश्चेन्द्रियेषु यावन्तं कालमुन्कृष्टतो बन्धो न भवति ताम्तत्कालमानप्रदर्शन-द्वारेण गाथाद्वयेन प्रतिपादयन्नाह—

## तिरिनरयतिजोयाणं, नरभवज्ञय सच्डपल्ल तेसहं । थावरच्डहगविगलायवेस्र पणसीइसयमयरा ॥ ५६॥

तिर्यञ्चश्च नरकाश्च तेषां "ति" ति त्रिकं तच "जोय" ति उद्योतं च तिर्यङ्-नरक-त्रिक-उद्योतानि तेषां तिर्यङ्-नरकत्रिक-उद्योतानाम् । इह त्रिकशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते, तत्तिर्स्तर्यक्त्रिकं-तिर्यगति-तिर्यगानुपूर्वी-तिर्यगायुर्रुक्षणम् , नरकत्रिकं नरकगति-नरकानुपूर्वी-

१ सर्वोऽपि अपर्याप्तः प्रतिक्षणमसंस्थ्यगुणया योजवृद्धपा कर्वतः ॥

नरकायुःस्वरूपम्, उद्योतम् इत्येतासां सप्तप्रकृतीनाम् । किस् ? इत्याह--- "नरभवजुय सचउपह तेसहं" ति नराणां मनुष्याणां भनाः जन्मानि नरभनास्तैर्युतं सहितं नरभनयुतं, विभक्ति-स्रोपश्च प्राकृतत्वात्, सह चतुर्भिः पल्योपमैर्वर्तत इति सचतुःपल्यं "तेसहं" ति त्रिषष्टाधिकं शतमतराणाम् कोऽर्थः ? नरभवयुतं चतुःपल्योपमाधिकं त्रिषक्षधिकं सागरोपमञ्चतं पश्चेन्द्रियेषु परमाऽबन्धस्थितिरासां पस्तुतसप्तप्रकृतीनां भवतीति द्वितीयगाथोत्तरार्धेन सम्बन्धः कार्यः । अयमभिप्राय:-यदा किल कश्चिद् जन्तुस्त्रिपस्योपमायुष्केषु देवकुर्वादिषु युगलधार्मिकेषु समु-त्मकस्तत्र चैताः सप्त प्रकृतीर्न बधाति, एता हि नारक-तिर्यक्प्रायोग्या एव बध्यन्ते, युगल-धार्मिकाश्च दैवाप्रायोग्या एव बधान्ति, ततः पर्यन्तान्तर्मुहर्ते सम्यक्त्वमासाद्य पर्योपमस्थितिषु देवेषुत्पन्नस्तत्रापि सम्यक्त्वप्रत्ययादेता न बद्धवान्, ततोऽपरिपतितसम्यक्त्वो मनुष्येषूत्पद्य दीक्षामनुपाल्य नवमप्रैवेयके त्रिदश एकत्रिंशत्सागरोपमस्थितिकः समुत्यनः, ततोऽन्तर्मुहूर्तोर्ध्व ुमिथ्यात्वं जगाम, अग्रे षट्षष्टिद्वयं सम्यक्त्वकालो वक्तव्यः, स चात्र सम्यक्त्वावस्थाने सित न सक्रच्छत इति मिथ्यात्वगमनमभिषीयते, तत्र च वर्तमाने। मिथ्यादृष्टिरपि भवप्रत्ययादेवैताः पक्कतीर्न ब्रधाति, तदनु पर्यन्तान्तर्मुहतें सम्यग्दर्शनमवाप्याप्रतिपतितसम्यक्त्वो मनुप्येषूरपद्य सर्वविरति परिपाल्य तथैव गृहीतसम्यक्त्वो वारद्वयं विजयादिगमनेन षट्षष्टिसागरोपमाणि पूरियत्वा मनुष्येप्वन्तर्भुहूर्तं सम्यग्मिथ्यात्वमनुभूय तदन्तरितं द्वितीयषट्षष्टिप्रमाणं सम्यग्दर्श-नकारुं वारत्रयमच्युतगमनेन पूरयति । इह च सम्यक्त्वात् प्रच्युतस्य मिश्रगमनं यद् उच्यते तत् कार्मग्रन्थिकाभिपायेण सम्मतमेवेति, सैद्धान्तिकानां तु न सम्मतमिति । उक्तं च---

मिच्छता संकती, अविरुद्धा होइ सम्ममीसेस ।

मीसाओ वा दोसुं, सम्मा मिच्छं न उण मीसं ॥ (बृहत्क० भा० गा० ११४) इति । सर्वत्र च सम्यन्दर्शन-मिश्रयोर्वतेमान एताः प्रकृतीर्न बधातीत्यनेन क्रमेणासां तिर्यक्ति-क-नरकत्रिक-उद्योतलक्षणसप्तप्रकृतीनां नरभवयुतं चतुः पल्योपमाधिकं त्रिषष्टाधिकसागरोपमशतं परमा-प्रकृष्टा पश्चेन्द्रियेप्वबन्धस्थितिः—अबन्धकाल इति । उक्तं च—

पैलियाइं तिन्नि भोगाविणिम्म भवपच्चयं पिलयमेगं । सोहम्मे सम्मत्तेण नरभवे सब्बिरईण ॥ मिच्छी भवपच्चयओ, गेविज्ञे सागराइँ इगतीसं । अंतमुहुत्तृणाइं, सम्मत्तं तिम्म रुहिऊणं ॥ विरयनरभवंतिरओ, अणुत्तरसुरो उ अयर छावटी । मिस्सं मुहुत्तमेगं, फासिय मणुओ पुणो विरओ ॥

१ मिध्यात्वात् सङ्घानितर्विरुद्धा भवति सम्यक्त्वमिश्रयोः । मिश्राद्वा द्वयोः सम्यक्त्वाद् मिथ्यात्वं न पुन-मिश्रम् ॥ २ पल्यानि त्रीणि भोगावनौ भवप्रत्ययं पत्यमेकम् । सौधर्मे सम्यक्त्वेन नरभवं सर्वविरत्या ॥ मिथ्यात्वी भवप्रत्ययाद् प्रैवेयके सागराणि एकत्रिशत् । अन्तर्मुहृत्त्रोनानि सम्यक्त्वं तस्मिहृत्या ॥ विरात-मणरभवान्तरितोऽनुत्तरसुरस्त्वतराणि षटपष्टिम् । मिश्रं सुहृत्त्रीमेकं स्पृष्ट्वा मनुष्यः पुनर्विरतः ॥ षद्षष्टिः अतराणां अच्युते विरतिमणरभवान्तरितः । तिर्यज्नतरिक्रक-विश्वोतानां एष कालोऽवन्यं ॥

छावद्वी अयराणं, अचुयए विरयनरमवंतरिओ । तिरिनरयतिगुज्जोयाण एस कालो अवंधिम्म ॥ (

स्थावरचतुष्कं स्थावर-सूक्ष्मा-ऽपर्याप्त-साधारणलक्षणम्, "इग" ति एकेन्द्रियजातिः, विकला:-द्वीन्द्रय-त्रीन्द्रय-चतुरिन्द्रयजातयः, आतपम् एतेषां द्वन्द्वः, तेषु, एतासु नवसु प्रकृतिषु पञ्चाशीत्यधिकं शतं पञ्चाशीतिशतम् "अतर" ति न तीर्यन्ते बहुकालतरणीयत्वाद् 'अतराणि' सागरोपमाणि, षष्ठ्यर्थे चात्र प्रथमा, यतः प्राकृते हि विभक्तीनां व्यत्ययोऽपि मवति, यदाह पाणिनिः स्वधाकृतलक्षणे — "व्यत्ययोऽप्यासाम्" इति, तेषामतराणां "नर्भवयुतं सचतुःपस्यम्" इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्, ततश्चतुःपस्योपमाधिकं पञ्चाशीत्यधिकं सागरोपमशतं नरमवयुतमासामवन्धस्थितिः परमा । अयमर्थः यथा किल कश्चिद् जन्तुस्तमो-**ऽभिधानायां षष्ठपृथिव्यां** द्वाविंशतिसागरोपमाणि भवप्रत्य यादेताः प्रकृतीरबद्धा पर्यन्तान्तर्भुहूर्ते सम्यक्त्वमासाद्य मनुष्येषुत्पद्य देशविरतिमासाद्य चतुः परुयोपमस्थितिषु देवेषु देवत्वमनुभूयाऽ-प्रतिपतितसम्यक्त्व एव मनुप्येषुत्पच मन्पूर्णे संयमं परिपाल्य नवमप्रैवेयक एकत्रिंशत्सागरोपम-स्थितिकः सुरमदाजन्मा समजिन, तत्र चान्तर्मुहुर्तोर्ध्व मिध्यात्वं जगाम, पुनरेव तत्र च वर्तमानो मिथ्यादृष्टिरपि भवपत्ययादेवैता प्रकृतीर्न ब्रधाति; तदनु पर्यन्तान्तर्भुहुर्ते सम्यक्त्वमवाप्याऽ-प्रतिपतितसम्यक्त्वो मनुप्येषुत्पद्य सर्वविरातमनुपाल्य तथैव गृहीतसम्यक्त्वो वारद्वयं विजयादि-गमनेन षट्षष्टिसागरोपमाणि सम्यक्त्वकालं पूर्रायत्वा मनुप्येप्वन्तर्भुद्धर्तं सम्यग्मिथ्यात्वमनुभूय तदन्तरितं द्वितीयं षद्षष्टिप्रमाणं सम्यक्त्वकारं वारत्रयमच्युतगमनेन पूरयति । तदेवं नरजन्म-सहितं चतुःपल्योपमाधिकं पश्चाशीत्यधिकं सागरोपमशतमामां स्थावरचतुष्टय-एकेन्द्रिय-विकले-न्द्रियजाति-आतपलक्षणानां नवानां प्रकृतीनां पञ्चेन्द्रियेप्वबन्धम्थितिः परमा भवति ।

तथा चावाचि---

छैद्वीए नेरहओ, भवपश्चयओ उ अयर बानीसं । देसविरओ उ भविउं, पितयचउकं पदमकप्पे ॥ पुज्युत्तकालजोगो, पंचासीयं सयं सचउपहं । आयवथावरचउविगलतियगएगिन्टिय अवंघो (

) ॥ इति ॥ ५६ ॥

अपदमसंघयणागिइन्वगईअणमिच्छदु भगधीणितिगं। निय नपु इत्थि दुतीसं, पणिंदिसु अबंघठिइ परमा॥ ५७॥

अप्रथमशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् अप्रथमसंहननानि—ऋषभनाराच-नाराचा-ऽर्धनाराच-कीलिका-संवार्तसंहननलक्षणानि पञ्च, अप्रथमा आकृतयः—संस्थानानि न्यग्रोधपरिमण्डल-सादि-वामन-कुब्ज-हुण्डस्वरूपाणि, अप्रथमस्वगितः—अप्रशस्तिविहायोगितः, "अण" चि अनन्तानु-बन्धिनः-क्रोध-मान-माया-लोभलक्षणाश्चत्वारः, मिथ्यात्वम्, त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् दुर्भगित्रकं-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेयस्वभावम्, स्त्यानिद्धित्रकं-निद्रानिद्रा-प्रचलाप्रचला-स्त्यानिद्धि-

१ षष्ट्या नैरमिको भवप्रत्ययात् त्वतराणि द्वाविशतिः । देशविरतस्तु भूत्वा पत्यचतुष्कं प्रथमकल्पे ॥ पूर्वोक्तकारुयोगः प्रधानीतं शतं सचतुप्पत्यम् । आतपस्यावरचतुर्विकरुत्रिकैनित्रयाणामयन्यः ॥

रूपम्, "निय" ति नीचैगोंत्रं "नपु" ति नपुंसकवेदः स्रीवेद इति, एतासां पञ्चविशतिप्रकृतीनां नरभवसितं "दुतीसं" ति द्वात्रिंशं शतमतराणां भवतीति शेषः । एतदुक्तं भवति कश्चिद् जन्तुः सर्वविरतिमनुपारूंय गृहीतसम्यक्त्वो वारद्वयं विजयादिगमनेन षद्षष्टिसागरोपमाणि सम्यग्दर्शनकालं प्रपूर्य मनुष्येष्वन्तर्भुह्तं सम्यग्मध्यात्वमनुभ्य तदन्तरितं द्वितीयं षद्षष्टिप्रमाणं सम्यग्दर्शनकालं वारत्रयमच्युतगमनेन पूरयति । तदेवमेतासां पञ्चविशतिमकृतीनां सम्यक्त्वा-दियुक्तस्य विजयादिगमनकमेण द्वात्रिशं शतं श्रेयम् । तदक्तम्

पणैवीसाइ अवन्धो, उक्कोसो होइ सम्मगुणजुत्ते । बत्तीसं सयमयराण हुंति अहिया मणुस्सभवा ॥ (

एवमेकचत्वारिंशतः प्रकृतीनां विचित्रोऽबन्धकालः प्रतिपादितः । सम्प्रति स एव यथाम्तो येषु जीवेषु भवतीत्येतदाह—''पणिदिसु'' इत्यादि । 'पश्चेन्द्रियेषु' प्रदर्शितेप्वेव नर-नारकादिषु 'अबन्धस्थितिः' अबन्धनाद्धा 'परमा' प्रकृष्टोत्कृष्टा, न तु सर्वजीवेषु । उक्तं च—

ऐयासि पयडीणं, अबन्धकालो उ होइ सनिस्स । उक्कोसो विनेओ, न उ सबजियाण एस विही ( )॥ इति ॥ ५७ ॥ साम्प्रतं पूर्वोदितद्वात्रिंशदिषक-त्रिषष्टािषक-पञ्चाशीत्यिषकाऽतरशतसञ्चापूरणोपायमाह---

## विजयाइसु गेविजे, तमाइ दहिसय दुतीस तेसहं। पणसीइ सययबंधो, पह्नतिगं सुरविउद्येदेगे॥ ५८॥

"दिहसय" ति उकारलोपाद् उदिधिशतं—सागरोपमशतम्, ततः प्रत्येकमुदिधशतशब्दस्य सम्बन्धः कार्यः । ततश्चायमर्थः—विजयादिषु गतस्य जीवस्येति शेषः, द्वात्रिंशमुदिधशतं भवति । तथा प्रैवेयके विजयादिषु च गतस्य जीवस्य त्रिषष्टाधिकमुदिधिशतं भवति । तथा "तमाइ" ति तमःप्रभायां षष्ठप्रथिव्यां प्रैवेयके विजयादिषु च गतस्य जीवस्य पश्चाशीत्यधिक-मुदिधिशतं भवतीत्यक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम्—विजय-वैजयन्त-जयन्ता-ऽपराजितसंशितेषु चतुर्ष्विप विमानेषु मध्येऽन्यतरस्मिन् किस्मिश्चद् विमाने वारद्वयगमनेन एका षट्चष्टिः, ततः सम्यग्मिथ्यात्वान्तर्भृद्वतेनान्तरिता पुनरच्युतदेवलोके वारत्रयगमनेनान्या षट्वषष्टिः,

#### यदाह माष्यसुधामभोधिः--

रदो वारे विजयाइसु, गयस्स तिन्नऽचुए अहव ताइं। अइरेगं नरभवियं, नाणाजीवाण सैबद्धा ॥ (विशेषा० मा० गा० ४३६)

एवं च षट्षष्टिद्वयमीलने द्वात्रिंशं शतं सागरोपमाणां विजयादिषु पर्यटतो जन्तोः सम्प-धत इति । तथा लोकपुरुषस्य ग्रीवायां भवानि विमानानि ग्रैवेयकाणि तेषु ग्रैवेयकेषु, जातावे-कवचनम् । कोऽर्थः ! यदा नवमग्रैवेयके एकत्रिंशत्सागरोपमरूपां स्थितिमनुभूय ततश्युतः पुनः

पंचविंशत्या अवन्ध उत्कृष्टी भवति सम्यक्त्वगुणयुक्ते । द्वात्रिंशं शतमतराणां भवन्त्यधिका मनुष्य-भवाः ॥ २ एतासां प्रकृतीनामवन्धकालस्तु भवति संक्षिनः । उत्कृष्टी विक्षेयो न तु सर्वजीवानामेष विधिः ॥
 २ द्वी वारौ विजयादिषु गतस्य श्रयोऽच्युतेऽथवा तानि । अतिरिक्तं नरमविकं नानाजीवानां सर्वाद्वा ॥
 ३ भाष्ये तु—"सन्बदं" ॥

मनुष्येष्एष इत्यादिप्रागुक्तन्यायेन पुनर्विजयादिगमनेन षट्षष्टिद्धयं पूरयति तदा त्रिषक्षिकिन् कमुद्दिश्चर्तं भवतीति । तथा तमःप्रमायां द्वार्विज्ञतिसागरोपमाणि स्थितिमनुभ्य ततो नव-मग्नेवेयके एक्त्रिंज्ञत्सागरोपमाणि तदनु विजयादिषु षट्षष्टिद्धयमिति मिलितं पञ्चाशीत्यिकि-मुद्दिश्चर्तमिति । सर्वत्र चान्तरालभाविनरभवाधिकत्वं स्वत एव वाच्यमिति । एवं यासां मक्कृतीनां येषु जन्तुषु सर्वथैव बन्धो न भवति तास्तद्वारेण प्रदर्शिताः । सम्प्रति त्रिसप्ततिसक्यान्नामप्यध्रुवबन्धिनीनां जघन्यमुत्कृष्टं च सततवन्धकालप्रमाणं प्रतिपादयन्नाह—"सययवन्त्री" इत्यादि । द्विकश्चल्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् सुरद्विके—सुरगति-मुरानुपूर्वीलक्षणे वैक्तियद्विके—वैकि-यशरीर-वैक्तियाङ्गोपाङ्गलक्ष्ये 'पञ्चित्रकं' पच्योपमत्रयं सततं बन्धः सततवन्धः "नाम नाङ्गे-कार्थ्ये समामो बहुलम्" (सिद्ध० ३-१-१८) इति समासः, यथा विम्पष्टं पटुः विस्पष्टपट्टरित्यादौ इत्यक्षरार्थः । मावार्थस्त्वयम्—मुरद्विक-वैक्तियद्विकलक्षणप्रकृतिचतुष्टयस्य पल्योपभिकं सततवन्धकालः "तित्तीसयरा परमो" ( १९० ६२ ) इति पदात परमञ्चल्यस्य पल्योपभितं परमः उत्कृष्टो भवति, यतो युगलधार्मिकंषु वर्तमानो जन्मत आरम्य देवमायोग्यमिदं प्रकृतिचतुष्टयं पल्योपमत्रयं यावत् सततमेव-निरन्तरमेव बन्नातीति भावः, जघन्यतस्तु समयः परावर्तमानत्वादासामपीति ॥ ५८ ॥

## समयादसंखकालं, तिरिदुगनीएसु आउ अंतमुह । उरिल असंखपरदा, सायिऽई पुन्वकोङूणा ॥ ५९ ॥

समय:-अत्यन्तसूक्ष्मः कालांशः, स च समयप्रसिद्धात् पट्टशाटिकापाटनदृष्टान्ताद् उत्परूपत्रशतवेधोदाहरणाद्वाऽवसेयः, तस्मात् समयादारभ्य समयमादौ क्रत्वा एकोत्तरसमय-वृद्धया तावत्सततं बन्धकालो नेयो यावदसङ्केययकाल इति । नत्रासङ्क्य'--सङ्क्यातिकान्तः समयपरिमाषितः स चासौ कालश्चामक्क्यकालः तम्, सङ्क्ष्यकोकाकागप्रदेशप्रमाणसमय-राशिरूपं याविदत्यर्थः । इह च समयशब्देन जधन्यो बन्धकाल उक्तः, स च सर्वत्र मन्तव्यः, क / इत्याह - निर्योग्द्रके-तिर्यग्गति-तिर्यगानुपूर्वीरूपं नीचैगोंत्रे च द्वन्द्रे च तिर्योग्द्रक-नीचेर्गोत्रयोः । अयमाभयः---त्र्यगित-तिर्यगानुपूर्वी-नीचेर्गात्ररुक्षणप्रकृतित्रयमिदं जधन्यतः समयमेकं बध्यते, द्वितीयसमये पराष्ट्रस्या तद्विपक्षस्य बन्धसम्भवात् । यदा तु तेजः-वायुषु जन्तुरूरपद्यते तदा भवस्वभावादेवातिसंक्षिष्टे नीचैगींत्र-तियीग्द्वक एव बन्नानि, न तद्विपक्षमुचै-र्गोत्रं मनुजद्विकं वा, अतस्तेजः-वायृनां कायस्थितिरूपमसङ्ख्यकारुं यावदासां तिसृणामपि पकृतीनां परमः सततबन्धकारुः प्राप्यत इति । "आउ अन्तमुहु" ति आयु षु चतुर्ष्विप अन्त-र्मुहूर्तमेव कारुं यावत् परमः सततवन्धकालः, जघन्योऽपि चैतावानेवेति वक्ष्याम इति । तथै-कदेशे समुदायोपचाराद् 'औदारिके' औदारिकशरीरिवधयेऽसङ्ख्याः-सङ्ख्यातिकान्ताः "परट्ट" त्ति परावर्ताः -पुद्गरूपरावर्ता वक्ष्यमाणस्वरूपाः परमः सततवन्धकारु इति । इहापि जघन्यतः समयेकं सततबन्धः सविपक्षत्वात् , उत्क्रष्टतस्त्वसञ्चयपुद्गरूपरावर्ताः। कथम् ? यतो व्यावहारिक-सत्त्वा अपि स्थावरकायमुपगताः कायस्थित्या इयन्तं कालं तिष्ठन्ति, न च तत्र वैकिया-ऽऽ-हारकयोस्तद्विपक्षयोर्वन्धोऽस्तीति तात्पर्यम् । तथा "सायिठई पुक्षकोङ्कण" ति सातस्य-सात

वेदनीयस्य स्थितिः—स्थितिबन्धः सततबन्धकालः परमः पूर्वकोटिक्रना—स्यूना भवति । इहापि जघन्यतः सातस्य समयमेकं बन्धः सविपक्षत्वात् , उत्कृष्टतस्तु देशोना पूर्वकोटिः सततबन्धः; यतो यः कश्चिन्मानवः पूर्वकोट्यायुरष्टवार्षिकः सर्वविरतिमादाय नवमवर्षे केवलज्ञानमासादयेत् सोऽष्टाभिवर्षेक्ष्तनां पूर्वकोटि सातवेदनीयं सततं बधाति, केवलिनः सातस्यैव बन्धात् । उक्तं च — उवसंतस्वीणमोहा, केवलिणो एगविहबन्धा॥ (पञ्चाश्च० १६ गा० ४१) इति ॥ ५९॥

## जलहिसयं पणसीयं, परचुस्सासे पणिंदि तसचउगे। वृत्तीसं सुहविहगइपुमसुभगतिगुचचउरंसे॥ ६०॥

पराधातं चोच्छ्वासं च पराधातोच्छ्वासं तम्मिन् पराधातोच्छ्वासे, "पणिंदि" ति सूचनात् सूत्रम् , इति कृत्वा पश्चेन्द्रियजातौ, त्रसेनोपलक्षितं चतुष्कं त्रसचतुष्कं तस्मिन् त्रसचतुष्के-त्रस-बादर-पर्याप्तप्रत्येक-रुक्षणे प्रभूतकारुनिम्तरणीयत्वाद् जरुधय इव जरुधयः—सागरोपमाणि तेषां 🅦शतं जरुधिशतं ''पणसीयं'' ति पञ्चाशीत्यधिकं परमः सततबन्धकालो मवति । इह च सचतुः-पल्यमित्यनिर्देशेऽपि सचतुःपल्यमिति व्याख्यानं कार्यम् , यतो यावानेतद्विपक्षस्याबन्धकारुस्तावा-नेवासां बन्धकाल इति । पश्चसङ्खहादौ चोपलक्षणादिना केनचित्कारणेन यन्नोक्तं तद्भिप्रायं न विद्य इति । तथा जधन्यत एता अपि समयमेकं बध्यन्ते, सविपक्षत्वाद्भवबन्धित्वाच । उत्क्र-ष्टतम्त सचतुःपल्यं पञ्चाशीत्यधिकं जलधिशतं बन्धकालः । कथम् ? षष्टपृथिव्यामुत्कृष्टस्थि-तिको द्वाविशतिसागरोपमाण्यनुभवनासां विपक्षबन्धासम्भवादेता एव प्रस्तुतसप्तप्रकृतीर्वद्भवान् , ततः पर्यन्तान्तर्मुहूर्ते सम्यक्त्वमासाद्य मनुष्यजन्म सम्प्राप्य देशविरतिरत्नं रूब्य्वा चतुःपस्यो-पमिश्यतिकेषु देवेषु सुपर्वत्वमनुभूय अप्रतिपतितसम्यक्त्व एव मनुष्येषु समुत्पद्य सम्पूर्णसंयमं च परिपाल्य नवमंभ्रेवेयकविमाने एकत्रिशत्सागरोपमस्थितिको महर्द्धिरमरो भूत्वा उत्पादोत्तरकारुं मिथ्यात्वोदयवान् भवति, च्यवनकाले च सम्यक्त्वं प्रतिपद्य पर्षष्टिसागरोपमाण्यच्युतदेवलोके वारत्रयेणानुभवति, पुनरन्तर्भुहुर्तं सम्यग्मिध्यात्वभनुभूय मृयोऽपि सम्यग्दर्शनमवाप्य विजयादिषु वारद्वयेन पुनः षद्षष्टिसागरोपमाणि समनुभवति । तस्मादेतेषु तमःप्रभाष्ट्रियेवीप्रसृतिस्थानेषु पर्यटन् जीवः कचिद् भवप्रत्ययात् कचिच सम्यक्त्वप्रत्ययादेतावन्तं कालमेताः सप्तापि प्रकृतीः सततं बजातीति। "बत्तीसं" ति द्वात्रिंशद्धिकं जल्धिशतमिति गम्यते, परमः सततबन्धकाल इति सम्बन्धः । क ? इत्याह---''सुहविहगइ'' ति शुभविहायोगतिः "पुम" ति पुंवेदः 'सुमगत्रिकं' सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेयलक्षणम् उचैगोत्रं "चउरंस" त्ति 'चतुरस्रं' समचतुरस्रं प्रथमसंस्थानम्, तत एतेषां समाहारद्वन्द्वः, तत्र इहापि जघन्यतः समयमेकमासां सप्तानां प्रकृतीनां बन्धः सविपक्षत्वात् , उत्कृष्टतस्तु द्वात्रिशं जलिशतं सततबन्धकालो भवति । तथाहि-- किल यदा कश्चिद् जन्तुः सर्वविरतिमनुपाल्य गृहीतसम्यक्त्वो वारद्वयं विजयादिगमनेन षद्षष्टिसागरोपमाणि सम्यक्त्वकालं प्रपूर्य मनुष्येष्वन्तर्भुहतं सम्यग्मिथ्यात्वमनुमूय तदन्तरितं द्वितीयं षद्षष्टिप्रमाणं सम्यग्दर्शनकालं वारत्रयमच्युतदेवलोकगमनेन परिपूरयति तदा सम्यग्दष्टिर्जन्तुरेता एव बझाति, न पुनरेतत्मतिपक्षाः, तासां मिथ्यादृष्टि-सास्वादनगुणस्थानकयोर्बन्धव्यवच्छेदादिति ॥ ६० ॥

१ उपशान्तक्षीणमोहाः केवलिन एकविधवन्धाः ॥

## असुखगइजाइआगिइसंघयणाहारनरयजोयदुगं । थिरसुभजसथावरदसनपुहत्थीदुजुयलमसायं ॥ ६१ ॥

सुशब्दः प्रशंसायाम् , न सुः असुः—अप्रशस्त इत्यर्थः । ततोऽसुशब्दः प्रत्येकं सम्बच्यते, तत्मधासुस्त्रगितः—अप्रशस्तविहायोगितः, असुजातयः—एक-द्वि-न्नि-चतुरिन्द्रियजातिरुक्षणाध्यतसः, असुसंहननानि—ऋषभनाराचादीनि पञ्च, अस्वाकृतयः—आकाराः संस्थानानि न्यग्रोघपरिमण्ड-स्त्राद्यः पञ्च, द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् आहारकद्विकम्—आहारकश्ररीरा-ऽऽहारकाज्ञी-पाज्ञस्त्रशणं नरकद्विकं—नरकगित-नरकानुपूर्वीरुक्षणं "जोयदुगं" ति उद्योतद्विकम्—उद्योता-ऽऽत-परुक्षणम् "उज्जोयायवपरधा" (गा० ३) इति संज्ञागाथायां पठनात्, स्थिरनाम शुभनाम "जस" ति यशःकीर्तिनाम स्थावरदशकं प्रतीतमेव "नपु" ति नपुंसकवेदः स्त्रीवेदः द्वयोर्युगरुयोः समाहारो द्वियुगरुं—हास्य-रति-अरित-शोकरुक्षणम् 'असातम्' असातवेदनीयमिति ॥ ६१॥

## समयादंतमुहुत्तं, मणुदुगजिणबङ्गरउरलवंगेसु । तित्तीसयरा परमो, अंतमुहु लहु वि आउजिणे ॥ ६२ ॥

एतासां पूर्वोक्तानामसुखगतिप्रमृत्येकचत्वारिंशत्प्रकृतीनां किम् ? इत्याह—'समयात्' सूक्ष्म-कालांशादारभ्य अन्तर्मुहूर्ने यावदुत्कृष्टतोऽपि सततबन्धो न परतोऽपि । किमुक्तं भवति !---समयप्रमाणो जघन्यो बन्धकाल उत्क्रष्टश्चान्तर्मुहूर्तप्रमाणः, यतः समयादन्तर्मुहूर्ताद् वा उत्तर-कालमासामध्रुववन्धित्वेनावश्यं परावृत्तेः सद्भावात् सङ्गच्छत एव यथोक्तकाल इति। तथा "मण्-दुरां'' ति मनुजद्विकं-मनुजगित-मनुजानुपूर्वीरूपं जिननाम "वहर" ति वज्रऋषभनाराचसंहननम् औदारिकाक्रोपाक्रम् ततो मनुजद्विकादीनां द्वन्द्वम्तेषु, एतासु प्रकृतिषु विषये त्रयस्त्रिशदतराणि 'परमः' प्रकृष्टः सततबन्धो निरन्तरं बन्धकाल इति योगः। अत्रापि जिननामवर्जानां चतसूणां प्रकृ-तीनां जघन्यतः समयमेकं बन्धः सविपक्षत्वात , उत्कृष्टतस्त्रयस्त्रिशदतराणि, यतो बद्धजिनना-मकर्माऽनुत्तरसुरेषु स्थित एतावन्तं कालमेतदेव प्रस्तुतप्रकृतिपञ्चक सतत बन्नातीति । ननु किम-ध्रुववन्धिनीनां प्रकृतीनां सर्वासामपि जघन्यबन्धकालः समयमात्र एव ! किमुत कासाश्चिदन्य-थाऽपि ! अत आह—"अतसुहु लहू वि आउजिणे" त्ति 'लघुरपि' जघन्यवन्धोऽपि हृस्ववन्ध-कालोऽपि न केवलममुम्नगतिप्रभृतीनामुत्कृष्टोऽन्तर्मुहूर्नलक्षणो बन्धकाल इत्यपिशब्दार्थः, आयुःषु चतुर्षु जिननामकर्मणि चेत्यर्थः, "अंतमुहु" ति एकदेशे समुदायोपचाराद् अन्तर्मुहूर्तलक्षणो न तु समयरूप इति । अयमत्र भावार्थः --- इह कश्चिज्ञन्तुम्तीर्थकरनामबन्धक उपशमश्रेणिमारूढः, तत्र चानिवृत्तिबादर-सूक्ष्मसम्पराय-उपशान्तमोहरूक्षणगुणस्थानकत्रये वर्तमानोऽबन्धकः सम्पेदे, ततः श्रेणि समाप्य प्रतिपतितः पुनरप्यन्तर्भुहूर्तं यावत् तदेव बद्धा तद्ध्वं द्वितीयवारं श्रेण्यारो-हणेऽबन्धको यदा भवति तदाऽसौ कालो लभ्यते । न च वाच्यं कथमेकस्मिन्नेव भवे वारद्वैय-श्रेणिकरणम् ? यतः शास्त्रे तस्याभिहितत्वात् । उक्तं च---

एँगमवे दुक्खुत्तो, चिरत्तमोहं उवसैमिजा ॥ ( कर्मप्र० ३७६ ) इति ।

१ मुद्रितदातके तु-<sup>0</sup>द्वयं श्रेणिक<sup>0</sup> इत्येवंरूपः पाठः ॥ २ एकस्मिन् भवे द्विकृत्यः चारित्रमोहमुपक्ष-अयेत् ॥ ३ कर्ममकृतौ तु-<sup>0</sup>समेइ ॥ इत्येवंरूपः पाठः ॥

आयूंषि चत्वार्थिष यावदन्तर्भुहूर्ते तावद् जघन्यतोऽपि बध्यन्ते, ततस्तत्प्रति सुप्रतीत एव यथोक्तकाल इति ॥ ६२ ॥

प्रस्पितः प्रसक्तानुप्रसक्तसहितः स्थितिबन्धः । इदानीमनुभागबन्धस्यावसरः—अनुभागो रसोऽनुभाव इति पर्यायाः । तत्रानुभागस्य किश्चित् तावत् स्वरूपमुच्यते—इह गम्भीरापारसंमार-सिर्त्पितमध्यविपरिवर्ती रागादिसचिवो जन्तुः पृथक् सिद्धानामनन्तभागवर्तिभिरभव्येभ्योऽनन्त-गुणैः परमाणुभिर्निष्पन्नान् कर्मस्कन्धान् प्रतिसमयं गृह्वाति, तत्र च प्रतिपरमाणु कषायविशेषात् सर्वजीवानन्तगुणाननुभागस्याविभागपिलच्छेदान् करोति । केवलिप्रज्ञया छिद्यमानो यः परम-निकृष्टोऽनुभागांऽशोऽतिसूक्ष्मतयाऽर्षे न ददाति सोऽविभागपिलच्छेद उच्यते । उक्तं च—

बुँद्धीइ छिज्जमाणो, अणुभागंसो न देइ जो अद्धं।

अविभागपिकच्छेओ, सो इह अणुभागबंधिमा ॥ (शत० वृ० भा० गा० ४५९)

तत्र वैकैककर्मस्कन्धे यः सर्वजधन्यरसः परमाणुः सोऽपि केवल्पिज्ञ्या छिद्यमानः किल सर्वजीवेभ्यो अनन्तगुणान् रसभागान् प्रयच्छति । अन्यस्तु परमाणुस्तानविभागपिलच्छेदानेकािषकान् प्रयच्छति, अपरस्तु तानिप द्रथिकान्, अन्यस्तु तानिप व्यिषकान्, अन्यस्तु तानिप व्यिषकान्, अन्यस्तु तानिप व्यिषकािन्त्यादिवृद्धया तावन्नेयं यावदन्त्य उत्कृष्टरसः परमाणुर्मौलराशेरनन्तगुणानिप रसभागान् प्रयच्छति । अत्र च सर्वजधन्यरसा ये केचन परमाणवस्तेषु सर्वजीवानन्तगुणरस-भागयुक्तेप्वप्यसत्करूपनया शनं रसांशानां परिकल्प्यते, एतेषां च समुदायः समानजातीयत्वादेका वर्गणत्यभिषीयते, अन्येषां त्वेकोत्तरस्तमागयुक्तानामणूनां समुदायो द्वितीया वर्गणा, अपरेषां तु द्वयुत्तरशत्तरस्तमागयुक्तानामणूनां समुदाया द्वितीया वर्गणा, अपरेषां तु द्वयुत्तरशत्तरस्तमागयुक्तानामणूनां समुदायश्चतुर्थी वर्गणा, एवमनया दिशा एकैकरसभागवृद्धानामणूनां समुदायक्तपा वर्गणाः सिद्धानामनन्तभागेऽभव्यभ्योऽनन्तगुणा वाच्याः । एतासां वैतावतीनां वर्गणानां समुदायः स्पर्धकमित्यभिष्ठयते, स्पर्धन्त इवोत्तरोत्तरस्तवृद्धया परमाणुवर्गणा अत्रेति कृत्वा । एतासां वैतावतीनां वर्गणानां समुदायः स्पर्धकमित्यभिष्ठयते, स्पर्धन्त इवोत्तरोत्तरस्तवृद्धया परमाणुवर्गणा अत्रेति कृत्वा । एतासानन्तरोक्तानन्तकप्रमाणा अप्यसत्कल्पनया षद् स्थाप्यन्ते विवानन्तगुणैरेव रसन्पर्धकमेकोत्तरया निरन्तरवृद्धया वृद्धो रसो न लभ्यते, कि तर्हि ! सर्व- विवानन्तगुणैरेव रसन्भागैर्द्द्वो लभ्यत इति तेनैव क्रमेण द्वितीयं रसस्पर्धकमार- विवानन्तगुणैरेव रसन्पर्धिमात्यादि यावदनन्तानि रसस्पर्धकानि उत्तिष्ठन्ते ।

अयं चानुभागः शुभा-ऽशुभभेदेन द्विविधानामपि प्रकृतीनां तीत्र-मन्दरूपतया द्विविधो भवत्यतोऽशुभ-शुभपकृतीनां येन प्रत्ययेनासौ तीत्रो बध्यते येन च मन्दस्तन्निरूपणार्थमाह—

## तिब्बो असुहसुहाणं, संकेसिबसोहिओ विवज्जयओ। मंदरसो गिरिमहिरयजलरेहासरिकसाएहिं ॥ ६३॥

तत्र प्रथमं तावत् तीत्र-मन्दस्वरूपमुच्यते पश्चादक्षरार्थः । इह घोषातकी-पिचुमन्दाद्यशुभ-चनस्पतीनां सम्बन्धी सहजोऽर्धावर्तो द्विभागावर्तो भागत्रयावर्तश्च यथाक्रमं कटुकः कटुकतरः कटुकतमोऽतिशयकटुकतमश्च, तथेश्च-श्वीरादिद्रव्याणां सम्बन्धी सहजोऽर्धावर्तो द्विभागावर्तो माग-

१ बुद्धणा छिद्यमानोऽनुमागांशो न ददाति योऽर्धम् । अत्रिभागपरिच्छेदोऽधाविहानुभागबन्धे ॥

तयो बन्ध एव नागच्छन्ति । या अपि वैक्रिय-तैजस-कार्मणाद्याः शुभा नरकप्रायोग्याः संक्रि-ष्टोऽपि बन्नाति तासामपि स्वमावात् सर्वसंक्रिष्टोऽपि द्विस्थानिकमेव रसं विद्धाति । येषु तु मध्यमाध्यवसायस्थानेषु शुभपकृतयो बध्यन्ते तेषु तासां द्विस्थानिकपर्यन्त एव रसो बध्यते नैकस्थानिकः, मध्यमपरिणामत्वादेवेति न कापि शुभपकृतीनामेकस्थानिकरससम्भव इति ॥६४॥

कृता चर्तार्वधम्यापि रसस्य प्रत्ययप्रकृपणा । सम्प्रति शुभा-ऽशुभरसस्यैव विशेषतः किञ्चित् स्वरूपमाह—

## निंबुच्छुरसो सहजो, दुतिचउभागकिरहक्कभागंतो । इगठाणाई असुहो, असुहाण सुहो सुहाणं तु ॥ ६५ ॥ इहैवमक्षरघटना—'अग्रुभानाम्' अग्रुभप्रकृतीनां ग्सोऽग्रुभः, अग्रुभाध्यवसायनिष्पन्नत्वात् ।

क इव ' इत्याह-- 'निम्बवत्' पिचुमन्दवद् , वत्शब्दम्य छप्तस्येह प्रयोगो द्रष्टव्यः । तथा 'शु-भाना' शुभप्रकृतीनां रमः शुभः, शुभाध्यवसीयनिष्पन्नत्वात् । क इव १ इत्याह — 'इक्षुवत्' इक्षु-यष्टिवत् । तथा डमरुकमणिन्यायाद् निम्बेक्षुरसग्रब्द एवमप्यावर्त्यते — यथा निम्बरस एव इक्षुरस एव 'महजः' न्वभावस्थ एकस्थानिकरस उच्यते, स एवेकस्थानिकरसो द्वि-त्रि-चतुर्भागकथि-तैकभागान्तो द्विन्धानिकादिर्भवति । कोऽर्थः १ द्वौ च त्रयश्च चत्वारश्च द्वि-त्रि-चरवारः, ते च ते भागाश्च द्वित्वतुर्भागाः, द्वित्रिचतुर्भागाश्च ते पृथग् विभिन्न-विभिन्नेप्वाश्रयेषु कथिताश्च द्वि-त्रि-चतुर्भागकथिनाम्त्रपाम् एकः-एकसक्क्यो भागोऽन्ते- अवसाने यस्य सहजरसम्य स द्वि-त्रि-चतुर्भागकधितैकभागान्तः । स किम् ८ इत्याह- एकस्थानिकादिः, आदिशब्दाद् द्विस्थानिक-त्रिस्थानिक-चतुःस्थानिकरसपरिग्रह् इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्--इह यथा निम्ब-घोषानकी-भभृतीनां कटुकद्रव्याणां महजः-अकथितः कटुको रस एकस्थानिक उच्यते, स एव मागद्वय-प्रमाणः स्थाल्यां कथिनाऽर्द्धावर्तितः कट्कतरो द्विस्थानिकः, स एव भागत्रयप्रमाणः स्थाल्यां कथितस्त्रिभागान्त कट्कतमस्त्रिम्थानिकः, स एव भागचतुष्टयप्रमाणो विभिन्नम्थाने कथितश्चतुर्थ-भागान्तोऽतिकटुकतमश्चतु म्थानिकः। तथा इक्ष-क्षीरादीनां सहजो मधुररस एकस्थानिक उच्यते. स एव महजो भागद्वयप्रमाणः पृथग्भाजने कथितोऽर्धार्वाततो मधुरतरो द्विस्थानिकः, स एव भागत्रयप्रमाणः पृथवस्थाल्यां कथितस्त्रिभागान्तो मधुरतमस्त्रिस्थानिकः, स एव भागचतुष्क-प्रमाणो विभिन्नस्थानं कथितश्चतुर्थभागान्तोऽतिमधुरतमश्चतुःस्थानिकः । एवमशुभानां प्रकृतीनां तादृशनाद्यकषायनिष्पाद्यः कटुकः कटुकतरः कटुकतमोऽतिकटुकतमश्च, शुमप्रकृतीनां तु मधुरो मधुरतरो मधुरतमोऽतिमधुरतमश्च रसो यथासञ्चयमेक-द्वि-त्रि-चतुःस्थानिको भवति । एवं च रसोऽशुभमकृतीनामगुभः गुभमकृतीनां गुभ इति । तुशब्दो विशेषणे, स चैवं विशिनष्टि— यथा सप्तदशाशुभप्रकृतीनामेकस्थानिकरसस्पर्धकान्यसङ्ख्येयव्यक्तिव्यक्तत्वाद् असङ्ख्येयानि भवन्ति । तत्र च सर्वजधन्यरपर्धकरसस्येयं निम्बाद्यपमा, तदनु चानन्तेषु रसपि च्छेदेप्वतिकान्तेषु तदु-त्तरं द्वितीयम्पर्धकं भवति, एवमुत्तरोत्तरकमेण प्रवृद्ध-वृद्धतररसोपेतानि शेषस्पर्धकान्यपि भवन्ति । एवं शेषाशुभपकृतीनामपि द्वि-त्रि-चतुःस्थानिकरसस्पर्धकान्यसङ्ख्येयव्यक्तिव्यक्तानि प्रत्येकमस-**अ**नेयानि भवन्ति, तान्यपि यथोत्तरमनन्तरसपिकच्छेदनिष्पन्नत्वात् परस्परमनन्तगुणरसानि, अत उत्तरोत्तरस्पर्धकान्यप्यनन्तगुणरसानि, किं पुनरशुमानां द्वि-त्रि-चतुःस्थानिका रसा इति । तथाहि—अशुमानां निम्बोपमवीयों य एकस्थानिको रसस्तस्माद् अनन्तगुणवीयों द्विस्थानिकः, ततोऽप्यनन्तगुणवीयीक्षस्थानिकः, तस्मादप्यनन्तगुणवीयीक्षदुःस्थानिक इति परस्परं सुमतीत-मेवानन्तगुणरसत्वमिति । शुभप्रकृतीनां पुनरेकस्थानिको रस एव नास्ति । यश्च शुमानामिश्च-पमो रसोऽभिहितः स द्विस्थानिकरसस्य सर्वजघन्यस्पर्धक एव दृश्यः, तदुत्तरस्पर्धकेषु चानन्तगुणा रसा भवन्ति, एतत् सर्व पश्चसङ्गद्वाभिप्रायतो व्याख्यातम् । किञ्च केवळज्ञानावरणादिक्यणां सर्वधातिनीनां विश्वतिसञ्च्यानां प्रकृतीनां सर्वाण्यपि रसस्पर्धकानि सर्वधातीन्येव । देश-धातिनीनां पुनर्भतिज्ञानावरणप्रभृतिपञ्चविश्वतिपकृतीनां रसस्पर्धकानि कानिचित् सर्वधातीनि, कानिचिद् देशधातीनि। तत्र यानि चतुःस्थानिकरसानि त्रिस्थानिकरसानि वा रसस्पर्धकानि तानि नियमतः सर्वधातीनि, द्विस्थानिकरसानि पुनः कानिचिद् देशधातीनि कानिचित् सर्वधातीनि, अपुकस्थानिकानि तु सर्वाण्यपि देशधातीन्येव । उक्तं च—

यानि [सर्वघातीनि] रसस्पर्धकानि सकलमपि स्वघात्यं ज्ञानादिगुणं ब्रन्ति, तानि च स्वरू-पेण ताम्रभाजनवद् निश्छिद्राणि, घृतमिवातिशयेन क्षिग्धानि, द्राक्षावत् तनुप्रदेशोपचितानि, स्फटिकाभ्रगृहवचातीवनिर्मलानि । ( ) उक्तं च —-

जी घाएई नियगुणं, सयलं सो होइ सबवाइरसी।

सो निच्छिद्दो निद्धो, तणुओ फलिहब्भहरविमलो ॥ (पञ्चसं० गा० १५८)

यानि च देशघातीनि रसम्पर्धकानि तानि स्वधात्यं ज्ञानादिगुणं देशतो प्रन्ति, तदुदयेऽ-वश्यं क्षयोपशमसम्भवात्, तानि च स्वरूपेणानेकविधविवरसङ्कुलानि। तथाहि—कानिचित् कट इवातिस्थूरच्छिद्रशतसङ्कुलानि, कानिचित् कम्बल इव मध्यमविवरशतसङ्कुलानि, कानिचित् पुनर-तिसूक्ष्मविवरनिकरसङ्कुलानि यथा वासांसि, तथा तानि देशघातीनि रसम्पर्धकानि स्तोकस्रोहानि भवन्ति वैमल्यरहितानि च। उक्तं च—

देसँविघाइत्तणओ, इयरो कडकंबलंसुसंकासो।

विविहबहुछिह्मरिओ, अप्पसिणेहो अविमलो य ॥ (पञ्चसं० गा० १५९) इति ॥ ६५ ॥ प्रक्रिपतः सप्रपञ्चमनुभागबन्धः । इदानीमुत्कृष्टानुभागबन्धस्य स्वामिनो निरूपयन्नाह—

## तिव्वमिगथावरायव, सुरमिच्छा विगलसुहुमनरयतिगं। तिरिमणुयाउ तिरिनरा, तिरिदुगछेवट्ट सुरनिरया॥ ६६॥

"इग" ति एकेन्द्रियजातिः स्थावरनाम आतपनाम इत्येतस्य प्रकृतित्रयस्य "सुरिमच्छ" ति सुराः—देवाः मिथ्यादृष्टयः तीव्रमनुभागमुत्कृष्टानुभागं कुर्वन्तीति शेषः । अत्र चानिशेषो-काविष "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः" इति न्यायात् सुरा ईशानान्ता एव द्रष्टव्याः नोपिर-तनाः, तेषामेकेन्द्रियेषूत्पत्त्यभावाद् एकेन्द्रियप्रायोग्यप्रकृतप्रकृतित्रयवन्धासम्भवात् । अयमिष

१ यो घातयति निजगुणं सकलं स भवति सर्वेघातिरसः । स निश्छिदः स्निग्ध तनुकः स्फटिकाश्र-गृहविमलः ॥ २ **पञ्चसंप्रहे तु**ण्ड सविसयं, सय<sup>०</sup> इति पाठः ॥

३ देशविधातित्वादितरः कटकम्बलांशुक्सङ्काशः । विविधबहुन्छित्रभृतोऽल्पक्षेहोऽविमलश्च ॥

चेशानान्तो देव एकेन्द्रियजाति-स्थावरयोरुत्कृष्टानुभागं सर्वसंक्रिष्टो बभ्राति, आतपस्य त तत्मा-बोग्यविशुद्ध इति द्रष्टव्यम् । इदं हि शुभप्रकृतित्वाद् विशुद्ध्या उत्कृष्टरसं जन्यते । साऽपि विशु-द्धिर्यद्यधिकतरा गृह्यते तदा पञ्चिन्द्रियतिर्यक्प्रायोग्यं मनुष्यमायोग्यं वा बभीयात् , न चातपं तत्पा-योग्यबन्धे बध्यते, एकेन्द्रियपायोग्यत्वादेवेत्यालोच्य तत्यायोग्यविशुद्धत्वविशेषणोपादानम् । आह पर:---ननु भवत्वेवं, किन्तु मिध्य। दृष्टिदेव एवैतास्तिम उत्कृष्टरसाः करोति नान्य इत्यत्र कि निबन्धनम् ? अत्रोच्यते नारकाणां तावदेता एकेन्द्रियपायोग्यत्वात् तत्रोत्पत्त्यभावाद् बन्ध एव नागच्छन्ति, तिर्यङ्-मनुप्यास्तु यावत्यां विशुद्धौ वर्तमानः अयमातपमुत्कृष्टरसं करोति तावत्यां विश्रद्धौ वर्तमानाः पञ्चन्द्रियतिर्यगादिपायोग्यमन्यत् किञ्चत् शुभतरमुपरचयेषुः, यावति च संक्षेरो वर्तमानोऽसावेकेन्द्रियजाति-स्थावरयोरुत्कृष्टानुमागं बभ्राति तावति संक्रेदो स्थिता अमी नरकग-तिपायोग्यं निर्वतियेयुः, देवास्तृत्कृष्टसंक्केशेऽपि भवप्रत्ययाद् एकेन्द्रियपायोग्यमेव बभन्ति, न तु नरकयोग्यमिति तिर्यङ्-मनुष्याणामपि प्रकृतकर्मत्रयोत्कृष्टानुभागबन्धकत्वासम्भवः, सुरा अपि सम्यन्दृष्टयो मनुष्ययोग्यमेव बभ्रन्तीति मिथ्यादृष्टिग्रहणम् । तस्मादीशानान्ता मिथ्यादृष्टिदेवा यदा आतपस्य सर्वरुघ्वी स्थितिमुपकल्पयन्ति तदा तद्बन्धकंप्वतिविद्युद्धा अम्योत्कृष्टानुभागं विद्धति, यदा नुत्कृष्टसक्केशे वर्तमाना एकेन्द्रियजाति-स्थावरयोः सर्वोत्कृष्टां स्थितिमुपरचयन्ति तदी तयोरुत्कृष्टानुभाग कुर्वत इति स्थितम् । तथा त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद विकल-त्रिकं-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियलक्षणं सूक्ष्मत्रिकं-सूक्ष्मा-ऽपर्याप्त-साधारणाख्यं नरकत्रिकं-नरकगति-नरफानुपूर्वी-नरकायु म्वरूपम् , आयुःशब्दस्य प्रन्येकं सम्बन्धात् तिर्थगायुर्मनुजायुः इत्येतासामेकादशपकृतीनां कोलिकनलकन्यायेन मिथ्यादृष्टिग्रब्दस्येहाप्यनुकर्षणाद मिथ्यादृष्ट्यः तिर्यञ्चश्च नराश्च तिर्यग्-नरास्त एवोत्कृष्टानुभागं बध्नन्ति, न देवनारका इत्यर्थः । तथाहि---तियङ्-मनुष्यायुर्वर्जा नवप्रकृतीर्भवप्रत्ययादेव नाग्का न बञ्चन्ति, तिर्यङ्-मनुष्यायुषी अष्यत्र भोगभूमियोग्ये उत्क्रष्टरसे प्रकृते अतस्तं अमी न बध्नन्ति, कुतस्तेषां तदनुभागवन्धसम्भवः ! तस्मात् संज्ञिनो मिध्यादृष्टयम्तिर्यड्-मनुप्या एतत्प्रायोग्यविशुद्धा एते आयुषी बभ्नन्ति, नार-कायुपस्तु तत्यायोग्यसंक्षिष्टा उत्कृष्टरसं बध्नन्ति, अतिसंक्षिष्टस्यायुर्वन्धनिषेधात्, नरकद्विकं त्वेत एव सर्वसंक्षिष्टा वझन्ति एकं द्वौ वा समयौ यावद्, उत्कृष्टसंक्षेशस्यैतावनमात्रकालत्वा-देव । रोषाणां तु विकलत्रिक-सृक्ष्मत्रिकलक्षणानां पण्णां प्रकृतीनामेत एव तत्प्रायोग्यसंक्रिष्टा उत्कृष्टानुभागं बध्नन्ति. सर्वसंक्ष्रिष्टा ध्वमी प्रम्तुतप्रकृतिबन्धमुल्ल्य नरकप्रायोग्यं निर्वर्तयेयुरिति तत्यायोग्यसंक्षेशमहणमिति । तथा तिर्योग्रहकं तिर्यगगति-तिर्यगानुपूर्वीस्वरूपं छेदपृष्ठसंहनन-मित्येतत्प्रकृतित्रयस्य सुरा नारका वा अत्यन्तसंक्षिष्टा उत्कृष्टानुभागं बध्नन्ति । तिर्यक्-मनुष्या बेतावित संक्रहो वर्तमाना नरकगितपायोग्यमेव निर्वर्तयेयुः, न च तद्योग्या एताः प्रकृतयो बध्यन्त इति तद्रशुदासेन देव-नारकाणां ग्रहणम्, ते हि सर्वसंक्ष्टिष्टा अपि तिर्यगातिपायोग्यमेव बभ्रन्तीति । इह च "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तेः" सेवार्तस्येशानादुपरि संनत्कुमारादयो देवा

१ सं० १-२ छा० <sup>०</sup>वानयोर<sup>०</sup> ॥

उत्कृष्टानुभागं बधन्ति, न त्वीशानान्ताः, ते बातिसंक्रिष्टा एकेन्द्रियपायीग्यमेच विरचयेषुः, न च तबोग्यमिदं वध्यत इति ॥ ६६ ॥

## विउविसुराहारदुगं, सुलगइवन्नचउतेयजिणसायं। समचउपरघातसदसपणिंदिसासुच खवगा उ॥ ६७॥

द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् वैक्रियद्विकं—वैक्रियशरीर-वैक्रियाक्कोपाक्कास्यं, सुरद्विकं—सुरगति-सुरानुपूर्वीस्वरूपम्, आहारकद्विकम्—आहारकशरीरा-ऽऽहारकाक्कोपाक्कस्रणं, सुस्र-गितः—प्रशस्त्विहायोगितः, वर्णचतुष्कं—वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शलक्षणं, "हमरुकमणिन्यायाद्" इहापि चतुःशब्दस्य सम्बन्धात् तैजसचतुष्कं—तैजस-कार्मणा-ऽगुरुलषु-निर्माणास्यं, जिननाम सातवेदनीयम् "समचज" ति समचतुरस्रं संस्थानम् "परघ" ति पराधातनाम त्रसदशकं—त्रस-वादर-पर्याप्त-प्रत्येक-स्थिर-शुभ-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-यशःकीर्तिस्वभावम्, "पणिदि" ति पश्चे-व्वत्यजातिः "सास" ति उच्छ्वासनाम उच्चेगोत्रम् इत्येतासां द्वात्रिशतः प्रकृतीनासुत्कृष्टानुभागं यथासम्भवं 'क्षपकौ' सूक्ष्मसम्पराया-ऽपूर्वकरणलक्षणौ कुरुतः । अपूर्वकरणो मोहनीयमक्षपय-कापि योग्यतया राज्याईकुमारराजवत् क्षपक उक्त इति द्रष्टव्यम् । तत्र सातवेदनीय-यशःकीर्ति-उच्चेगोत्रलक्षणपकृतित्रयस्य क्षपकसूक्ष्मसम्परायश्चरमसमये वर्तमान उत्कृष्टानुमागं ब्रधाति, स्वगुणस्थानशेषसमयेभ्योऽन्येभ्यश्च तद्बन्धकेभ्योऽस्यानन्तगुणविशुद्धत्वादिति । शेषाणां त्वेको-नित्रातः प्रकृतीनां क्षपकापूर्वकरणो देवगतिप्रायोग्यबन्धव्यवच्छेदसमये वर्तमानस्तीव्रमनुभागं ब्रधाति, तद्बन्धकेष्वस्यवातिविशुद्धत्वादिति ॥ ६७ ॥

## तमतमगा उज्जोयं, सम्मसुरा मणुयउरलदुगवहरं। अपमत्तो अमराउं, चडगहमिच्छा उ सेसाणं॥ ६८॥

तमस्तमा—अधःसप्तमनरकपृथिवी तदाधारा नारकास्तमस्तमका उच्यन्ते, अमी उद्योतनामकर्मण उत्कृष्टानुभागं बधन्ति। तथाहि— कश्चित् सप्तमनरकपृथिवीनारको यथाप्रवृत्त्यादीनि
त्रीणि करणानि कृत्वाऽनिवृत्तिकरणे स्थितो मिथ्यात्वस्यान्तररकणं करोति, तत्र च कृते
मिथ्यात्वस्य स्थितिद्वयं भवति, अन्तरकरणाद् अधस्तनी प्रथमा स्थितिरन्तर्मुद्धर्तमात्रा,
तस्मादेवोपरितनी शेषा द्वितीया स्थितिः। स्थापना— । तत्राधस्तनस्थितेर्मिथ्यात्ववेदनस्य
चरमसमये उद्योतस्य तीव्रमनुभागं बधाति। इदं हि उप्तभिकृतित्वाद् विगुद्ध एबोत्कृष्टरसं
करोति, तद्धन्धकेषु त्वयमेव सर्वविगुद्धः, अन्यस्थानवर्ती हि एतावत्यां विगुद्धौ वर्तमानो
मनुष्यप्रायोग्यं देवमायोग्यं वा बधीयात्। इदं तु तिर्यगतिप्रायोग्यबन्धसहचरितमेव बध्यत
इति सप्तमपृथिवीनारकस्यैवोपादानम्, तत्र हि यावत् किश्चिदपि मिथ्यात्वमस्ति तावत्
क्षेत्रानुभावत एव तिर्यवद्यायोग्यमेव बध्यत एवेति भावः। तथा द्विकश्चदस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद्
मनुजद्विकं—मनुजगति-मनुजानुपूर्वीक्षपम्, औदारिकद्विकम्—औदारिकशरीर-औदारिकाक्नोपाक्रास्थम् "वहरं" ति वज्वर्षभनाराचसंहननम् इत्येतासां पञ्चानां प्रकृतीनां "सम्मसुर" ति
सम्यग्दष्टिसरा अत्यन्तविगुद्धास्तीवानुभागमेकं द्वौ वा समयौ यावद् बभ्नन्ति । मिथ्याद्दिर्हि सम्यग्दिष्टरनन्तगुणविगुद्ध इति सम्यग्दष्टेर्महणम् । नारका अपि हि विगुद्धाः सन्त एताः

स्कृतीक्ष्यस्चयन्ति, केवळं वेदनानिवहविद्व्छिकृतत्वाद् अमरवत् प्रकृष्टभावनिवन्धनतीर्थकरादि-समृद्धिसमुदायसन्दर्शन-तद्वचःश्रवण-नन्दीश्वरादिचैत्यदर्शनाधसम्भवाच तथाविधविशुद्धसम्भवा-त् तेवामिहाप्रहणम् । तिर्यद्ध-मनुष्याणां पुनरतिविशुद्धानां देवगतिप्रायोग्यवन्धकत्वात् तदयोग्य-प्रस्तुतप्रकृतिवन्धासम्भव इति सर्वव्युदासेन सुरस्यैवोपादानम् । तथा 'अपमत्तः' अपमत्तयति-र्यरासुरुकृष्टानुभागं बध्नाति, अपरेभ्यो देवायुर्वन्धकमिथ्यादृष्टि-अविरतसम्यग्दृष्टि-देशिवरता-दिभ्योऽस्यानन्तगुणविशुद्धत्वादिति ।

तदेवं द्विचत्वारिंशतः पुण्यप्रकृतीनां चतुर्दशानां त्वशुभप्रकृतीनां तीब्रानुभागबन्धस्वामिन उक्ताः । सान्प्रतं शेषाणामष्टवश्चश्चमप्रकृतीनां बन्धस्वामिनो निरूपयन्नाह —"चउगइमिच्छा उ सेसाणं" ति चतुर्गतिका अपि मिथ्यादृष्ट्यः तुशब्दात् तीबोत्कटकषाया जीवाः 'शेषाणां' मणि-तोद्धरितानां ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणनवका-ऽसातवेदनीय-मिथ्यात्व-कषायषोडशक-नोक-मायनवक-प्रथमवर्जसंस्थानपञ्चक-प्रथमान्तिमवर्जसहननचतुष्का-ऽप्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-उप-षाता-ऽमशस्तविहायोगति-अस्थिरा-ऽञ्चभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशःकीर्ति-नीचैगोत्रा-ऽन्त-रायपञ्चकलक्षणानामष्टपष्टाग्रभमकृतीनां तीत्रमुत्कृष्टानुभागं बध्नन्ति। तत्र हाम्य-रति-स्त्रीवेद-पुंचेद-प्रथमान्तिमवर्जसंस्थान-संहननलक्षणा द्वादश प्रकृतीर्वर्जयत्वा शेषाः षटपश्चाशत्प्रकृतीरुक्रष्ट-तत्प्रायोग्यसंक्केशयुक्तास्तीत्रानुभागाः कुर्वन्ति । सर्वोत्कृष्टसंक्केशो हि ताबद् हास्य-रतियुगलमति-कम्य अरति-शोकयुगलमेव रचयति, स्त्रीवेद-पुंवेदौ त्वतिकम्य न्पूंसकवेदं निर्वर्तयति । सम्थान-संहननेष्विप सर्वसंक्रिष्टो विंशतिसागरोपमकोटीकोटीम्थितिके हुण्ड-सेवार्ते निर्वर्तयति। ततो विशु-द्धोऽष्टादशसागरोपमकोटीकोटीम्थितिके वामन-कीलिके रचयित, ततो विशुद्धतरः घोडशसाग-रोपमकोटीकोटीस्थितिके कुञ्जा-ऽर्धनाराचे ब्रधाति, ततोऽपि विशुद्धश्वतुर्दशसागरोपमकोटीको-टीस्थितिके सादि-नाराचे निर्वर्तयति, तनोऽपि विशुद्धो द्वादशसागरोपमकोटीकोटीस्थितिके न्यमोधपरिमण्डल-ऋषभनाराचे उपकल्पयति, ततोऽपि विशुद्धो दशसागरोपमकोटीकोटीस्थितिके समचतुरस्र-वजर्षभनाराचे बभ्राति । तम्मात् प्रथमा-ऽन्तिमवर्जसंस्थानचतुष्टयस्य तथा प्रथमा-ऽ-न्तिमवर्जसंहननचतुष्टयस्य चात्मीयान्भायोत्कृष्टम्थितिबन्धकाले तत्प्रायोग्यसंक्केशयुक्ता अमी उत्कृ-ष्टानुभागं बध्नन्ति, हीनाधिकसंक्षेत्रेऽन्यान्यवन्धसम्भवात् नत्प्रायोग्यसक्केशश्रहणमिति भावः। प्रथमा-ऽन्तिमसंस्थान-सहननवर्जनं किमर्थम् ! इति चेद् उच्यते—हुण्डसंस्थानं तावत् "चउग-इमिच्छा उ सेसाणं" ति गाथावयवे एवाभिहितम्, समचतुरस्रसंस्थानं तु "विउविसुराहारदुगं" ( गा॰ ६७ ) इत्याद्यनन्तरगाथायां भावितम् , वज्जर्षभनाराचसंहननं तु "सम्भसुरा मणुय-उरलदुगवइरं'' इत्यत्र निरूपितम् , सेवार्तसंहननं पुनः "तिरिदुगछेवद्वसुरनिरया" (गा० ६६ ) इत्यत्र भावितमिति पारिशेप्याद् मध्यमसंस्थानचतुष्ट्यं मध्यमसंहननचतुष्ट्यं च तत्मायो-म्यसंक्रेरो वर्तमानाश्चतुर्गतिका मिथ्यादृष्टयो जीव। उत्कृष्टरसं कुर्वन्तीलुक्तमिति ॥ ६८॥

अभिहिताः सर्वप्रकृतीः प्रतीत्योत्कृष्टानुभागवन्धस्वामिनः। इदानीं सर्वप्रकृतीरुह्दस्य जघनस्याह्मगावन्धस्वामिनक्षिन्तयन्नाह---

## श्रीणतिगं अण मिच्छं, मंदरसं संजसुम्मुहो मिच्छी। वियतियकसाय अविरय, देस पमत्तो अरहसोए ॥ ६९॥

स्यानद्धी उपलक्षितं त्रिकं स्त्यानद्धित्रिकं निद्रानिद्रा-मचलामचला-स्यानद्धिलक्षणम् "अण" ति अनन्तानुबन्धिनः कोध-मान-माया-लोमाल्याश्चतारः मिथ्यात्वम् इत्येतासा-मष्टानां प्रकृतीनां स्वगुणस्थानचरमसमये वर्तमानो मिथ्यादृष्टिः "संजमुम्मुदु" ति सम्यक्त्वसंयमाभिमुलः सम्यक्त्वसामायिकं प्रतिपित्सुः 'मन्दरसं' जधन्यानुमागं बन्नाति, प्रस्तुत-प्रकृतिबन्धकेष्वयमेव सर्वविशुद्ध इति । तथा कषायशब्द्धस्य प्रत्येकं योगाद् द्वितीयकषायचतुः ष्ट्यस्य अप्रत्याल्यानावरणलक्षणस्य "अविरय" ति अविरतसम्यग्दृष्टिः स्वगुणस्थानचरमसमये वर्तमानः संयमोन्मुख इत्यत्रापि योज्यम् , संयमामिमुखः देशविरतिसामायिकं प्रतिपित्सुर्मन्दरसं बन्नाति, प्रमृतुतप्रकृतिबन्धकेष्वस्येव विशुद्धत्वात् । तथा तृतीयकषायचतुष्ट्यस्य प्रत्याल्याना-क्ष्यरणकषायलक्षणस्य 'देस'' ति देशविरतः स्वगुणस्थानचरमसमये वर्तमानः संयमोन्मुखः सर्वविरतिसामायिकं प्रतिपित्सुर्भन्दरसं करोति, तत्प्रकृतिबन्धकेष्वस्यैव विशुद्धतरत्वात् । तथा 'प्रमत्तः' प्रमत्तयतिः संयमोन्मुखः अप्रमत्तसंयमं प्रतिपित्सुः, अरितश्च शोकश्चाऽरिति-शोकं तस्मिन्वरतिः शेयमोन्मुखः अप्रति-शोकं अरित-शोकयोर्मन्दरसं विद्याति, इदं हि प्रकृतिद्वयमशुभत्वात् सर्वविशुद्ध एव जवन्यरसं करोति, तद्धन्थकेषु त्वयमेव सर्वविशुद्ध इति ॥ ६९ ॥

## अपमाइ हारगदुगं, दुनिइअसुवन्नहासरइकुच्छा। भयमुवघायमपुव्वो, अनियदी पुरिससंजलणे॥ ७०॥

'आहारकद्विकं' आहारकशरीरा-ऽऽहारकाक्कोपाक्क लक्षणं न प्रमाद्यति इत्येवंशीलोऽप्रमादी—अप्रमत्त्यतिः अनन्तरमेव प्रमत्तमावं प्रतिपित्युर्मन्दरसं जघन्यरसं करोतीति यावत्। इदं हि प्रकृतिद्वयं शुमन्वरूपत्वात् संक्षिष्ट एव जघन्यरसं करोति, तद्वन्धकेषु त्वयमेवातिसंक्षिष्ट इति भावः। तथा 'दुनिह्' ति द्वयोर्निद्वयोः समाहारो द्विनिद्रं- निद्रा-प्रचलालक्षणं "सु" शोभनं "वर्षं" ति वर्णचतुष्कं न सुवर्णम् असुवर्णम् अप्रशस्तवर्णचतुष्कम् अप्रशस्तवर्णगन्ध-रस-स्पर्शा इत्यधः, हास्यं रतिः "कुच्छ" ति जुगुप्सा भयम् उपघातम् इत्येतासामेकादशप्रकृतीनां "अपुव" ति सामान्योक्तावि क्षपकापूर्वकरण एकेकस्मिन्नात्मीयात्मीयबन्धव्यवच्छेदसमये जघन्यानुमागं बन्नाति। एता ब्रशुमप्रकृतयः, अशुमप्रकृतीनां च सर्वविशुद्ध एव जघन्यानुमागं बन्नाति, प्रस्तुतप्रकृतिबन्धकेषु त्वयमेव सर्वविशुद्ध इति। तथा "पुरिस" ति पुरुषवेदः संज्वलनाः—क्रोध-मान-माथा-लोमाश्चत्वार इत्येतस्य प्रकृतिपञ्चकस्यकेकस्मिन्नात्मीयात्मीयबन्धव्यवच्छेद-समये "अनियष्टि" ति सामान्योक्ताविष क्षपकाऽनिवृत्तिवादरो जघन्यानुमागं विवर्तयिति। एता ब्रशुमप्रकृतयः, अशुमप्रकृतीनां च सर्वविशुद्ध एव जघन्यानुमागं बन्नाति, प्रस्तुतप्रकृतिबन्धकेषु त्वयमेव सर्वविशुद्ध इति॥ ७०॥

विग्घावरणे सुहुमो, मणुतिरिया सुहुमविगलतिगञ्जाक । वेउव्विद्यक्षममरा, निर्या उद्योयउरलकुणं ॥ ७१ ॥

विन्नानि-दान-लाभ-भोग-उपभोग-वीर्यान्तरायळक्षणानि पश्च, आवरणानि मतिज्ञानाव-

बरण-श्रुतज्ञानावरणा-ऽविधिज्ञानावरण-मनःपर्यायज्ञानावरण-केवलज्ञानावरण-चक्कुर्दर्शनावरणा-ऽ-चक्कर्वर्शनावरणा-अविवर्शमावरण-केवलदर्शनावरणलक्षणानि नव इत्येतासां चतुर्दशमकृतीनां "सुहुम" ति सामान्योक्तावपि क्षपकसूक्ष्मसम्परायश्चरमसमये वर्तमानो जघन्यानुमागं बञ्चाति । एता श्रामप्रकृतयः, अशुभप्रकृतीनां च सर्वविशुद्ध एव जघन्यानुभागं बधाति, प्रस्तुतप्रकृ-तिबन्धकेषु त्वयमेव सर्वविश्रद्ध इति । तथा त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् सूक्ष्मत्रिकं सूक्ष्मा-**Sपर्याप्तक-साधारणास्त्रं, विकलित्रकं-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियजातिलक्षणम्,** त्ति आयूंषि-देव-मनुष्य-तिर्यङ्-नारकायुर्भेदाश्चत्वारि, वैक्रियषद्कं-देवगति-देवानुपूर्वी-नरक-गति-नरकानुपूर्वी-वैकियशरीर-वैकियाक्नोपाक्रलक्षणम् इत्येतासां षोडशमक्रतीनां "मणुतिरिय" त्ति मनुशब्देन मनुष्या उच्यन्ते, ततो मनुष्याश्च तिर्यञ्चश्च मनुष्य-तिर्यञ्चो जघन्यानुमागं कुर्वन्ति । अत्र हि तिर्यञ्च-मनुप्यायुर्द्वयं वर्जयित्वा शेषाश्चतुर्दशपकृतीर्देव-नारका भवपत्ययादेव न बम्नन्ति । तिर्यङ्-मनुप्यायुर्द्वयमपि यदा जघन्यस्थितिकं बध्यते तदा जघन्यरसं क्रियते, देव-नारकास्तु तद् जधन्यं न बधन्त्येव, तिस्थितिकेषु तेषामुत्पत्त्यभावात् । तस्माद् नैतत् प्रकृतिषोडशकं देव-नारका बध्नन्ति, अतस्तिर्यङ्ग-मनुष्याणामेव ग्रहणम् । तत्र नार-कायुगोऽञ्जभप्रकृतित्वात् तद्बन्धकेषु सर्वविशुद्धा दशवर्षसहस्रुरुक्षणजयन्यस्थितिबन्धकाले जघन्यानुभागं तिर्याङ्-मनुष्या कुर्वन्ति, शेषस्य त्वायुक्षयस्य शुभप्रकृतित्वात् तद्बन्धकेषु सर्व-संक्रिष्टा आत्मीयात्मीयसर्वेजघन्यस्थितिबन्धकालेऽमी जघन्यानुभागं रचयन्ति । नरकद्विकस्या-शुभप्रकृतित्वाद् जधन्यस्थितिबन्धकाले तद्बन्धकेषु सर्वविशुद्धा एते जधन्यानुभागं विद्धित । देवद्विकस्य शुभप्रकृतित्वाद् आत्मीयोत्कृष्टम्थितिबन्धकाले तत्प्रायोग्यसंक्किष्टा अभी जघन्यानुभागं बन्नन्ति । अतिसंक्षिष्टो नरकादियोग्यं बन्नीयादिति तत्प्रायोग्यसंक्षेत्राग्रहणम् । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् । वैक्रियद्विकस्यापि शुभपकृतित्वाद् नरकगतिबन्धसहितां सर्वोत्कृष्टां स्थितिं बभ्रन्तो जधन्यानुभागं निर्वर्तयन्ति । विकलिक-सूक्ष्मित्रकयोस्त्वशुभमक्कृतित्वात् तत्प्रायोग्यविशुद्धा अमी सर्वजधन्यमनुभागं बध्नन्ति । अतिविशुद्धा मनुष्यादिप्रायोग्यं बध्नन्तीति तत्प्रायोग्यविशु-द्धिग्रहणमिनि । भाविताः षोडश प्रकृतयः । तथा उद्योतम् औदारिकद्विकम्-औदारिकश्ररीर-औदारिकाक्रोपाक्रलक्षणम् इत्येतासां तिसृणां प्रकृतीनां "अमरा निरय" ति सामान्यतोऽमराः-देवाः, निरयाः- निर्मतम् अयम्-इष्टफल दैवं कर्भ येभ्यस्ते निरयाः--नारकाः सर्वोत्कृष्टसंक्षेत्रो वर्तमानास्तिर्यक्पायोग्यं बधन्तो जघन्यानुभागं कुर्वन्ति, केवलमौदारिकाक्नोपाक्रमीशानादुपरितनाः सनत्कुमारादय एव देवा जघन्यरसं विद्वधित नेशानान्ताः, ते हि सर्वोत्कृष्टसंक्षेद्रो वर्तमाना एकेन्द्रियपायोग्यमेव वधन्ति, एकेन्द्रियाणां चाक्रोपाक्रं न भवति, अत ईशानान्तदेवानां जबन्यरसाङ्गोपाङ्गनामबन्धासम्भवेन तज्जघन्यरसबन्धकत्वासम्भवः। भवत्वेवम्, किन्तु तिर्यङ्-मनुष्याः कस्मादिदं प्रकृतित्रयं जघन्यरसं न कुर्वन्ति ? इति अत्रोच्यते एतत् प्रकृतित्रयं तिर्यम्गतिप्रायोग्यबन्धसहचरितं जघन्यरसं बध्यते, तिर्यङ्-मनुष्यास्त्वेतावति संक्षेशे वर्तमाना मरकगतिपायोग्यमेव रचयेयुरिति तेषामिहामहणमिति ॥ ७१ ॥

१ का० सं० १ त० म० जातिहमं ॥

## तिरिदुगनिअं तमतमा, जिणमविरय निरय विणिगथावरयं। आसुदुमायव सम्मो, व सायथिरसुभजसा सिअरा॥ ७२॥

तथा तिर्योग्द्रकं-तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वीहर्षं नीचं-नीचैगोत्रम् इत्येतासां तिस्णां प्रकृतीनां तमस्तमा-सप्तमनरकपृथिवी तस्यामुत्पन्ना नारका अपि तमस्तमाः, यहा तमस्तमो विद्यते येषां ते तमस्तमाः "अभादिभ्यः" ( सिद्ध० ७-२-४६ ) इत्यप्रत्ययः, सप्तमनरकपृथिवीनारका इत्यर्थः, जघन्यानुभागं कुर्वन्ति । तथाहि--कश्चित् सप्तमपृथिनीनारकः सम्यक्त्वाभिमुखो यथाप्रवृत्तादीति त्रीणि करणानि कृत्वाऽनिवृत्तिकरणस्य चरमसमये मिथ्यात्वस्य चरमपुद्गलान् वेदयन् प्रकृतित्रयस्य जघन्यानुमागं बधाति, अस्य हि प्रकृतित्रयस्याग्रुभत्वात् सर्वविशुद्धो जयन्यानुमागं करोति, तद्बन्धकेषु त्वयमेव सर्वविशुद्ध इति सम्यक्त्वाभिमुखादिविशेषणोपादा-नम् । अन्यस्थानवर्ती त्वेतावत्यां विशुद्धौ वर्तमान उच्चैगोत्रं मनुष्यद्विकादियुक्तं बभ्नीयादिति स्ममपृथिवीनारकस्यैव ब्रहणम् । अस्यां हि यावत् किश्चिदपि मिथ्यात्वमस्ति तावद् भवप्रत्यया-देव नीचैगींत्रसहचरितस्तिर्यगगतिप्रायोग्य एव बन्धो भवतीति । तथा "जिणं" ति जिननाम तीर्थकरनामकर्मेत्यर्थः "अविरय" ति अविरतसम्यग्दृष्टिः सामान्योक्तावपि "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः" इति न्यायाद् अविरतसम्यग्दृष्टिः नरके बद्धायुष्को नरकोत्पत्त्यभिमुखोऽनन्तर-मेव मिथ्यात्वं प्रतिपित्सुर्मनुष्यस्तीर्थकरनाम्नो जघन्यानुभागं बधाति, तद्बन्धकेष्वयमेव सर्वसं-क्किष्ट इति कृत्वा । इयमत्र भावना-तीर्थकरनाम्नो स्विवरतसम्यग्दश्यादयोऽपूर्वकरणावसाना अनुमागबन्धका मवन्ति, किन्तु जघन्यानुभागः शुभप्रकृतीनां संक्षेशेन बध्यते, स च तीर्थ-करनामबन्धकेष्वविरतस्यैव यथोक्तविशेषणविशिष्टस्य रूभ्यत इति शेषव्यदासेनास्यैवोपादान-मिति । तत्र तिर्यञ्चम्तीर्थकरनाम्नः पूर्वप्रतिपन्नाः प्रतिपद्यमानकाश्च भवप्रत्ययेनैव न भवन्तीति मनुष्यग्रहणम् । बद्धतीर्थकरनामकर्मा च पूर्वमबद्धनरकायुर्नरकं न व्रजतीति पूर्वे नरके बद्धा-युष्कस्य ग्रहणम् । क्षायिकसम्यन्दृष्टिश्च श्रेणिकादिवत् ससम्यक्त्वोऽपि कश्चिद् नरकं प्रयाति, किन्तु तस्य विशुद्धत्वेन जघन्यानुभागाबन्धकत्वात् तस्यैव चेह प्रकृतत्वाद् नासौ गृह्यते । अतस्तीर्थकरनामकर्मजघन्यस्थितिबन्धकत्वाद् मिथ्यात्वामिमुखस्यैव महणमिति ।

तथा "निरय विणिगथावरयं" ति 'निरयान्' नारकान् 'विना' वर्जियत्वा शेषगतित्रयवर्तिनी जीवाः "इग" ति एकेन्द्रियजातिः स्थावरनाम इत्येतत्मक्कतिद्वयस्य सामान्योक्ताविष "व्याख्यानतो विशेषमतिषित्तः" इति न्यायात् परावर्तमानमध्यमपरिणामा जघन्यानुमागं बधन्ति । इदं हि मक्कतिद्वयमशुभम्, तत्रातिसंक्षिष्टो जन्तुरनयोरुत्कृष्टानुमागं बधाति, अतिविशुद्धस्त्वदमुख्यय उत्कृष्टानुमागे पञ्चेन्द्वयजाति-त्रसनामी बधातीत्यालोच्य मध्यमपरिणामग्रहणम् । अयं च मध्यमपरिणामो यदैकस्मिन्ननर्त्तर्भुकृतें एकेन्द्रियजाति-स्थावरनामी बद्धा पुनर्द्वितीयेऽप्यन्तर्भुकृतें ते एव बधाति तदापि मवति, केवलं तदाऽवस्थितपरिणामे तथाविधा विशुद्धिनं लभ्यते इति मध्यमपरिणामस्यापि परावर्तमानताविशेषणम् । इद्युक्तं भवति—यदैकेन्द्रियजाति-स्थावरे बद्धा पन्नेन्द्रियजातिनस्थामि वशाति, ते अपि बद्धा पुनरेकेन्द्रियजातिन्यावरे बधाति, तदैवं

पराष्ट्रत्य पराष्ट्रत्य बभन् परावर्तमानमध्यमपरिणामः तत्मायोग्यविद्युद्धः पर्तुतमक्कतिद्व्यस्य जघ-न्यानुमागं बभाति भवत्वेवम्, तैत्रापि नारकवर्जनं किमर्थम् १ इति चेद् उच्यते नारकाणां स्वभावादेव प्रस्तुतः प्रकृतिद्वयवन्यकत्वासम्भवादिति ।

तथा "आमुहमायव" ति मुधर्मा नाम सभा विद्यते यत्र स सौधर्मः, "ज्योत्कादिभ्योऽण्" (सिद्ध० ७—२—३४) इत्यण्प्रत्ययः, इह च सौधर्मग्रहणेन समश्रेणिव्यवस्थितत्वाद् ईशानोऽिष गृक्षते, ततश्च भवनपत्यादय ईशानपर्यन्ता देवास्तद्धन्धकेषु सर्वसंक्षिष्टा एकेन्द्रियपायोग्यं बधन्त आतपनाम जधन्यानुभागं बधन्ति । अस्य हि शुभप्रकृतित्वात् सर्वसंक्षिष्ट एव जधन्यानुभागं बधाति, तद्धन्धकेषु चैत एव सर्वसंक्षिष्टा रुभ्यन्ते, तिर्यङ्ग-मनुष्या द्येतावित संक्षेत्रे वर्तमाना नारकादिप्रायोग्यं रचयेयुः, नारकाः सनत्कुमाराविदेवाश्च भवप्रत्ययादेव तद् न बधन्तीति शेषपरिहारेण यथोक्तदेवानामेव ग्रहणम् ।

तथा सातवेदनीयं स्थिरनाम ग्रभनाम यशः कीर्तिनामेत्येताश्चतस्रः प्रकृतीः 'सेतराः' सप्रति-पक्षा असातवेदनीया-ऽस्थिग-ऽशुभा-ऽयशःकीर्तिनामसहिताः सर्वा अष्टौ प्रकृतीः "सम्मोव" चि सम्यग्हाष्टः, वाशब्दात् मिथ्यादृष्टिर्वा, सामान्योक्ताविष परावर्तमानमध्यमपरिणामो जधन्यानु-भागाः करोति । कथम् ? इति चेद् उच्यते — इह पूर्वं सातस्य पश्चदशसागरोपमकोटीकोटय उत्कृष्टा न्थितिरभिहिता, असातस्य तु त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटयः; तत्र प्रमत्तसंयतस्तत्प्रायो-ग्यविशुद्धोऽसातम्य सम्यग्दृष्टियोग्यन्थितिषु सर्वजघन्यामन्तःसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणां स्थिति बभ्राति, ततोऽन्तर्भुहूर्नात् परात्रृत्य मातं बभ्राति, पुनरप्यसातमिति । एवं देशविरता-ऽविरतसम्य-ग्दृष्टि-सम्यग्निथ्यादृष्टि-सास्वादन-मिथ्यादृष्टयोऽपि परावृत्य परावृत्य साता-ऽसाते बभ्नन्ति । तत्र च मिथ्यादृष्टिः माता-ऽसाते परावृत्य तावद् बधाति यावत् सातस्य पश्चदशसागरोपमकोर्टाकोटी-लक्षणा ज्येष्ठा स्थितिः, ततः परतोऽपि संक्षिष्टः संक्षिष्टतरः संक्षिष्टतमोऽसातमेव केवलं ताबदु बधाति यावत् त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटयः, प्रमत्तादपि परतोऽप्रमत्तादयो विश्रद्धा विश्रद्ध-तराः सातमेव केवलं बभ्नन्ति यावत् सूक्ष्मसम्पराये द्वादशसुहर्ताः; तदेवंव्यवस्थिते सातस्य समयोनपञ्चदशसागरोपमकोटीकोटीलक्षणायाः स्थितरारभ्य असातेन सह पराष्ट्रत्य पराष्ट्रत्य क्मतो जधन्यानुभागबन्धोचितः परावर्तमानमध्यमपरिणामम्तावद् रुभ्यते यावत् प्रमत्तगुणस्था-नकेऽन्तःसागरोपमकोटाकोटीलक्षणा सर्वजघन्याऽसातिस्थितिः । एतेषु हि सम्यग्दृष्टि-मिथ्याइ-ष्टियोग्येषु म्थितिस्थानेषु प्रकृतेः प्रकृत्यन्तरसङ्गमे मन्दः परिणामो जवन्यानुभागबन्धयोग्यो लभ्यते, नान्यत्र । तथाहि-येऽपमत्तादयः सातमेव केवलं बध्नन्ति ते विशुद्धत्वात् तस्य प्रभूत-मनुभागमुपकरूपयन्ति. योऽपि मिथ्यादृष्टिः सातस्योत्कृष्टां स्थितमतिकान्तोऽसातमेव केवक्रमुप-रचयति सोऽप्यतिसक्किष्टत्वात् तस्य प्रभूतरसममिनिर्वर्तयति, सागरोपमसप्तभागत्रयादिक्रपवेद-नीयस्थितिबन्धकेष्वकेन्द्रियादिष्वपि जघन्यानुभागबन्धो न सम्भवति, तथाविधाध्यवसायाभा-बात्, तस्मान् यथोक्तस्थितिबन्ध एव जघन्यानुभागबन्धसम्भवः, तथाविधपरिणामसद्भावादिति । अस्थिरा-ऽशुभा-ऽयशःकीर्तीनां विंशतिसागरीपमकोटीकोटय उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता । स्थिर-शुन-

१ सं० १-म० तथापि ॥

क्याःकीर्तीनां तु दशसागरीपमकोटीकोट्यः । तत्र प्रमत्तस्यतस्यतस्यतमायोग्यविद्यद्वोऽस्थिरा-ऽशुभाऽवयःकीर्तीनां सम्यग्दृष्टियोग्यस्थितितु सर्वजवन्यामन्तःसागरोपमकोटीकोटीलक्षणां स्थिति
क्ष्माति। ततोऽन्तर्मुद्वर्ताद् विशुद्धः पुनरपि स्थिरादिकाः प्रतिपक्षम्ता बभ्नाति, ततः पुनरप्यस्थिरादिका इति। एवं देशविरता-ऽविरत-मिश्र-सास्वादन-मिथ्यादृष्ट्योऽपि परावृत्य परावृत्याऽस्थिराशुभा-ऽश्यशकीर्ति-स्थिर-शुभ-यशःकीर्तीर्वभन्ति। तत्र च मिथ्यादृष्टिः स्थिर-शुभ-यशःकीर्तीरस्थिराऽशुभा-ऽशुयशःकीर्तीश्च परावृत्य तावद् बभ्नाति यावद् मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने स्थिरादीनामुत्कृष्टा
स्थितिः एतेषु च सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टियोग्येषु स्थितिस्थानेषु जघन्यानुभागवन्धो लभ्यते, नान्यत्र
दशसागरोपमंकोटीकोटीपरतो झस्थरादय एवाशुभाः प्रकृतयो बहुरसा बध्यन्ते। अभमत्तादयस्तु
विशुद्धाः स्थिरादिकाः शुभपकृतीरेव बहुरसा निर्वर्तयन्तीति नान्यत्र जघन्यानुभाग आसां लभ्यत
इति शेषः। भावना तु सातवद् बोद्धन्येति॥ ७२॥

## तसवन्नतेयचउमणुखगइदुगपणिदिसासपरधुषं । संघयणागिइनपुथीसुभगियरित मिच्छ चउगइया ॥ ७३ ॥

चतुःशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् त्रसचतुष्कं-त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येकास्त्यं, वर्णचतुष्कं-वर्ण-गन्ध-रस-म्पर्शामिधं तैजसचतुष्कं-तेजस-कार्मणा-ऽगुरुल्धु-निर्माणलक्षणं, द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् मनुजद्विकं-मनुजगति-मनुजानुपूर्वीम्बरूपं सगतिद्विकं-प्रशस्तविहायोगिति-अगुभविहायोगितिरूपं, पश्चेन्द्रियजातिः उच्छ्वासनाम पराधातनाम उध्यम्-उधैगोत्रं संहननानि-वज्रधभनाराच-काराचा-ऽर्धनाराच-कीलिका-सेवार्तलक्षणानि षद्, आकृतयः-आकाराः संस्थानानि समचतुरस्र-न्यप्रोधपरिमण्डल-सादि-वामन-कुञ्ज-हुण्डलक्षणानि षद्, "नपु" ति नपुंसकवेदः "थी" ति स्रीवेदः, त्रिकशञ्चस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् सुमगत्रिकं-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेयलक्षणम्, 'इतरित्रकं' दुर्भगत्रिकं-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेयलक्षणम्, इत्ये-तासां चत्वारिंशत्प्रकृतीनां "मिच्छ" ति मिथ्याद्यस्थतुर्गतिका जधन्यानुभागं कुर्वन्ति ।

इह सामान्योक्तावि "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः" इति न्यायात् पश्चेन्द्रियजातितेजस-कार्मण -प्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शा-ऽगुरुरुषु-पराघात - उच्छ्वास-त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येकनिर्माणरुक्षणानां पश्चदशप्रकृतीनां चतुर्गतिका अपि जीवा मिथ्यादृष्टयः सर्वोत्कृष्टसंक्केशा
जधन्यानुभागं कुर्वन्ति । एता हि शुभप्रकृतित्वात् सर्वोत्कृष्टसंक्केशेर्जधन्यरसाः क्रियन्ते । तत्र च
तिर्यक्-मनुष्याः सर्वोत्कृष्टसंक्केशे वर्तमाना नरकगतिसहचरिता एता बधन्तो जधन्यरसाः कुर्वन्ति ।
नारका देवाश्येशानादुपरिवर्तिनः सनत्कुमारादयः सर्वसंक्किष्टाः पश्चेन्द्रियतिर्यकप्रायोग्या एता
बध्नन्तो जधन्यरसाः कुर्वन्ति, ईशानान्तास्तु देवाः सर्वसंक्किष्टाः पश्चेन्द्रियजाति-त्रसवर्जाः शेषामबोदम्य पकृतीरेकेन्द्रियप्रायोग्या बधन्तो जधन्यरसा विद्यपतिति। पश्चेन्द्रियजाति-त्रसनाझी तु
विशुद्धा अमी बध्नन्तीति जधन्यरसो न रुभ्यत इति तद्वर्जनम् । स्रविद्वपुपंसकवेदरुक्षणप्रकृतिद्वयस्य चतुर्गतिका अपि मिथ्यादृष्टयो जीवा अशुभत्वाद् एतत्प्रकृतिद्विकस्य तत्प्रायोग्यविशुद्धाः
व्यन्यानुमागं रचयन्ति । अतिविशुद्धः पुरुषवेदबन्धकः स्यादिति तत्प्रायोग्यविशुद्धप्रहणिति ।
मनुष्यद्विक-संहननषदक-संस्थानषदक-विहायोगितिद्विक-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-दुर्भग-दुःस्व-

रा-उनादेय-उचैगोंत्ररुक्षणानां त्रयोविंशतिप्रकृतीनां चतुर्गतिका अपि मिथ्यादृष्ट्यो मध्यमपरि-णामा जधन्यानुभागं कुर्वन्तिः सम्यग्दष्टीनां श्रेतासां परावृत्तिनीस्तिः तथाहि तिर्वकू-मनुष्याः सम्यग्दष्टयो देवद्विकमेव बधन्ति, न मनुष्यादिद्विकानि, संस्थानेषु तु समचतुरसमेव रचयन्ति, संहननं त किञ्चिद्पि न बभ्नन्ति, तथा शुभविहायोगति-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-उचै-गींत्राण्येव बधन्ति न प्रतिपक्षान् । देवा नारका अपि सम्यग्दष्टयो मनुष्यद्विकमेव बध्नन्ति, न तिर्योग्द्रकादिकम् , संस्थानेषु तु समचतुरस्रसंस्थानमेव, संहननेषु पुनर्वज्रर्धभनाराचसंहननभेव, विहायोगत्यादिका अपि शुभा एव बधन्ति न प्रतिपक्षा इति, तेषां परावृत्त्यभावाद् मिथ्यादृष्टि-महणम् । तत्र मनुष्यगतिद्विकस्य पश्चदशसागरोपमकोटीकोटय उत्कृष्टा स्थितिः, पशस्तविद्या-गोगति-सुभग-सुस्वराऽऽदेय-उच्चेगीत्र-वज्जर्षभनाराचसंहनन-समचतुरस्रसंस्थानानां तु दशसा-गरोपमकोटीकोट्य उत्कृष्टा स्थितिः। एताः शुभप्रकृतय आत्मीयाऽऽत्मीयोत्कृष्टस्थितेरारभ्य प्रतिपक्षप्रकृतिभिः सह तावत् परावृत्य परावृत्य बभ्यन्ते, यावत् तासामेव प्रतिपक्षप्रकृतीनां सर्वज-घन्याऽन्तःसागरोपमकोटीकोटीलक्षणा स्थितिः। एतेषु स्थितिस्थानेषु परावर्तमानमध्यमपरिणाम एतासां जघन्यानुभागं बभ्नाति। हुण्ड-सेवार्तयोरिप वामन-कील्डिकयोरुत्कृष्टस्थितेरारभ्य तावत् पराष्ट्रचिर्कभ्यते यावदात्मीयाऽऽत्मीयजघन्यस्थितिः। शेषसंस्थान-संहननानामप्यात्मीयात्मीयोत्क्र-ष्ट्रस्थितेरारभ्य सम्भवदितरसंस्थान-संहननैः सह परावृत्तिस्तावद रूभ्यते यावदात्मीयाऽऽत्मीय-जघन्यस्थितिः । एतेषु स्थितिस्थानेषु मिथ्यादृष्टिः परावर्तमानमध्यमपरिणामो जघन्यानुमागं बधातीति ॥ ७३ ॥

प्ररूपिताः सप्रपञ्चं जघन्यानुभागबन्धस्वामिनः । साम्प्रतमनुभागबन्धमेव मूलोत्तरप्रकृती-रुद्दिस्य भञ्जकैर्विचारयन्नाह—

## चउतेयवन्न वेयणियनामणुक्कोसु सेसधुववंधी। घाईणं अजहन्नो, गोए दुविहो इमो चउहा ॥ ७४॥

इह प्रन्थलाघवार्थं यथातथा प्रकृतयो भक्कविवार्यन्ते । तत्र चतुःशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् तैजसचतुष्कं तेजस-कार्मणा-ऽगुरुलघु-निर्माणलक्षणं, वर्णचतुष्कम् अप्रेऽप्रशस्तस्य वश्य-भाणत्वादिह प्रशस्तं वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शाख्यं गृद्धते इति, एतासामुत्तरप्रकृतीनामद्यानामनुत्कृष्टः, "इमो चउह" ति पदं सर्वत्र योजनीयम् , अयमनुत्कृष्टो बन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽष्ठुवश्च भवति । तथा वेदनीय-नाम्नोर्मूलप्रकृत्योरनुत्कृष्टो बन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽष्ठुवश्च भवति । तथा वेदनीय-नाम्नोर्मूलप्रकृत्योरनुत्कृष्टो बन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽष्ठुवश्च भवति । तथा "संसधुववंधि" ति षष्ठ्यथे प्रथमा, ततो भणितशेषाणां श्रुवबन्धिनीनां ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणनवक-मिथ्यात्व-कषायषोडशक-भय-जुगुप्सा-ऽप्रशस्तवर्णादिचतुष्क-उपधाता- उन्तरा-यपञ्चकलक्षणानां त्रिचत्वारिशतः प्रकृतीनामजधन्यानुभागबन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽष्ठुवश्च भवति । तथा ज्ञान-दर्शन-चारित्रलाभादिगुणान् प्रन्तीत्येवंशीलानि घातीनि—ज्ञानावरण-दर्शनाव-रण-मोहनीया-ऽन्तरायाणि तेषामजधन्यानुभागबन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽष्ठुवश्च भवति । तथा गोत्रकर्मणि द्विवधोऽनुत्कृष्टा-ऽजधन्यलक्षणो बन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽष्ठुवश्च भवति । तथा गोत्रकर्मणि द्विवधोऽनुत्कृष्टा-ऽजधन्यलक्षणो बन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽप्रुवश्च भवति । तथा गोत्रकर्मणि द्विवधोऽनुत्कृष्टा-ऽजधन्यलक्षणो बन्धश्चतुर्धा सादिरनादिर्ध्रुवोऽप्रुवश्च भवति ।

भावार्थस्त्वयम् -- तत्र तैजस-कार्मणा-ऽगुरुळघु-निर्माण-प्रशस्तवर्ण-गन्ध-रस-स्पूर्श्रुळक्षणा-नामद्यानायुत्तरप्रकृतीनामनुत्कृष्टाऽनुभागवन्धः साद्यादिचतुर्विकल्पोऽपि भवति । तथाहि---कर्मणां हि रसो यस्मादन्यो हीनो नास्ति स सर्वजघन्यः, तत ऊर्ध्वमेकं रसांशमादौ क्रत्वा यावत् सर्वोत्कृष्टस्तावदज्ञधन्य इत्यनन्तमेदभिन्नोऽप्यसौ जघन्याऽजघन्यप्रकारद्वयेन क्रोडीकृतःः तथा यस्माद् अन्योऽधिको रसो न बध्यते स उत्कृष्टः, तत एकरसांश्रहानिमादौ कृत्वा यावत् सर्वजघन्यस्तावत् सर्वोऽप्यनुत्कृष्ट इतिः अनेन वा प्रकारद्वयेनानन्ता अपि रसविशेषाः संगृहीताः । तत एतासां मस्तुताष्ट्रमकृतीनामुत्कृष्टमनुभागबन्धं क्षपकापूर्वकरणी देवगतिप्रायोग्याणां त्रिशतः प्रकृतीनां बन्धैव्यवच्छेदसमये करोति । एता हि ग्रुभप्रकृतयः, अत एतदत्कृष्टानुभागं सर्वविश्वद एव रचयति, तद्बन्धकेषु त्वयमेव सर्वविशुद्धः । एतस्मात् पुनरन्यत्रोपशमश्रेणावप्यनुत्कृष्टो-**उनुभागबन्धो** रुभ्यते, स चोपशान्तमोहाद्यबस्थायां सर्वथा न भवतीति ततः प्रतिपतितैर्जन्तु-ूमिर्बेध्यमानः सादिः, त**म** स्थानमपाप्तपूर्वाणां सदाबध्यमानत्वाद् अनादिः, श्रुवोऽभव्यानाम्, अधुवो भव्यानामिति । प्रतिपादितस्तैजसचतुष्क-वर्णचतुष्कलक्षणप्रकृत्यष्टकस्यानुत्कृष्टो बन्धः। शेषबन्धत्रिकस्य तु का वार्ता ! इत्याह—''सेसम्मि दुह'' ति 'शेषे' भणितोद्धरिते उत्कृष्ट-जघन्या-ऽजघन्यानुभागत्रिके द्विप्रकारः-सादि-अध्रवलक्षणो बन्धो भवतीत्यर्थः । तथाहि---अस्य प्रकृत्यष्टकस्योत्कृष्टानुमागबन्धोऽनन्तरमेव क्षपकापूर्वकरणे प्रोक्तः, स च तत्प्रथमतया बध्यमान-त्वात् सादिः, एकं च समयं मूत्वाऽमेऽवश्यं न भवतीत्यश्रुवः। जधन्यानुमागं त्वेतासां शुमप्रक्रु-तित्वात सर्वोत्कृष्टसंक्षेरो वर्तमानो मिथ्यादृष्टिः पर्याप्तः संज्ञिपश्चेन्द्रियो बन्नाति । पुनरपि जघन्यतः समयादत्कृष्टतः समयद्वयादवश्यं स एवाजधन्यं बञ्जाति, पुनः कालान्तरे सं एवोत्कृष्टसंक्रेशं प्राप्य जघन्यं बधातीत्येवं जघन्या-ऽजघन्येषु परावर्तमानानां जन्तूनामुभयत्र साद्यध्रवतैवेति।

तथा "वयणियनामणुक्कोसु" ति वेदनीय-नाक्कोरनुत्कृष्टोऽनुभागबन्धः साद्यादिचतुर्विकल्पो-ऽपिभवति । तथाहि—अनयोः कर्मणोः सात-यशःकीर्तिरुक्षणं तदन्तर्गतं प्रकृतिद्वयमाश्रित्य सर्वोत्कृष्टो रसः क्षपक-सूक्ष्मसम्परायचरमसमये प्राप्यते, ततोऽन्यः सर्वोऽप्युपशमश्रेणावि अनु-त्कृष्टोऽनुभागबन्धो रूप्यते, ततश्रोपशान्तमोहाद्यवस्थायां सर्वथा न भवतीति ततः प्रतिपति-तैर्जन्तुमिर्वध्यमानोऽनुभागः सादिः, उपशान्तमोहाद्यवस्थां त्वप्राप्तपूर्वस्यानादिः, अनादिकाराद् बध्यमानत्वाद् , ध्रुवोऽभव्यानामपर्यन्तत्वात् , अध्रुवो भव्यानां सपर्यन्तत्वादिति । भावितो वेदनीयनाक्कोरनुत्कृष्टो बन्धः । शेषे तु का बार्ता ! इत्याह—"सेसम्म दुह" ति एतत् पदं पूर्व-सम्बन्धितमप्यावृत्त्याऽत्रापि सम्बध्यते । ततः शेषे—भणितोद्धरिते उत्कृष्ट-जधन्या-ऽजधन्यरुक्ष-णानुभागित्रके द्विप्रकारःसाद्यध्रवरुक्षणो बन्धो भवति । तथाहि—उत्कृष्टमनुभागबन्धं वेदनीयनाक्कोरनन्तरमेव प्रस्तुतकर्मबन्धकेष्वतिविशुद्धत्वात् क्षपकसूक्ष्मसम्परायो बधातीत्युक्तम् । स च तस्मध्यतया बध्यमानत्वात् सादिः, क्षीणमोहावस्थायां तु नियमाद् न भविष्यतीत्यध्रुवः । अधन्यम्यनुभागं त्वनयोः कर्मणोः सन्यगद्धिर्मध्याद्दिर्वा मध्यमपरिणामो बधाति, सर्वविशुद्धो केतत्कर्मद्ववम्बल्णगृहीतानां सात-यशःकीर्त्यादिरुक्षणगुमप्रकृतीनामुत्कृष्टस्वरूपं शुभरसं कुर्यात्,

१ ७१० सर्वोत्कृष्टसं० ॥

सर्वसंक्षिष्टस्त्वसात-नरकगत्यादिपकृतीनामुत्कृष्टम्बरूपमशुभरसं कुर्यादिति मध्यमपरिणामग्रहणम्। अयं च जधन्यानुमागोऽजधन्याद् अवतीर्य बध्यत इति सादिः, पुनर्जधन्यतः समयादुत्कृष्टतस्तु समयचतुष्टयादजधन्यानुमागं बध्नतो जधन्योऽध्रुवोऽजधन्यस्तु सादिः, पुनस्तंत्रैव मवे भवान्तरे वा जधन्यं बध्नतोऽजधन्योऽध्रुव इत्येवं जधन्या-ऽजधन्यानुमागबन्धयोः परिभ्रमतामसुमतासु-मयत्र साध्यवतेव भवतीति।

तथा "सेसधुवबंधि" ति शेषध्रवबन्धिनीनां ज्ञानावरणपश्चक-दर्शनावरणनवक-मिध्या-त्व-कषायषोडशक-भय-जुगुप्सा-ऽप्रशस्तवर्णादिचतुष्का-ऽन्तरायपञ्चक-उपघातस्रक्षणानां स्वारिंशतः प्रकृतीनामजघन्योऽनुभागः साद्यादिचतुर्विकल्पो भवति । तथाहि मति श्रुता-ऽव-धिमनः पर्याय-केवलावरणपञ्चक-चक्षुः- अचक्षुः-अवधि-केवलदर्शनावरणचतुष्का- *ऽन्त*रायप**ञ्चकल-**क्षणानां चतुर्दशपकृतीनां तावद् अशुभत्वात् क्षपकसूक्ष्मसम्परायश्चरमसमये जघन्यानुभागं बभ्नाति, तद्बन्धकेष्वयमेव सर्वोत्कृष्टविशृद्धिमानिति कृत्वा । ततोऽन्यः सर्वोऽपि उपशमश्रेणावप्यजघन्यः प्राप्यते, स चोपशान्तावस्थायां सर्वथा न भवति, तस्मादितः प्रतिपत्य बध्यमानः सादितां भजते, उपशान्तावस्थां चाप्ताप्तपूर्वाणामनादिः, ध्रुवोऽभव्यानाम् , अध्रुवो भव्यानामिति । संज्वलनचतु-प्कस्य त्वश्चभत्वात् क्षपकानिवृत्तिबादरो यथास्वबन्धव्यवच्छेदसमये एकैकं समयं जधन्यानुमागं बद्माति । ततोऽन्यः सर्वोऽप्यजधन्यः, तस्य चोपशमश्रेणौ बन्धव्यवच्छेदे कृते प्रतिपत्य पुनस्तमेव बन्नतः सादित्वम् , उपशान्तावस्थां चाप्राप्तपूर्वस्यानादित्वम् , ध्रवोऽभव्यानाम् , अध्रवो भव्याना-मिति । निद्रा-प्रचला-ऽप्रशम्तवर्णादिचतुष्क-उपघात-भय-जुगुप्सालक्षणानां नवप्रकृतीनां क्षपकापू-र्वकरणो यथास्वबन्धव्यवच्छेदकाले एकैकं समयं जघन्यमनुभागं बधाति । ततोऽन्यः सर्वोऽ-प्यजघन्यः, तस्य चोपशमश्रेणौ बन्धव्यवच्छेदं कृत्वा प्रतिपत्य पुनस्तमेव बध्नतः सादित्वम्, बन्धाभावस्थानं चापाप्तपूर्वस्थानादिः, ध्रुवोऽभन्यानाम् अध्रुवो भन्यानामिति । चतुर्णौ प्रत्याख्यानावरणानां देशविरतः संयमप्रतिपत्त्यभिमुखोऽत्यन्तविशुद्धः म्वगुणस्थानस्य चरमसमये वर्तमानो जघन्यमनुभागं बधाति । नम्मात् पुनः स्थानात् पूर्वं सर्वोऽप्यजघन्यः । चतुर्णामप्रत्या-स्यानावरणानामविरनसम्यग्दृष्टिः क्षायिकसम्यक्त्वं संयमं च युगपत् प्रतिपित्पुरत्यन्तविशुद्धः स्वगुणस्थानचरमसमये वर्तमानो जघन्यमनुभागं बध्नातीति। ततोऽन्यः सर्वोऽप्यजघन्यः। स्त्यान-द्धिंत्रिक-मिथ्यात्वा-ऽनन्तानुबन्धिचतुष्टयरुक्षणानामष्टानां प्रकृतीनां मिथ्यादृष्टिः सम्यक्त्वं संयमं च युगपत् प्रतिपित्सुः सर्विविशुद्धो मिथ्यात्ववेदनस्य चरमसमये वर्तमानो जधन्यमनुभागं बधाति, एतस्माचान्यत्र सर्वोऽप्यज्ञधन्यः। एते हि देशविरतादयम्तनद्भन्धेकेष्वतिविशुद्धत्वाद् यश्चानि-र्दिष्टकर्मणां जघन्यमनु(मन्थायम्-२५००)भागं बझन्ति । ततश्च संयमादीन् गुणान् प्राप्य पुनरपि प्रतिपत्य यदाऽजधन्यानुभागं बघ्नन्ति तदाऽयमजधन्यानुभागः सादिः, एतानि च स्थानान्यप्राप्तपूर्वाणामनादिः, ध्रुवोऽभव्यानामपर्यन्तत्वात् , अध्रुवो भव्यानां सपर्यन्तत्वादिति ।

तदेवं त्रिचत्वारिशत्मकृतीनामजधन्यानुमागो भावितः । शेषत्रिकं तु किम् १ इत्याह— "सेसम्मि दुह" ति 'शेषे' भणितोद्धरिते जधन्य-उत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टानुमागत्रिके 'द्विधा' द्विप-कारः सादि-अधुवरुक्षणो बन्धो भवति । तत्राजधन्यानुमागभणनप्रसङ्गेन सर्वासां जधन्या- भागोऽपि स्रम्भसम्पराबादियुणस्थानकेषु स्थानतो निर्दिष्टः । स च तत्र तत्र तत्रश्यमतया वध्यकानत्वात् सादिः, श्रीणमोहायुपरितनावस्थासु चावद्रगं न भवतीत्यश्रुवः । उत्कृष्टं त्वनुभागमेतासां त्रिचत्वारिंसतः प्रकृतीनां मिथ्यादृष्टिः सर्वोत्कृष्टसंक्केशः पर्याप्तसंज्ञिपञ्चेन्द्रिको वश्राति एकं द्वौ वा समयौ यावत् , ततः परं पुनरनुक्कृष्टं बध्नाति, काळान्तरे च पुनरुत्कृष्ट-संक्रेशमासाय उत्कृष्टानुभागं रचयतीत्येवमुत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टानुभागेषु संसरतां जन्तृनामुभयत्रापि साधश्रुवतीव सम्भवति, नेतरद् विकल्पद्वितयमपि ।

तदेवं जधन्यादिषु चतुर्ष्वपि भेदेषु साद्यादिभक्तकाश्चिन्तिताः । सम्प्रत्यध्रुवबन्धिनीनां तेषु तानाह—"'सेसम्म दुह" ति 'शेषे' भणितोद्धरितोत्तरप्रकृतिवृन्देऽध्रुवबन्धिनीप्रकृतिकदम्बके त्रिसप्ततिसम्बे उत्कृष्टोऽनुत्कृष्टो जघन्योऽजघन्यश्चानुभागवन्धः 'द्विधा' द्विप्रकारः सादिरश्चव एव भवति । मक्कतय एव श्रेता अध्रुवबन्धित्वात् साद्यध्रुवाः, ततस्तत्सत्तानुविधायी जघन्यादिरूपः, ब्रह्मनुभागोऽपि यथोक्त एव भवति न त्वनादिर्धुवो वेति । तथा 'घातिनां' घातिकर्मणां ज्ञाना-वरण-दर्शनावरण-मोहनीया-अन्तरायरुक्षणानां चतुर्णामजघन्योअनुभागः साधादिचतुर्विकस्पे भवति । तथाहि-अशुभपकृतीनां सर्वजवन्यं शुभपकृतीनां तु सर्वोत्कृष्टमनुभागं यः कश्चित् तद्बन्धकेषु सर्विविशुद्धः स एव निर्वर्तयति । तत्र ज्ञानावरण-दर्शनावरणा-उन्तरायस्थणकर्म-त्रयस्याशुभत्वात् क्षपकसूक्ष्मसम्परायश्चरमसमये जघन्यरसं निर्वर्तयति, तद्बन्धकेष्वयमेवाति-विशुद्ध इति कृत्वा। मोहनीयस्य त्वनिवृत्तिवादरमेव यावद् बन्धो भवतीति स एव क्षपकश्चरम-समयेऽस्य जघन्यरसमुपकल्पयति, तद्बन्धकेष्वस्यैवातिविशुद्धत्वात् । इतः स्थानादन्यत्र सर्वन्नो-पशमश्रेणाविष प्रकृतकर्भचतुष्टयस्यानुभागोऽजघन्य एव बध्यते, उपशमकानामिष क्षपकेभ्यो विशुद्धश ऽनन्तगुणहीनत्वात् । ततश्चोपशान्तमोहः सूक्ष्मसम्परायश्च यथानिर्दिष्टपक्कतकर्मच-तुष्टयसम्बन्धिनोऽजधन्यानुभागस्याबन्धको भूत्वा प्रतिपत्य यदा पुनन्तं बधाति तदाऽयम-जघन्यानुभागः सादिर्भवति, बन्धव्यवच्छेदे कृते तत्मथमतया बध्यमानत्वात् । यैस्तूपद्यान्त-मोहाद्यवस्था नाद्यापि प्राप्ता तेषामनादिकालादारभ्याविच्छितं बध्यमानत्वाद् अनादिः, ध्रुवोऽ-मन्यानाम्, अध्नुवो भन्यानाम् ।

तदेवं घातिकर्मणामजघन्योऽनुभागो भावितः । रोषत्रिकं तु किम् ! इत्याह—"सेसम्म दुह" ति 'रोष' जघन्य-उत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टलक्षणेऽनुभागत्रिकं 'द्विधा' द्विविकल्पः सादि-अधुवन्लक्षणो बन्धो भवित । तथाहि—प्रकृतकर्मचतुष्टयमध्ये मोहनीयस्य तावद् जघन्यानुभागः क्षपकानिष्टतिवादरचरमसमयेऽनन्तरमेवोक्तः, रोषकर्मत्रयस्य तु क्षपकसूक्ष्मसम्परायचरमसमयेऽनसानुक्तः । स चानादिकालेऽपि पर्यटता जीवेन पूर्वं न बद्ध इति तत्प्रथमतया तत्रैव बध्यमान-त्वात् सादिः, क्षीणमोहाधवस्थां च प्राप्तस्य नियमान भवित्यतीति अधुवः । अनादिस्तु न भवित, पूर्वं कदाचिद्रपि तद्धन्धासम्भवात् । ध्रुवोऽप्यसौ न भवित, अभव्यानां तद्धन्यस्य दूरोत्सारितत्वादिति । उत्कृष्टानुभागं तु मस्तुतकर्मणामशुभत्वात् सर्वसंक्रिष्टो मिथ्यादृष्टिः पर्याप्त-संश्चिपश्चेन्द्रिय एकं द्वौ वा समयौ यावद् बभाति, न परतः । स चानुक्कृष्टादवतीर्य बध्यत इति साबिः । जयन्यतः समयादुक्कृष्टतस्तु समयद्वयात् पुनरप्यनुकृष्टानुभागवन्यं गतस्योक्कृष्टोऽध्रुवो

मवति, अनुक्तृष्टस्तु सादिः । पुनर्राप जघन्यतोऽन्तर्मुद्धतेनोत्कृष्टतस्त्वनन्तामरुत्सर्पिणी-अवसर्पिणीभिरुत्कृष्टसंक्केशं प्राप्य उत्कृष्टानुभागं बन्नतोऽनुत्कृष्टोऽन्नुवतां वजतीत्येवमुत्कृष्टानु-कृष्टेषु जन्तवो आभ्यन्तीत्युभयत्र साद्यभ्रवतैव सम्भवति, नेतरविकरुपद्वयमिति ।

तथा 'गोत्रे' गोत्रकर्मणि 'द्विविधः' अजघन्योऽनुत्कृष्टश्च तह्रन्धः साद्यादिचतुर्विकरूपो भवति । तथा "सेसम्म दुइ" ति 'शेषे' भणितोद्धरिते जघन्योत्कृष्टमेदद्वये 'द्विधा' द्विविकल्पः साध्यवक्रपो भवति । तत्रोत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टावनुभागबन्धौ यथाकमं द्वि-चतुर्विकल्पौ यथा वेदनीय-नाम्नोस्तथा निर्विदेशेषं भावनीयौ । इदानीं जघन्या-ऽजघन्यौ भाव्येते-तत्र कश्चित् सप्तमनरकपृथिवीनारकः सम्यक्त्वाभिमुखो यथाप्रवृत्तादीनि त्रीणि करणानि कृत्वा मिथ्यात्वस्यान्तरकरणं करोति, तर्रिमध कृते मिथ्यात्वस्य स्थितिद्वयं भवति-अन्तर्भुहृर्तप्रमाणाऽधस्तनी शेषा तूपरितनी, स्थापना 🚼। तत्र चाधस्तनीं स्थितिं प्रतिसमयं वेदयन् यस्मादनन्तरसमये सम्यक्त्वं प्राप्स्यति, तत्र 🚺 चरमसमये वर्तमानो नीचैगोत्रमाश्रित्य गोत्रकर्मको जधन्यानुमागं ब्रधाति । अन्यस्थानवर्ती बेतावत्यां विशुद्धौ वर्तमान उच्चैर्गोत्रमजघन्यानुभागान्वितं बन्नीयादिति शेषपरिहारेण सप्तमप्ट-थिवीनारकस्य प्रहणम् । अयं हि यावत् किश्चिदपि मिध्यात्वमस्ति तावद् भवप्रत्ययेनैव तिर्यक्पायोग्यं नीचैगोंत्रं च बधाति । तचान्यदा बहुमिथ्यात्वावस्थायामजघन्यरसं निर्वर्तयति, प्राप्तसम्यक्त्वोऽप्युचैर्गोत्रम्याजधन्यानुभागं बभ्नातीति तद्बन्धकेष्वतिविशुद्धत्वाद् यथोक्तविशेषण-विशिष्टस्य सम्यक्त्वाभिमुखस्य प्रहणम् । अयं च जधन्यानुभागस्तत्मथमतया बध्यमानत्वात् सादिः, रुब्धसम्यक्त्वस्तु म एवोचैगोत्रमाश्रित्य अजघन्यानुभागं रचयतीति जघन्योऽध्रुवः, अजघन्यानुभागस्तु सादिः, तच स्थानमप्राप्तपूर्वस्यानादिः, अभव्यानां ध्रुवः, भव्यानामध्रुव इति जधन्या-ऽजधन्यानुभागौ गोत्रकर्मणो यथोक्तद्धि-चतुर्विकल्पाविति ।

"सेसम्म दुह" ति 'शेषे' भणितम्लपकृत्युत्तरपकृतिभ्योऽवशिष्टे आयुषि नारक-तिर्यकृ-मनुष्य-देवायुर्भेदाचतुर्विधे जघन्या-ऽजघन्य-उत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टानुभागबन्धचतुष्केऽपि 'द्विधा' द्विप-कारः सादि-अधुवबन्धलक्षणो बन्धो भवति । तथाहि—अनुभूयमानायुक्षिभागादौ प्रतिनियत-काल एवायुषो बध्यमानत्वात् सादिन्वात् तदनुभागस्यापि जघन्यादिक्रपस्य सादित्वम् , अन्त-श्रेह्तीच परत आयुर्वन्धोऽवश्यमुपरमत इति तस्याध्रुवत्वात् तदनुभागबन्धस्याप्यध्रुवत्वमिति । भाविता अनुभागबन्धमाश्रित्य मूलोत्तरपकृतीराश्रित्य भक्तका इति । अनुभागबन्धः समाप्तः ॥७॥

सम्प्रति प्रदेशवन्धस्यावसरः, ते च प्रदेशाः कर्मवर्गणास्कन्धानां सम्बन्धिनो जीवेन आत्म-सात् कियन्ते, अतः कर्मवर्गणाम्बरूपं वक्तव्यम्। तच प्राचीनवर्गणास्वरूपे निगदिते सति ज्ञातुं शक्यम्, अतः प्रसङ्गतः शेषवर्गणास्वरूपमपि निगदनीयम् । शेषाः पुनरौदारिकाद्याः, ताम्य भ्रहणप्रायोग्या-ऽभ्रहणपायोग्यभदाद् द्विधा, अत एकाणुक-द्वग्रणुकादिस्कन्धनिष्पना अग्रहणवर्ग-णाद्याः कर्मवर्गणावसाना वर्गणाः सजातीयद्रव्यसमुदायरूपा निरूपयन्नाह—

सेसम्मि बुहा (अतुमागबन्धः) हगबुगणुगाइ जा अभवणंतगुणियाण्। संघा उरलोचियवग्गणा उ तह अगहणंतरिया॥ ७५॥

''सेसम्मि दुह'' चि पदं अनुमागवन्धाधिकारे बहुमिः प्रकारेन्यांख्यातमित्यनुमागवन्यः

समर्थितः । अणुकश्रदः प्रत्येकं सम्बन्धते, ततः केवछोऽणुरेवाणुकः परमाणुरित्यर्थः, एकोऽणुको यत्र स प्रकाश्रुकः, द्वौ अणुको यत्र स द्व्र्यणुकः, एकाणुकद्व्यणुकःस्कन्धा आदिर्येषां
व्यथुकादीतां त एकाणुकद्व्यणुकादयः "मयूर्व्यंसकेत्यादयः" (सिद्धः० ३-१-११६) इति
मध्यमपदकोपी समासः, विभक्तिछोपश्च पाकृतत्वात् । किमवसानाः ? इत्याह—"जा अभवणंत"
इत्यादि । वावद् इत्यव्ययं पर्यवसानार्थे, अभव्येभ्योऽनन्तगुणिताः, उपछक्षणत्वात् सिद्धानामन्नसमागेऽणवो येषां तेऽभव्यानन्तगुणिताणवः । गमकत्वात् समासः । 'स्कन्धाः' द्विपरमाण्यादिक्षपाः । अयमर्थः—एकाणुक-द्व्यणुकादयः स्कन्धा एकैकपरमाणुवृद्धा तावन्नया यावदमव्येभ्योऽनन्तगुणैः सिद्धानन्तभागवर्तिभिः परमाणुभिर्निष्पनास्ते स्कन्धा एवम्भृताः । किम् !
इत्याह—औदारिकोचितवर्गणा भवन्ति । तत्रोदाराः—स्पारतामात्रसारा वैक्रियादिशरीरपुद्धरुवापेक्षया स्यूखा इत्यर्थः, तैरित्थम्भृतैः पुद्गलैर्निष्पन्नमौदारिकशरीरम्, तस्यौदारिकस्य निष्पचौ
कृतव्यायामुचिताः—योग्या औदारिकोचिताः, ताश्च ता वर्गणाश्च समानजातीयपुद्धरुससमूहात्मिका
औदारिकोचितवर्गणा भवन्तीत्यक्षरार्थः ।

भावार्थस्त्वयम् इह समस्तलोकाकाशप्रदेशेषु ये केचन एकाकिनः परमाणवो विधन्ते तत्समुदायः सजातीयत्वाद् एका वर्गणा, एवं द्विप्रदेशिकानामनन्तानामपि स्कन्धानां सजाती-यत्वाद् द्वितीया वर्गणा, त्रिप्रदेशिकानामनन्तानामपि स्कन्धानां सजातीयत्वात् तृतीया वर्गणा, एवमेकैकपरमाणुवृद्धा सङ्ग्रोयमदेशिकानामनन्तानामपि स्कन्धानां सजातीयसमुदायरूपाः स-इपाता वर्गणाः, असङ्गातमदेशिकस्कन्धानामेकैकपरमाणुवृद्धानामसङ्गया वर्गणाः, अनन्त-परमाणुनिष्पन्नस्कन्धानामनन्ता वर्गणाः, अनन्तानन्तपदेशिकानां स्कन्धानामनन्तानन्तवर्गणाः, सर्वा अप्येता अरुपपरमाणुमयत्वेन स्थूलपरिणामतया च स्वभावाद् जीवानां महे न समा-गच्छन्तीत्यप्रहणवर्गणा एताः सर्वा अप्युच्यन्ते । एताश्च सर्वाः समितिक्रम्य अभव्यानन्तगुणैः सिद्धानन्तभागवर्तिभिः परमाणुभिर्निष्पन्नैः स्कन्धेरारब्धा म्रहणमायोग्या जधन्यौदारिकवर्यणा भवन्ति । तत आरम्य एकैकपरमाणुवृद्धस्कन्धारब्धा औदारिकशरीरयोग्योत्कृष्टवर्गणां यावदेता अपि जयन्योत्कृष्टमध्यवर्तिन्योऽनन्ता वर्गणा भवन्ति, यतो जयन्यायाः सकाशाद् उत्कृष्टाया अनुन्तभागाभिकत्वं वक्ष्यते, अनन्तभागधानन्तपरमाणुमयः, तत एकोत्तरप्रदेशोपचये सति मध्यवर्तिनीनामानन्त्यं न विरुध्यते । "तह अगहणंतरिय" ति 'तथा' तेन एकैकपरमाणूपचय-क्रयेण मकारेण 'अम्बहणान्तरिताः' अमहणवर्गणान्तरिता वर्गणा भवन्ति । एतदुक्तं भवति---भौदारिकशरीरोत्कृष्टवर्गणाभ्यः परत एकपरमाणुसमधिकस्कन्धरूपा वर्गणा औदारिकशरीरस्यैव अपन्या आहणप्रायोग्या, ततो द्विपरमाण्यिकस्कन्यरूपा द्वितीयाऽप्रहणप्रायोग्या, एवमेकैक-प्रमाण्यविकत्कत्यरूपा वर्गणास्तावव् बाच्या यावदुत्कृष्टा अप्रहणप्रायोग्या वर्गणा भवति, ज्ञथन्त्राम्ब्राश्च वर्गणायाः सकाशाद् उत्कृष्टा वर्गणा अनन्तगुणा । गुणकारकश्चाऽभव्यानन्त-अष-सिद्धान-सभागकरूपराश्चिममाणी द्रष्टव्यः । एतासां चामहणप्रायोग्यता औदारिकं प्रति मसुतपरमाणुनिष्पवस्तात् स्थमपरिणामस्ताव वेदितन्येति ॥ ७५ ॥

# एमेव विउच्चाहारतेय भासाणुपाणमणकम्मे ।

सुहुमा कमावगाहो, ऊणूणंगुलअसंखंसो ॥ ७६ ॥ 'एवमेव' वकारलोपः "यावत्तावजीवितवर्तमानावटपावारकदेवकुलैवमेवे वः" (सिद्ध० ८-१-२७१) इति प्राकृतसूत्रेण, पूर्वोक्तौदारिकशरीरम्रहणपायोग्या-ऽम्रहणपायोग्यवर्गणान्यायेन वैक्रिया-ऽऽहारक-तेजस-भाषा-ऽऽनापान-मनः-कर्मविषया वर्गणा भवन्ति । तत्र विविधा-नाना-प्रकारा किया--विकिया, तथा च तद्धेतुभूतायाः कियाया वैकियसमुद्धातकरण-दण्डनिसर्गादि-विविधत्वं प्रज्ञायादिषु निर्दिष्टमेव, औदारिकाचपेक्षया वा विशिष्टा विरुक्षणा वा क्रिया वि-किया, तस्यां भवं वैकियं शरीरम् । तथाऽपूर्वार्थग्रहणादिनिमित्तमुत्कृष्टतो हस्तप्रमाणं चतुर्दश-पूर्वविदा आह्रियते-गृह्यते यत् तद् आहारकम्, कृत् "बहुलम्" (सिद्ध० ५-१-२) इति कर्मणि णकः यथा पादहारक इत्यादौ; यद्वा आहियन्ते- गृह्यन्ते सूक्ष्मा जीवादयः पदार्थाः केवलि-समीपेऽनेनेति निपातनादाहारकम् । तथाऽऽहारपाककारणभूतास्तेजोनिसर्गहेतवश्चोप्णाः पुद्गला-स्तेज इत्युच्यन्ते, तेन तेजसा निर्वृत्तं तेजसं शरीगं सूक्ष्मादिलिङ्गगम्यम् । तथा भाषणं भाषा । तथा आनापानः-उच्छ्वासनिःश्वासः। तथा मन्यते-चिन्त्यते वस्त्वनेनेति मनः। तथा कर्मणा-नामकर्मोत्तरप्रकृत्या निर्वृत्तं कार्मणम् , ज्ञानावरणीयाद्यष्टविधकर्मम्वप्रायोग्यपुद्गलानां गृहीतानां तत्तद्वपेण परिणामजनकमित्यर्थः । ततो वैक्रियादिनिष्पत्तियोग्याः पुद्रलवर्गणा अपि वैक्रियादि-शब्दैः शोच्यन्ते, यावद् ज्ञानावरण। यप्यविधकर्मपरिणामहेतुकं दलिकमपि कार्मणवर्गणेति। तत्रश्च वैक्रियं चाहारकं च तजसं च भाषा चानापानश्च मनश्च कार्मणं चेति समाहारद्वनद्वस्त-स्मिन् वैकिया-ऽऽहारक-तैजस-भाषा-ऽऽनापान-मनः-कार्भणे । एता वैकियाद्या वर्गणा अग्रहण-वर्गणान्तरिता मवन्तीत्यक्षरार्थः ।

मावार्थस्त्ययम्—तत्र याः पूर्वमौदारिकं प्रति प्रभूतपरमाणुनिष्पन्नत्वात् सूक्ष्मपरिणामत्वा-बाग्रहणप्रायोग्या वर्गणा उक्ताम्ता एव वैक्रियं प्रति स्वरूपपरमाणुनिष्पन्नत्वात् स्थूलपरिणाम-त्वाचाम्रहणपायोग्या वर्गणा वेदितव्याः । ततोऽमहणपायोग्योत्कृष्टवर्गणापेक्षया च एकपरमाण्य-धिकस्कन्धरूपा वर्गणा वैक्रियशरीरप्रायोग्या जघन्या वर्गणा. ततो द्विपरमाण्वधिकस्कन्धस्वरूपा द्वितीया वैक्रियशरीरस्य महणप्रायोग्या वर्गणा, एवमेकैकपरमाण्वधिकस्कन्धरूपा वैक्रिय-शरीरपायोग्या वर्गणास्तावद् वाच्या यावदुत्कृष्टा प्रहणपायोग्या वर्गणा भवति, जघन्या-याश्चीत्कृष्टा अनन्तगुणेति, एवं सर्वत्र । वैक्रियशरीरोत्कृष्टवर्गणापेक्षया च एकपरमाण्य-धिकस्कन्धरूपा जघन्या अग्रहणपायोग्या वर्गणा, ततो द्विपरमाण्वधिकस्कन्धरूपा द्वितीया अग्रहणप्रायोग्या, एवमेकैकपरमाण्वधिकस्कन्धरूपा अग्रहणप्रायोग्या वर्गणास्तावद् वाच्या याद-दुक्तृष्टा अग्रहणप्रायोग्या वर्गणा । एताश्च प्रभूतद्रव्यनिष्पञ्चत्वात् सूक्ष्मपरिणामोपेतत्वाच वैकि-यशरीरस्यात्रहणयोग्याः, आहारकम्याप्यरुपपरमाणुनिष्पन्नत्वाद् बादरपरिणामोपेतत्वाचात्रहण-योग्याः, एवमुत्तरत्रापि भावना कार्या । अबहुणप्रायोग्योत्कृष्टवर्गणापेक्षया च एकपरमाण्यविकः-स्कन्धस्तपा वर्गणा आहारकशरीरप्रायोग्या जघन्या वर्गणा, जघन्याचा उत्कृष्टान्ताः एता अपि मयोचरमेकोचरपरमाणुद्वक्रिमत्तकन्धारक्या अनन्ता भवन्ति । तत्तत्तद्वपरि इत्याचिकरकंमेरा- रम्या आहारक-तैजसयोरुकादेव हेतोरयोग्या जघन्या अम्हणवर्गणा, जघन्याचा उत्कृष्टान्ता एता अप्येकोचरपरमाणुवृद्धिमत्कन्धारव्धा अनन्ता एव मन्तव्याः । तदुपरि च रूपाधिकस्क-न्धारक्या तैजसशरीरनिष्पादनहेतुर्जयन्या तैजसशरीरवर्गणा, जयन्याया उत्कृष्टां यावद् एता अप्येकोत्तरबृद्धिमत्स्कन्धारब्धा अनन्ता एव मन्तव्याः । तदुपरि चैकोत्तरपरमाण्वारब्धाः स्कन्धाः प्रागुक्तहेतोरेव तैजस-भाषयोरयोग्यत्वादनन्ता अप्रहणवर्गणा वाच्याः । तद्परि रूपाधिकस्कन्धै-रारब्धा जघन्या भाषावर्गणा, यां भाषार्थं जीबोऽवलम्बते, यां च गृहीत्वा चतुर्विधमाषात्वेन पिक्समय्य विस्रजतीति भावः; जघन्याया उत्कृष्टां यावदेता अप्येकैकपरमाणुवृद्धिमत्तकन्था-रब्धा अनन्ता ज्ञेयाः । तदुपरि च रूपाधिकस्कन्धेरारब्धा जघन्या अम्रहणवर्गणा, जघन्या-मादौ कृत्वोत्कृष्टां यावदेता अप्येकैकपरमाणुवृद्धिमत्स्कन्धारब्धा अनन्ता अवसेयाः । तदुपरि रूपाधिकस्कन्धेरारव्या जघन्या आनापानवर्गणा भवति, यां गृहीत्वा आनापानभावं नयति। जघन्याया आरभ्योत्कृष्टां यावदेता अप्येकैकोत्तरवृद्धिमत्कन्धारच्या अनन्ता मन्तव्याः । तत-स्तद्परि पुनरेकैकोत्तरस्कन्धारच्धा जघन्याचा उत्क्रष्टान्ता अनन्ता एवाम्रहणवर्गणा वाच्याः। तदुत्कृष्टाम्रहणवर्गणोपरि रूपे प्रक्षिप्ते जघन्या मनोनिष्पत्तिहेतुर्मनोवर्गणा भवति, यां गृहीत्वा जीवः सत्या-ऽसत्यादिचतुर्विधमैनोयोगभावेन परिणमय्य चिन्तयति; जधन्याद्या उत्कृष्टान्ता एता अप्येकैकोत्तरपरमाणुवृद्धिमत्स्कन्धारब्धा अनन्ता अवसेयाः । ततस्तद्परि एकैकपरमाणुवृद्धि-मत्कन्धारब्धा जधन्याद्या उत्कृष्टवर्गणान्ता अनन्ता अग्रहणवर्गणाः । तत उत्कृष्टामहणवर्गणो-परि रूपे प्रक्षिप्ते जघन्या ज्ञानावरणादिहेतुमूता कार्मणवर्गणा भवति, जघन्याया उत्कृष्टां याव-देता अप्येकैकोत्तरपरमाणुवृद्धिमत्सकन्धारब्धा अनन्ता मन्तव्याः। अत्रौदारिकादिवर्गणा आदौ कृत्वा जघन्यमध्यमोत्कृष्टा अग्रहण-प्रहणा-ऽग्रहणप्रायोग्या वर्गणाः स्थापनया दर्श्यन्ते—

| आदारका-<br>प्रहणवर्गणाः<br>१             |                                              | अप्रहणव-<br>र्गणाः ३      | वैकियप्रहण<br>वर्गणाः ४                              | अप्रहणव-<br>र्गणाः ५                      | अहारकव-<br>र्गणाः ६                      | अग्रहणव-<br>र्गणाः ७                      | तैजसप्रहण-<br>वर्गणाः ८                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ३ शून्यानि                               | ६ ग्रून्यानि                                 | ९ शून्य।नि                | १२ श्रूत्यानि                                        | ९५ शून्यानि                               | १८ ग्र्स्यानि                            | २१ ग्रून्यानि                             | २४ श्रून्यानि                                   |
| २ श्रूत्ये                               | ५ ग्रून्यानि                                 | ८ शून्यानि                | १९ श्रून्यानि                                        | १४ झून्यानि                               | १७ श्रूत्यानि                            | २० शून्यानि                               | २३ शूल्यानि                                     |
| १ झून्यम्                                | ४ श्रून्यानि                                 | ७ ग्रून्यानि              | १० श्रून्यानि                                        | १३ शूर्यःनि                               | १६ ग्रून्यानि                            | १९ शून्य।नि                               | २२ शून्यानि                                     |
|                                          |                                              |                           |                                                      |                                           |                                          |                                           |                                                 |
| अग्रह्णद-<br>र्धणाः ९                    | भाषाग्रहण-<br>वर्गणाः १०                     |                           | आनापःन-<br>प्रहृणावर्गणाः<br>१२                      | अप्रहणब-<br>र्गणाः १३                     | मनोग्रहण-<br>वर्गणाः १४                  |                                           | कार्मणब्रहण-<br>वर्गणा १६                       |
| र्शणाः ५                                 | वर्गणाः १०                                   | र्गणाः ११                 | श्रहणावरीणाः<br>१२                                   | र्गणाः १३                                 | वर्गणाः १४                               | र्गणाः १५                                 |                                                 |
| र्थणाः ९<br>२७ द्युन्यानि                | वर्गणाः १०<br>३० ग्रन्यानि                   | र्गणाः ११                 | प्रहणावर्गणाः<br>१२<br>३६ श्रऱ्यानि                  | र्गणाः १३<br>३९ श्र्स्यानि                | वर्गणाः १४<br>४२ झून्यानि                | र्गणाः १५<br>४५ <b>ग्र</b> त्यानि         | वर्गणा १६<br>४८ <b>ग्र</b> न्यानि               |
| र्थणाः ९<br>२७ ग्रन्यानि<br>२६ ग्रन्यानि | वर्गणाः १०<br>३० श्रूत्यानि<br>२९ श्रूत्यानि | र्गणाः ११<br>१३ ग्रन्यानि | प्रहणावर्गाणाः<br>१२<br>३६ श्रद्भानि<br>३५ श्रद्भानि | र्गणाः १३<br>३९ ग्रस्यानि<br>३८ ग्रस्यानि | वर्गणाः १४<br>४२ झून्यानि<br>४१ झून्यानि | र्गणाः १५<br>४५ द्यन्यानि<br>४४ द्यन्यानि | वर्गणा १६<br>४८ <b>श</b> ्चारि<br>४७ श्रूच्यारि |

प्वमिता औदारिकाचाः कार्मणवर्गणावसाना वर्गणाः प्रस्तिपताः। इत ऊर्ध्वमन्यत्र कर्मप्रें हर्स्याः दिप्यन्या अपि ध्रुवा-ऽचित्ताचा वर्गणा निरूपिताः, ताश्चेहानुपयोगित्वेन नीकाः, तसं एवा-वसेयाः, सञ्चेपक्विसत्त्वानुब्रहार्थत्वात् प्रस्तुतप्रारम्भस्येति ।

उक्ता वर्गणाः, एताश्च बहुतरपरमाणुनिचयरूपा अभिहिताः, अतः कियन्मात्रं क्षेत्रं ता व्याप्नुवन्ति ! इत्याह-"सुहुमा कमा" इत्यादि । एता औदारिकाचा वर्गणाः 'क्रमात्' क्रमण-उत्तरोत्तरपरिपाट्या सूक्ष्मा ज्ञातच्याः । अयमर्थः--प्रथममग्रहणवर्गणा औदारिकस्य सूक्ष्माः, ततस्तस्यैव प्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः, ततस्तस्यैवाप्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः । ततो वैक्रियस्य प्रहणव-गेणाः सूक्ष्माः, ततस्तस्यैवाष्ट्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः । तत आहारकष्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः, ततस्त-दमहणवर्गणाः सूक्ष्माः । ततस्तैजसम्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः, ततस्तदम्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः। तती भाषाग्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः, ततस्तद्भहणवर्गणाः सूक्ष्माः । तत आनापानप्रहणवर्गणाः सूक्ष्माः, ततस्तद्महणवर्गणाः सूक्ष्माः । ततो मनोमहणवर्गणाः सूक्ष्माः, ततस्तद्महणवर्गणाः सूक्ष्माः । ततः कार्मणप्रहणवर्गणाः सूक्ष्मा इति। "अवगाहो ऊणूणंगुरुअसंखंसु" ति अवगाहन्ते— अवस्थानं कुर्वन्ति वर्गणा यस्मिन् असावगाहः अवस्थानक्षेत्रम्, स च कियन्मात्रः ! इत्याह— 'ऊनोनाङ्गुलासक्क्षेयांशः' न्यूनः न्यूनतरोऽङ्गुलस्यासक्क्षेयांशः-अङ्गुलासक्क्षेयभागो यत्र स तथा। एतदुक्तं भवति-पुद्गलद्रव्याणां हि यथा यथा प्रमूतपरमाणुनिचयः सम्पद्यते तथा तथा सूद्भः सूस्मतरः गरिणामः सङ्गायते, तत औदारिकवर्गणास्कन्धानामवगाहनाऽङ्करलासम्बन्धागः, स एव तदप्रहणवर्गणानां न्यूनः; स एव वैक्रियप्रहणवर्गणानां न्यूनः, तदप्रहणवर्गणानां स एव न्यूनः; आहारकप्रहणवर्गणानां स एव न्यूनः, तदप्रहणवर्गणानां स एव न्यूनः; तैजसप्रहण-वर्गणानां स एव न्यूनः, तदग्रहणवर्गणानां स एव न्यूनः; भाषाग्रहणवर्गणानां स एव न्यूनः, तदमहणवर्गणानां स एव न्यूनः; आनापानमहणवर्गणानां स एव न्यूनः, तदमहणवर्गणानां स एव न्यूनः; मनोग्रहणवर्गणानां स एव न्यूनः, तदश्रहणवर्गणानां स एव न्यूनः; कार्मणग्र-हणवर्गणानां स एवाङ्गुरुसम्बेयभागो न्यूनतर इति ॥ ७६ ॥

उक्तं वर्गणानां लक्त्पमवगाहस्त्रमानं च । अधुनैकादिवृक्त्वा वर्धमानामामग्रहणवर्गणानां परिमाणनिक्तपणायाह—

## इक्षिकदिया सिद्धाणंतंसा अंतरेसु अग्गहणा। सन्वत्य जहन्तुचिया, नियणंतंसाहिया जिद्वा॥ ७७॥

एकैकः परमाणुः प्रतिस्कन्धमधिकः—उत्तरप्रवृद्धो यासु ता एकैकाधिका एकैकपरमाणुवृद्धा इत्यर्थः, अप्रहणवर्गणा मवन्तीति योगः । कियत्यः ? इत्याह—'सिद्धानन्तांशाः' सिद्धानामन-न्तांऽशः—मागो यासां ताः सिद्धानन्तांशाः—सिद्धानन्तमगवर्तिन्यः, उपलक्षणत्वाद् अमव्यानन्त-गुणाः। आसामाधारनिरूपणायाह—'अन्तरेषु अन्तरालेष्वीदारिक-विक्रयादिवर्गणामध्येष्वित्यर्थः, 'अप्रहणाः' अप्रहणवर्गणाः । एतदुक्तं मवति—निजनिजजधन्याप्रहणवर्गणेकस्कन्ये ये परमा- अवस्तेऽभव्यराशिममाणेनानन्तकेन गुणिता यावन्तो मवन्ति तावस्योऽष्रहणवर्गणा एकैकपरमान् गुवद्धा अन्तरेषु मन्तव्याः । अधुना प्रहणयोग्यवर्गणासु निजनिजजधन्यवर्गनाकाः सक्ष्रवात्

सस्वीत्हृद्दर्गणायां यावन्मात्राधिकत्वं तदाह—"सबत्य जहन्नुचिया नियणंतंसाहिया जिहा" 'सर्वत्र' सर्वात्वंप्यौदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारक-तेजस-भाषा-ऽऽनापान-मनः-कार्मणवर्गणायु जबन्या चाताबुचिता च—योग्या च जघन्योचिता योग्यजघन्येत्यर्थः, तस्याः सकाशात् , पाकृतत्वात् पश्च-म्येंकवचनस्य छुप् , निजेन—स्वकीयेनानन्तांशेन—अनन्तमागेनाधिका—समर्गला भवति । काऽसौ ! इत्याह—'ज्येष्ठा' उत्कृष्टा । किसुक्तं मवति !—औदारिकजघन्यमहणवर्गणारम्भक्तकन्यस्यानन्तमागे यावन्तोऽणवस्तत्ममाणेन विशेषणोत्कृष्टवर्गणारम्भक एकैकस्कन्थोऽधिको मन्तष्यः । अत एवानन्तभागलक्षपरमाण्नामनन्तत्वेनैकैकपरमाणुवृद्ध्या जायमाना जघन्योत्कृष्टान्तराक्क्षितिन्य औदारिकवर्गणा अप्यनन्ताः सिद्धा भवन्ति । एवं वैक्रिया-ऽऽहारक-तेजस-माथा-ऽऽना-पान-मनः-कार्मणवर्गणास्विप प्रहणप्रायोग्यासु निजनिजजघन्यवर्गणारम्भक्तकन्यस्यानन्तभागे वेऽनन्तपरमाणवस्तावन्मात्रेणानन्तभागेन सस्वोत्कृष्टवर्गणारम्भक एकैकः स्कन्धोऽधिको वाच्यः, तस्य चानन्तभागस्यानन्तपरमाणुमयत्वेनैकैकपरमाणुवृद्धाः सर्वप्रहणवर्गणा अप्यनन्ता अवसेयाः, केवलमुत्तरोत्तरवर्गणास्कन्धानामनन्तगुणपरमाणूपचितत्वेनानन्तमागोऽप्युत्तरोत्तर्गमुप्रवृद्ध-प्रवृद्धत-रावृद्धत्मादिभेदेन नानाविधो दृश्य इति ॥ ७७ ॥

अथ यादशं कर्मस्कन्थदिलकं जीवो गृह्वाति तदाह---

#### अंतिमचउफासदुगंघपंचवन्नरसक्तममसंघदछं । सञ्वजियणंतगुणरसमणुजुत्तमणंतयपएसं ॥ ७८॥

जीवः कर्मस्कन्धदलं गृह्वातीत्युत्तरगाथायां सम्बन्धः । तत्र "अंतिम" त्रि अन्ते मया अन्तिमाः "पश्चादायन्तामादिमः" (सिद्ध०६-३-७५) इतीमप्रत्ययः, अन्त्याः—पर्यन्तवर्तिनः, अन्तिमत्वं च "फौसा गुरुलहुमिउलरसीउण्हिसणिद्धरुक्तलऽहु" (गा० ४०) इति कर्मदि-पाकस्त्रमतिपादितक्रममाश्रित्य क्रेयम् । चत्वारः—चतुःसक्त्याः स्पर्शाः—शीत-उप्ण-क्रियम् क्रियन्त्रभला यस्य कर्मस्कन्धदल्य—कर्मस्कन्धद्रव्यस्येत्यर्थः, तदन्तिमचतुःस्पर्शम् । अयमत्राद्ययः—अमीषां चतुणां स्पर्शानां मध्यात् कोऽपि परमाणुः केनाप्यविरुद्धेन स्पर्श्वद्येन संयुक्तस्तत्र विषत् । त्रमाहि—क्रिय-उप्णस्पर्शद्वितयोपेतः कश्चित् परमाणुस्तत्र भवति, कश्चन रूक्ष-शीतस्पर्शद्वय-युक्तः परमाणुः, कश्चिच क्रियम-शीतस्पर्शद्वयोपेतः, कश्चित्र रूक्ष-उप्णस्पर्शद्वयसमन्वित इति । अतः स्कन्धद्वव्यसभव्यानन्तगुणपरमाणुनिर्वृत्तं सिद्धानन्तभागवर्तिपरमाणुक्तितमविरुद्धस्पर्शद्व-वेगेपतपरमाणुसहिततया चतुःस्पर्शसम्पन्नं सङ्गच्छत एव । गुरु-छपु-मृदु-कठिनस्पर्शवन्तस्य ये परमाणवस्ते कर्मस्कन्धद्वव्ये न भवन्तीति । एतच प्रद्वासिमःप्रकृत्त्याचिमप्रायेणोक्तम् । यद्व-च्छत्तकटीकायां तु—"मृदु-छपुलक्षणं स्पर्शद्वयं तावद्वस्थतं मवति, अपरो च क्षिय-उष्णौ क्रिय-क्षीतौ वा, द्वाविरुद्धौ मवतः" (पत्र १०४-१) इति चतुःस्पर्शोक्तरका । तथा द्वौ सुरमि-दुरमिलक्षणौ गन्धौ यस्य तद् द्विगन्यम् । पद्यशब्दस्य प्रत्वेकं सम्बन्धात् पर्धित—पद्धसक्ता वर्णाः कृष्ण-नीरु-कोहित-हारिद्ध-शुक्कक्षणा यस्य तत्

१ सं० २ त० छा० <sup>०</sup>न स्वकीयेना<sup>०</sup> ॥ २ सं० १-२ <sup>०</sup>रास्त्र प्र<sup>०</sup> ॥ ३ स्पर्धा ग्रहर्लेष्ट्रपट्टः सारः सीत रुष्यः किम्मी रुक्ष इसारी ॥

पश्चवर्णम् । पश्च रसाः—तिक्त-कदुक-कषाया-ऽन्ल-मधुरस्रक्षपा यस्य तत् पश्चरसम् । कार्मणवर्गणामधानाः स्कन्धाः कर्मस्कन्धाः, त एव यथालकालं दलनाद् विशरारुभवनात् "दलं निक्तस्र
विशरणे" (सिद्धहेमधा० पा० २२२) इति वचनात्, दलं—दलिकं कर्मस्कन्धदलम् । ततोऽन्तिमचतुःस्पर्शे च तद् द्विगन्धं चान्तिमचतुःस्पर्शद्विगन्धम्, अन्तिमचतुःस्पर्शद्विगन्धं च तत् पश्चरः
वर्णं चान्तिमचतुःस्पर्शद्विगन्धपश्चवर्णम्, अन्तिमचतुःस्पर्शद्विगन्धपश्चवर्णं च तत् पश्चरसं चान्तिमचतुःस्पर्शद्विगन्धपश्चवर्णपश्चरसम्, अन्तिमचतुःस्पर्शद्विगन्धपश्चवर्णपश्चरसं च तत् कर्मस्कन्धदलं चान्तिमचतुःस्पर्शद्विगन्धपश्चवर्णपश्चरसकर्मस्कन्धदलम् । इह स्कन्धग्रहणेनेतत् स्चयति—
ये कर्मस्कन्धातः एव चतुःस्पर्शवन्तो जीवेन गृद्धन्ते, औदारिक-वैक्रिया-ऽऽहारकशरिरयोग्यास्तु
स्कन्धा अष्टस्पर्शा एव गृद्धन्ते इति, तेजसाद्याश्च ये प्रहणप्रायोग्यास्तेऽपि सर्वे चतुःस्पर्शवन्त
एव जीवेन गृद्धन्त इति मन्तव्यम् । वर्ण-गन्ध-रसाः पुनरौदारिकादीनां सर्वेषामपि स्कन्धानां
यभोक्तप्रमाणा एव भवन्ति । उक्तं च—

पंचरर्सपंचवन्नेहिं परिणया अह फास दो गंघा । जीवाहारगजोगा, चउफासविसेसिया उवरिं ॥ ( पश्चसं० गा० ४१० )

आहारकस्कन्धेभ्य उपरितनास्तैजसाद्याः स्कन्धा प्रहणप्रायोग्याः सर्वे चतुःस्पर्शा मवन्तीत्यर्थः।

तथा सर्वजीवेभ्योऽनन्तो गुणो येषां ते सर्वजीवानन्तगुणाः, रस्यते—विपाकानुभवनेन आस्वाद्यत इति रसः—अनुभागस्तस्याणवः—अंशा रसाणवः, सर्वजीवानन्तगुणाश्य ते रसाणवश्य सर्वजीवानन्तगुणारसाणवस्तैर्थुक्तं—समन्वितम् । इदमत्र इदयम्—इह सर्वजघन्यस्याणि पुद्गल्लस्य रसः केवलिभज्ञया छिद्यमानः सर्वजीवानन्तगुणान् भागान् प्रयच्छिति । ते च भागा अति-सूक्ष्मतयाऽपरभागाभावान्तिरंशा अंशा रसाणव इत्युच्यन्ते । रसाणवो रसिवभागा रसपिलच्छेदा भावपरमाणव इति पर्यायाः । ते च रसाणवः प्रतिस्कन्धं सर्वकर्मपरमाणुषु सर्वजीवानन्तगुणा विद्यन्ते, तैश्वैवंविषे रसाणुभिर्युक्तं परिगतं कर्मस्कन्धदिलकं जीवो गृह्णातिति । एतदुक्तं भवति—निम्बेक्षुरसाद्यिश्रयणैस्तण्डुलेषु प्रत्येकं यथा रसिवशेषं तत्तद्रृपं पक्ता जनयित, तथा अनुभाग-वन्धाध्यवसायः सर्वस्कन्धेप्वभव्यानन्तगुणकर्भप्रदेशनिष्पन्नेषु प्रतिपरमाणु सर्वजीवेभ्योऽनन्तगुणान् रसाविभागपिलच्छेदान् जीवो जनयतीति । तथा "अणंतयपएसं" ति अनन्ता अभव्यानन्तगुणाः सिद्धेभ्योऽनन्तगुणहीनाः प्रदेशाः पुद्गला यत्र तदनन्तप्रदेशम् । इदमुक्तं भवति—अभव्येभ्योऽनन्तगुणहीनाः प्रदेशाः पुद्गला यत्र तदनन्तप्रदेशम् । इदमुक्तं भवति—अभव्येभ्योऽनन्तगुणहीनाः पर्वशाः पुद्गला यत्र तदनन्तप्रदेशम् । इदमुक्तं भवति—अभव्येभ्योऽनन्तगुणहीनः सरदेशाः परमाणुभिर्निप्यन्नमेकेकं कर्मस्कन्धं गृह्णाति, तानिष स्कन्धन् प्रतिसमयमभव्येभ्योऽनन्तगुणान् सिद्धानामनन्तभागवर्तिन एव गृह्णातीति ॥ ७८ ॥

एगपएसोगाढं, नियसब्बपएसओ गहेइ जिओ । थेवो आउ तदंसी, नामे गोए समी अहिओ ॥ ७९ ॥

एकस्मिन् पदेशेऽवगाढमेकप्रदेशावगाढं-येष्वाकाशप्रदेशेषु जीवोऽवगाढस्तेष्वेव यत् कर्म-पुद्गरुद्भच्यं तद् रागादिखेहगुणयोगाद् आत्मिन लगति । यदाह वाचकग्रुरुपः---

१ पचरसपम्बर्णेः परिणता अष्ट स्पर्शा ही गन्थी । जीवाहरणयोग्याखतुःस्पर्शविश्लेषिता सपरि ह

क्षेहाम्यक्तशरीरस्य, रेणुना क्षिप्यते यथा गात्रम् । रागद्वेषाक्कित्रस्य कर्मबन्धो भवत्येवम् ॥ ( प्रशम० का० ५५ )

न त्वनन्तरपरम्परप्रदेशावगाढम्, भिन्नदेशस्यस्य कर्मपुद्गलद्रव्यस्य प्राह्मत्वपरिणामाभावात्। यथा हि दहनः स्वप्रदेशस्थितान् योग्यपुद्गलानात्मभावेन परिणमयति इत्येवं जीवोऽपि स्वक्षेत्र-स्वमेव द्रव्यमादत्ते न त्वनन्तरपरम्परप्रदेशस्थम् । एतच द्रव्यं गृह्ममाणं जीवेन नैकेन प्रदेशेन न द्वचादिभिर्वा प्रदेशैः किन्तु सर्वेरप्यात्मीयप्रदेशैरित्येतदेवाह---निजाः--आत्मीयाः सर्वे-सम-स्ताः प्रदेशा निजसर्वप्रदेशास्तैर्निजसर्वप्रदेशतः, आद्यादेराक्कृतिगणत्वात् तस्प्रत्ययः, निजसर्व-प्रदेशैः कर्मस्कन्धदलिकं गृह्णातीत्यर्थः, जीवप्रदेशानां सर्वेषामपि शृङ्खलावयवानामिव परस्परं सबन्धविशेषभावात् । तथाहि—एकस्य जीवस्य समस्तलोकाकाशप्रदेशराशिपमाणाः प्रदेशा वर्तन्ते, मिथ्यात्वादिबन्धकारणोदये च सति एकस्मिन् जीवप्रदेशे स्वक्षेत्रावगाढमहणप्रायोग्य-द्रव्यम्हणाय व्याप्रियमाणे सर्वेऽप्यात्मप्रदेशा अनन्तरपरम्परतया तद्रव्यम्हणाय व्याप्रियन्ते; यथा हस्ताञ्रेण करिंमश्चिद् बाह्ये घटादिके गृह्यमाणे मणिबन्ध-कूर्परांऽसादयोऽपि तद्वहणायाऽनन्त-रपरम्परतया व्यापियन्त इति । अथैवमेकाध्यवसायगृहीतकर्मपुद्गलद्भव्यस्य यस्मिन् कर्मणि यावन्मात्रो भागो भवति इत्येतदभिधित्सुराह—"थेवो आउ तदंसो" ति इहाष्टविधवन्धकेन जन्तुना यदेकेनाध्यवसायेनै विचित्रतागर्भेण गृहीतं दलिकं तस्याष्टौ भागा भवन्ति, सप्तविष-बन्धकस्य सप्त भागाः, षड्विधवन्धकस्य षड् भागाः, एकविधवन्धकस्यैको भागः। तत्र यदाऽऽयु-र्बन्धकालेऽष्टविधबन्धको जन्तुर्भवति तदा शेषकर्मस्थित्यपेक्षयाऽऽयुषोऽल्पस्थितित्वेन गृहीतस्य तस्यानन्तस्कन्धात्मककर्मद्रव्यस्यांशः-भागः सर्वस्तोकः आयुष्करूपतया परिणमति, ततो नान्नि मोत्रे च तुल्यस्थितित्वेन स्वस्थाने द्वयोरिप भागः समः, तत आयुष्कभागातु 'अधिकः' विशेषाधिक इति ॥ ७९ ॥

## विग्घावरणे मोहे, सन्वोवरि वेंग्यणीये जेणप्पे। तस्स फुडत्तं न हवइ, ठिईविसेसेण सेसाणं ॥ ८०॥

विष्ठस्य-अन्तरायस्य आवरणयोः-ज्ञानावरण-दर्शनावरणयोर्भागः समः, स्वस्थाने त्रयाणामित तुल्यस्थितिकत्वात् , नाम-गोत्रापेक्षया त्विष्ठिकः, विशेषाधिक इत्यर्थः । ततोऽन्तरायज्ञानावरण-दर्शनावरणभागाद् 'मोहे' मोहनीये भागः 'अधिकः' विशेषाधिकः। ननु तिर्हे वेदनीयस्य किंद्धपो भागो भवति ! इत्याह—'सर्वोपिर' वेदनीये सर्वकर्मभागोपिरष्टाद् विशेषाधिको 
मागो भवति । इदमुक्तं भवति— शेषकर्भापेक्षया तावद् मोहनीयस्योपिर माग उक्तः, वेदनीयस्य
पुनर्मोहनीयमागादिष सकाशाद् उपर्येव मागः। अत्र विनेयः पुच्छति— किं पुनरिह कारणं येनोक्षक्रमेण कर्मणां भागाधिक्यं भवति ! इति, अत्र वेदनीयस्य तावद् भागाधिक्ये कारणमाह—
"तस्स फुडतं न हवइ" ति 'येन' कारणेन 'अल्पे' स्तोके दिनेके सित 'तस्य' वेदनीयस्य
कर्मणः 'स्फुटत्वं' सुख-दुःस्वानुभवनव्यक्तिरिति यावत् 'न' नैव 'भवति' जायते। एतदुक्तं भवति—
सुख-दुःस्वजननस्यभावं वेदनीयं कर्म, तद्भावपरिणताध्य पुद्धकाः स्वभावात् प्रचुरा एव सन्तः

<sup>्</sup>रे क्षेठ १-२-सठ सठ छाठ °न वित्र° ॥ २ संच १-२ सठ सठ छाठ °नगीइ के° ॥

स्वकार्ये सुल-दु:सरूपं व्यक्तीकर्तुं समर्थाः, शेषकर्मपुद्गस्थाः पुनः स्वरूपा अपि स्वकार्ये निष्पा-दयन्ति । दृश्यते च पुद्गळानां स्वकार्यजननेऽरूपबहुत्वहृतं सामर्थ्यवैचिन्मस् । स्था हि भृष्टादि क्रम्मानं बहुतरमुपमुक्तं तृप्तिलक्षणं स्वकार्यमातनोति, मृद्वीकादिकं त्वरूपमपि मुक्तं तृष्टिमुप-अक्षयति: यथा विषं स्वल्पमपि मारणादिकार्य साधयति, लेप्द्रकादिकं तु प्रचरमिति, एवमिहापि इपनयः कार्यः । तस्मात् प्रमूता वेदनीयपुद्गलाः सुल-दुःखे साधयन्तीति सुल-दुःसस्फुटल-कारणाद् वेदनीयस्य महान् भाग इति स्थितम् । शेषकर्मणां भागस्य दीनाधिकत्वे कारणमाद्--"िठई विसेसेण सेसाणं" ति वेदनीयात् शेषकर्मणामायुष्कादीनां भागस्य द्दीनत्वमाधिक्यं दा विज्ञेयम् । केन १ इत्याह--स्थितिविशेषेण हेत्रमूतेन, यस्य नाम-गोत्रादेरायुष्काद्यपेक्षया महती स्थितिस्तस्य तदपेक्षया मागोऽपि महान् , यस्य त्वसौ हीना तस्य सोऽपि हीन इति भावः । नतु स्थित्यनुरोधेन भागो भवनायुषः सकाञ्चाद् नाम-गोत्रयोर्भागः सक्क्षातगुणः प्रामोति तत् किमित्युक्तं विशेषाधिक इति ? सत्यमेतत् , किन्तु सर्वोऽपि नरकगत्यादिकर्मकलाप आयुष्कोदय-मूकः, तदुत्य एव तस्योदयात्, अत आयुष्यः मधानत्वाद् बहुपुद्गलद्रन्यं लभते। यद्येवं तद-यक्षयाऽप्रधानत्वाद् नाम-गोत्रयोर्भागस्य विशेषाधिकत्वमयुक्तमिति, सत्यमेतत्, किन्तु नाम-गोत्रे सततबन्धिनी, ततस्तदपेक्षया बहुद्रव्यमाप्नुतः, आयुष्कं तु कादाचित्कबन्धत्वादरुपद्रव्यमा-मोति । इद्मुक्तं भवति—स्थित्यनुसारेण सञ्चयातगुणहीनताप्राप्ताविष शेषकर्मोदयाक्षेपकत्वेन प्रधानत्वाद् नाम-गोत्रापेक्षया किञ्चिदूनमेव भागमायुष्कं रूभते, नाम-गोत्रे त्वप्रधानतया द्दीनता-माप्ताविष सततवन्धित्वादायुष्कापेक्षया विशेषाधिकमेव भागं छमेते । ननु तथापि ज्ञानावरणाय-वेक्षया मोहनीयस्य सङ्गातगुणो भागः प्रामोति, तत्त्थितेर्ज्ञानावरणीयादिस्थित्यपेक्षया सङ्गात-गुणत्वात्, अतः कथं विशेषाधिक उक्तः ? सत्यम्, दर्शनमोहनीयलक्षणाया एकस्या एव मिथ्यात्वप्रकृतेः सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीलक्षणा स्थितिरुक्ता, चारित्रमोहनीयस्य तु कषायलक्ष-णस्य चत्वारिंशत्सागरोपमकोटीकोटीलक्षणैव स्थितिः, अतस्तदनुसारेण विशेषाधिक एव तद्भाग उक्तो न तु मञ्जातगुणः । दर्शनमोहनीयद्रव्यं तु सर्वमेव चारित्रमोहनीयदलिकात सर्वधाति-स्वेनानन्तभाग एव वर्तत इति न किञ्चित् तेन वर्धत इति । युक्तिमात्रं चैतत् , निश्चयतस्त श्रीसर्वज्ञवचनमामाण्यादेवातीन्द्रियार्थमतिपत्तिः। भवत्वेवम् तथाप्येकस्मिन् समये गृहीतद्वव्यस्य क्रमम्ह्या परिणामः १ कथं चैवं भागविकरुपना १ इति चेद् उच्यते — अचिनत्यत्वाज्जीवशक्ते-विश्वित्रत्वाच पुद्रुकपरिणामस्य जीवव्यतिरिक्तानामपि हान्नेन्द्रधनुरादिपुद्रुकानां विचित्रा परि-**अतिरबस्नेक्यते** किमुत जीवपरिगृहीतानाम् ! इत्यस्रं विस्तरेणेति ॥ ८० ॥

कृता मूलपकृतीनां भागमरूपणा । साम्यतमुत्तरमकृतीनां भागमरूपणां चिकीर्षुराह— नियजाइलद्धवलियाणंतंसो होह सञ्बचाईणं । बज्झंतीण विभज्जह, सेसं सेसाण पहसमयं ॥ ८१ ॥

यका यकाः प्रकृतयो यस्यां यस्यां मूल्पकृतौ पठिता विद्यन्ते तासां सैन प्रकृतिर्भित-आक्रिविवेया । तया तया निजनिजम्लपकृतिरूपया निजजात्या यद् रुट्यं-पासं दलिकामं तस्य बीक्षनन्तांदाः-अनन्त्यागः सर्वधातिरसयुक्तः स प्रव 'सर्वधातिनीनां' प्रकृतीनां केयस्यानाः बरण-केवलदर्शनावरण-निद्रापश्चक-मिध्यास-संज्वलनवर्जद्वादशक्षवायलक्षणानां विश्वतिसञ्चानामिप 'अवित' जायते। काऽत्र युक्तिः ? इति चेद् उच्यते—इहाष्टानामिप म्लपकृतीनां प्रत्येकं
ये किम्धतराः परमाणवस्ते स्तोकाः, ते च स्वस्वम्रूलमकृतिपरमाण्नामनन्ततमो भागः, त एव
च सर्वधातिमकृतियोग्याः । तिस्मिधानन्ततमे भागे सर्वधातिरसयुक्तेऽपसारिते शेषस्य दलिकस्य
देश्वधातिरसोपेतस्य का वार्ता ? इत्याह—''वज्झतीण विभज्जइ'' इत्यादि । बध्यमानानां न
स्वस्थ्यमानानां 'विभज्यते' विभागीक्रियते, विभज्य विभज्य दीयत इत्यर्थः । 'शेषं' सर्वधातिप्रकृत्यविद्यानां स्वजातिमकृतीनाम्, कथम् ? इत्याह—'प्रतिसमयं' प्रतिक्षणम्, बन्धन-विभजनकिययोरुमयोरिप कियाविशेषणिनदं योजनीयम् ।

अयमत्र तात्पर्यार्थः-इह ज्ञानावरणस्य पश्च तावदुत्तरप्रकृतयः, तासु चैका केवलज्ञाना-वरणरूक्षणा सर्वधातिनी, शेषाश्चतस्रो देशघातिन्यः । तत्र ज्ञानावरणस्य भागे यद् दलिकमा-याति तस्य यद् अनन्तभागवर्ति सर्वेषातिरसोपेतं द्रव्यं तत् केवल्ज्ञानावरणस्यैव भागतया परिणमति । शेषं त देशघातिरसोपेतं द्रव्यं चतुर्घा विभज्यते, तच मतिज्ञानावरण-श्रुतज्ञाना-वरणा-ऽवधिज्ञानावरण-मनःपर्यायज्ञानावरणेभ्यो दीयते । दर्शनावरणस्य च नव उत्तरप्रकृतयः, तासु च केवरुदर्शनावरणं निद्रापञ्चकं चेति षद् सर्वधातिन्यः, शेषास्तिस्रो देशबातिन्यः। तत्र दर्शनावरणस्य मागे यद् द्रव्यमागच्छति तस्य मध्ये यत् सर्वधातिरसोपेतमनन्ततमभाग-वर्ति द्रव्यं तत् पद्मिर्मार्गेर्म्त्वा सर्वधातिप्रकृतिषद्करूपतयैव परिणमति, रोषं तु देशधातिरस-युक्तं द्रव्यं शेषप्रकृतित्रयभागरूपतयेति । वेदनीयस्य पुनः सातरूपाऽसातरूपा वैकेव प्रकृतिरे-कदा बध्यते, न युगपदुमे अपि, साता-ऽसातयोः परस्परं विरोधात्, अतो वेदनीयमागरुव्धं द्रव्यमेकस्या एव बध्यमानायाः प्रकृतेः सर्वे भवति । मोहनीयस्य स्थित्यनुसारेण यो मूलभाग आभजति तस्यानन्ततमो भागः सर्ववातिप्रकृतियोग्यो द्वेषा क्रियते. अर्थ दर्शनमोहनीयस्य अर्थ चारित्रमोहनीयस्य । तत्रार्धे दर्शनमोहनीयसत्कं समग्रमपि मिध्यात्वमोहनीयस्य ढौकते । चारि-त्रमोहनीयस्य तु सत्कमर्धं द्वादशधा कियते, ते च द्वादश भागा आंद्रेभ्यो द्वादशकषायेभ्यो दीयन्ते. स्वस्थाने त कषायद्वादशकस्यापि तुरुयम् । शेषं त देशधातिरससमन्वितं द्रव्यं द्विधा क्रियते, तत्रैको भागः कषायमोहनीयस्य द्वितीयो नोकषायमोहनीयस्य । तत्र कषायमोहनी-यस्य भागश्चतुर्धा क्रियते, ते च चत्वारोऽपि भागाः संज्वलनकोध-मान-माया-लोभानां दीयन्ते । नोकषायमोहनीयस्य पुनर्भागः पश्चधा क्रियते, ते च पश्चापि भागा यथाकमं त्रयाणां वेदाना-मन्यस्मै वेदाय बध्यमानाय, हास्य-रतियुगहा-अति-शोकयुगह्योरन्यतरस्मै युगहाय भय-जुगु-प्साभ्यां च दीयन्ते नान्येभ्यः, बन्धाभावात् । न हि नवापि नोकवाया युगपद् बन्धमायान्ति, किन्तु यथोक्ताः पश्चेव । आयुषस्तु भागे यद् द्रव्यमागच्छति तत् सर्वमेकस्या एव बध्यमान-प्रकृतेर्भवति, यत आयुष एकस्मिन् काले एकैव प्रकृतिर्वध्यत इति । नामकर्मणो भागभावना क्रमेपकायभिपायेण दर्स्यते । तत्रेयं गाथा--

पिंडपगईसु बज्झंतिगाण वन्नरसगंघफासाणं ।
सवेसिं संघाए, तणुम्मि य तिगे चउके वा ॥ (कर्मप्र० गा० २७)
अस्या अक्षरार्थगमनिका—पिण्डपकृतयो नामप्रकृतयः। यदुक्तं कर्मप्रकृतिचूर्णी—
पिंडपगईओ नामपगईओ ति । ()

तासु मध्ये बध्यमानानामन्यतमगति-जाति-शरीर-बन्धन-संघातैन-संहनन-संस्थाना-उन्नोपान्नाऽऽ-नुपूर्वीणां वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शा-ऽगुरुलघु-पराघात-उपघात-उच्छ्वास-निर्माण-तीर्थकराणां आतप-उद्योत-प्रशस्ता-ऽपशस्तविहायोगति- त्रस-स्थावर-वादर- सूक्ष्म- पर्याप्ता-ऽपर्याप्त- प्रत्येक-साधारण-स्थिरा-ऽस्थिर-शुभा-ऽशुभ-सुभग-दुर्भग- सुस्वर-दुःस्वरा-ऽऽदेया-ऽनादेय-यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्य-न्यतराणां च मूलभागो विभज्य समर्पणीयः । अत्रैव विशेषमाह--वर्णेत्यादि । वर्ण-गन्ध-रस-स्प-र्शानां प्रत्येकं यद् भागलब्धं दलिकमायाति तत् सर्वेम्यस्तेषामेवावान्तरमेदेभ्यो विभज्य विभज्य दीयते । तथाहि ---वर्णनाम्नो यद् भागरूक्यं दल्लिकं तत् पश्चभा कृत्वा शुक्कादिभ्योऽवान्तरमे-देम्यो विभज्य विभज्य पदीयते, एवं गन्ध-रस-स्पर्शानामपि यस्य यावन्तो भेदास्तस्य सम्बन्धिनो भागस्य तित भागाः कृत्वा तावद्भचोऽवान्तरमेदेभ्यो दातव्याः । तथा सङ्घाते तनौ च प्रत्येकं यद् भागरूक्धं दलिकमायाति तत् त्रिधा चतुर्धा वा कृत्वा त्रिभ्यश्चतुर्भ्यो वा दीयते । तत्रौ-दारिक-तैजस-कार्मणानि वैकिय-तैजस-कार्मणानि वा त्रीणि शरीराणि सङ्घातान् वा युगपद्धभ्रता त्रिधा क्रियते, वैक्रिया-SSहारक-तैजस-कार्मणरूपाणि चत्वारि शरीराणि सङ्घातान् वा बघ्नता चतुर्घा क्रियते । "सत्तेकार विगप्पा बंधणनामाण" (कर्मप्र० गा० २८) बन्धननाम्नां भागरुब्धं यद् दिलकमायानि तस्य सप्त विकल्पाः सप्त मेदाः शरीरत्रये, एकादश वा विकल्पाः शरीरचतुष्टये क्रियन्ते । तत्रौदारिकौदारिक १ औदारिकतैजस २ औदारिककार्मण ३ औदारिकतैजसकार्मण- तैजसतैजस ५ तैजसकार्भण ६ कार्मणकार्मण ७ लक्षणबन्धनानि बझता सप्त, वैक्रियचतुष्का-ऽऽहारकचतुष्क-तैनसत्रिकलक्षणान्येकादश बन्धनानि बझता एकादश, अवशेषाणां च प्रकृतीनां यद् भागलब्धं दलिकमायाति तद् न भूयो विभज्यते, तासां युगपदवान्तरद्विज्यादिमेदबन्धा-भावात्, तेन तासां तदेव परिपूर्णं दलिकं भवतीति। गोत्रस्य तु यद् भागागतं द्रव्यं तद् एकस्या एव बध्यमानप्रकृतेः सर्वे भवति, यद् गोत्रस्यैकदा उच्चेगीत्ररुक्षणा नीचैगीत्ररुक्षणा वैकैव प्रकृति-र्बध्यते । अन्तरायभागरुब्धं तु द्रव्यं दानान्तरायादिप्रकृतिपञ्चकतया परिणमति, यत एताः पश्चापि भ्रुवबन्धित्वात् सर्वदैव बध्यन्त इति ।

ननु "बज्झंतीण विभज्जह" इति वचनेन बध्यमानानामेवायं भागविधिरुक्तः, यदा च स्वस्वगुणस्थाने बन्धव्यवच्छेदः सम्पद्यते तदा तासां भागरुभ्यं द्रव्यं कस्या भागतया भवति ! इति अत्रोच्यते—यस्याः प्रकृतेर्वन्धो व्यवच्छिद्यते तद्भागरुभ्यं द्रव्यं यावदेकाऽपि सजातीय-प्रकृतिर्वध्यते तावत् तस्या एव तद् भवति। यदा पुनः सर्वासामपि सजातीयप्रकृतीनां बन्धो व्यव-

१ सं० १-२ छा० त० म० °त-संहन ॥

२ अस्मत्मार्श्वर्तिषु समेष्वप्यादशेषु एतादश एव पाठः, पर कर्मप्रकृतिदीकायां तु--- कर्मण प--क्पाणि वैकियचदुक्क-तैजसिकरूपाणि वा सप्त वन्धनानि बध्नता सप्त । वैकियच<sup>०</sup> इत्येवंस्पः पाठो दत्वते ।।.

च्छिको भवति न च मिथ्यात्वस्येवापरा सजातीया प्रकृतिरस्ति तदा तद्भागरुभ्यं द्रव्यं सर्वमिष मूख्यकृत्यन्तर्भतानां विजातीयप्रकृतीनामिष भवति । यदा ता अपि व्यवच्छिका भवन्ति तदा तद्दिककं सर्वमप्यन्यस्या मूळ्यकृतेः सम्पद्यते ।

निदर्शनं चात्र यथा—स्त्यानिद्धित्रिकस्य बन्धव्यवच्छेदे तद्वागरुभ्यं द्रव्यं सर्वमिप सजा-तीययोनिद्रा-प्रचर्ल्यार्भवति, तयोरिष बन्धेविच्छेदे सित स्वमूरूपकृत्यन्तर्गतानां चक्षुर्दर्शनाव रणादीनां विजातीयानामिष भवति, तेषामिष च बन्धे विच्छिने उपशान्तमोहाधवस्थायां निःशेषं सातवेदनीयस्येव भवति । मिथ्यात्वस्य तु बन्धविच्छेदे सित सजातीयाभावात् तद्वागरुभ्यं दिलकं सर्वे विजातीयानामेव कोधादीनामाधद्वादशकषायाणां भवतीत्यनया दिशा तावद् नेयं यावत् सूक्ष्मसम्परायगुणस्थाने मोहनीयस्य भागरुभ्यं द्रव्यं षड्भागतया भवति । तत ऊर्ध्वमुपशान्ता-धवस्थायां सर्वथा शेषमूरुपकृतीनां बन्धेविच्छेदे तद्वागरुभ्यं द्रव्यं सर्वे सातवेदनीयस्यैव भाग-तया भवतीति ।

अत्रैव कर्मप्रकृतिटीकाकारोपदिशतं स्वस्वोत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टपदे जधन्यपदे चाल्प-बहुत्वं विनेयजनानुप्रहाय प्रदर्श्यते—तत्रोत्कृष्टपदे सर्वस्तोकं प्रदेशामं केवलज्ञानावरणस्य, ततो मनःपर्यवज्ञानावरणस्यानन्तगुणम् , ततोऽवधिज्ञानावरणस्य विशेषाधिकम् , ततः श्रुतज्ञानावरणस्य विशेषाधिकम् , ततो मतिज्ञानावरणस्य विशेषाधिकम् । तथा दर्शनावरणे उत्कृष्टपदे सर्वस्तोकं प्रचलायाः प्रदेशामम्, ततो निद्राया विशेषाधिकम्, ततः प्रचलाप्रचलाया विशेषाधिकम्, ततो निद्रानिद्राया विशेषाधिकम्, ततः स्त्यानर्देविशेषाधिकम्, ततः केवलदर्शनावरणस्य विशेषा-धिकम्, ततोऽवधिदर्शनावरणस्यानन्तगुणम्, ततोऽचक्षुर्दर्शनावरणस्य विशेषाधिकम्, तत-श्रक्षर्दर्शनावरणस्य विशेषाधिकम् । तथा सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदेशात्रमसातवेदनीयस्य, ततः सातवेदनीयस्य विशेषाधिकम् । तथा मोहनीये सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदेशाप्रमप्रत्याख्यानावरण-मानस्य, ततोऽप्रत्याख्यानावरणक्रोधस्य विशेषाधिकं, ततोऽप्रत्याख्यानावरणमायाया विशेषाधिकं, ततोऽप्रत्याख्यानावरणलोभस्य विशेषाधिकं, ततः प्रत्याख्यानावरणमानस्य विशेषाधिकं, ततः प्रत्याख्यानावरणकोधस्य विशेषाधिकं, ततः प्रत्याख्यानावरणमायाया विशेषाधिकं, ततः प्रत्या-स्यानावरणहोभस्य विद्रोषाधिकं, ततोऽनन्तानुबन्धिमानस्य विद्रोषाधिकं, ततोऽनन्तानुबन्धि-क्रोधस्य विशेषाधिकं, ततोऽनन्तानुबन्धिमायाया विशेषाधिकं, ततोऽनन्तानुबन्धिलोमस्य विशेषा-षिकम् । ततो मिथ्यात्वस्य विशेषाधिकम् । ततो जुगुप्साया अनन्तगुणम्, ततो मयस्य विशे-षाचिकम् । ततो हास्य-शोकयोविंशेषाधिकं, स्वस्थाने तु द्वयोरिष परस्परं तुल्यम् । ततो रति-अरत्योर्विशेषाधिकं, तयोः पुनः स्वस्थाने तुल्यम्। ततः स्नीवेद-नपुंसकवेदयोर्विशेषाधिकं, स्वस्थाने त द्वयोरिप परस्परं तुस्यम् । ततः संज्वलनक्रोधस्य विशेषाधिकं, ततः संज्वलनमानस्य विशे-बाविकम् । ततः पुरुषवेदस्य विशेषाधिकम् । ततः संज्वलनमायाया विशेषाधिकं, ततः संज्व-

१ सं० १ त० छा० <sup>०</sup>न्यव्यवच्छे॰ ॥ २ सं० २ <sup>०</sup>न्थव्यवच्छेदो ॥ ३ यदापि कर्मप्रकृति-दीकायाम्—'<sup>०</sup>स्थानन्तगुणं' एतादश एव पाठः समस्ति, तथापि अस्भत्पार्श्वस्येषु एतब्रमन्यस्य समेष्य-स्वादशेषु-'<sup>०</sup>स्य विदेशाधिकम्' इत्येषंस्यः पाठः समस्तीति ॥

कनकीमस्यासक्रोयगुणस् । तथा चतुर्णामप्यायुषामुत्कृष्टपदे मदेशामं परस्परं तुस्यस् । नाम-कर्मण्युत्कृष्टपदे प्रदेशामं गती देवगति-नरकगत्योः सर्वस्तोकं, स्वस्थाने तु द्वयोरिष सुक्रयम् । ततो मनजगतौ विशेषाधिकं, ततस्तिर्यगातौ विशेषाधिकम् । तथा जातौ चतुर्णो हीन्द्रियादि-जातिनामामुक्तृष्टपदे प्रदेशायं सर्वस्तोकं, स्वस्थाने तु तेषां परस्परं तुस्यम् , तत एकेन्द्रियजाते-विशेषाधिकम् । तथा शरीरनाम्नि सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदेशाममाहारकशरीरस्य, तसो विक्रिय-श्वरीरस्य विश्लेषाधिकं, तत औदारिकशरीरस्य विशेषाधिकं, ततस्तैजसशरीरस्य विशेषाधिकं, ततः कार्मणशरीरस्य विशेषाधिकम् । एवं सङ्घातनाङ्गोऽपि द्रष्टव्यम् । तथा बन्धवनाङ्गि सर्वस्ती-कमुत्कृष्टपदे प्रदेशाम्रमाहारकाहारकवन्धननामः, तत आहारकतैजसवन्धननामो विद्येषाधिकं. तत आहारककार्मणबन्धननाम्नो विशेषाधिकं, तत आहारकतैजसकार्मणबन्धननाम्नो विशेषा-धिकं, ततो वैक्रियवैक्रियवन्धननाम्नो विशेषाधिकं, ततो वैक्रियतैजसबन्धननाम्नो विशेषाधिकं. ततो वैक्रियकार्मणबन्धननाम्नो विशेषाधिकं, ततो वैक्रियतैजसकार्मणबन्धननाम्नो विशेषाधिकं, तत औदारिकौदारिकबन्धननाम्नो विशेषाधिकं. तत औदारिकतैजसबन्धननाम्नो विशेषाधिकं. तत औदारिककार्मणबन्धननाञ्चो विशेषाधिकं, तत औदारिकतेजसकार्मणबन्धननाञ्चो विशेषाधिकं, ततस्त्रैजसत्तेजसबन्धननाम्नो विशेषाधिकं, ततस्त्रैजसकार्मणबन्धननाम्नो विशेषाधिकं, ततः कार्मण-कार्मणबन्धननाक्को विशेषाधिकम् । तथा संस्थाननाक्कि संस्थानानामाद्यन्तवर्जानां चतुर्णामुक्कष्ट-पदे प्रदेशामं सर्वस्तोकं, स्वस्थाने तु तेषां परस्परं तुल्यं, ततः समचतुरस्रसंस्थानस्य विशेषाधिकं. ततो हुण्डसंस्थानस्य विशेषाधिकम् । तथाऽङ्गोपाङ्गनाङ्गि सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदेशाप्रमाहारकाङ्गो-पाझनाझः ततो वैकियाङ्गोपाझनाझो विशेषाधिकं, ततोऽप्यौदारिकाङ्गोपाझनाझो विशेषाधिकम् । तथा सहनननाम्नि सर्वस्तोकमाद्यानां पञ्चानां सहननानामुत्कृष्टपदे प्रदेशायं, स्वस्थाने त तेषां परस्परं तुल्यम् , ततः सेवार्तसंहननस्य विशेषाधिकम् । तथा वर्णनाम्नि सर्वस्तोकमुत्क्रष्टपदे पदे-शामं कृष्णवर्णनामः, ततो नीलवर्णनामो विशेषाधिकं, ततो लोहितवर्णनामो विशेषाधिकं, ततो हारिद्रवर्णनाम्नो विशेषाधिकं, ततः शुक्कवर्णनाम्नो विशेषाधिकम् । तथा गन्धनाम्नि सर्वस्तोकं सुरभिगन्धनाझः, ततो दुरभिगन्धनाझो विशेषाधिकम् । तथा रसनाझि सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदे-शाशं कटुरसनाम्नः, ततस्तिक्तरसनाम्नो विशेषाधिकं, ततः कषायरसनाम्नो विशेषाधिकं, ततोऽम्ब-रसनाझी विशेषाधिकं, तती मधुररसनाझी विशेषाधिकम् । तथा स्पर्शनाझि सर्वस्तोकमुत्कृष्टपढे प्रदेशामं कर्कश-गुरुत्पर्शनाञ्चोः, स्वस्थाने तु द्वयोरिप परस्परं तुरुयम्, ततो सृद-रुष्टस्पर्शनाञ्चो-र्विदोषाधिकम्, स्वस्थाने तु द्वयोरपि परस्परं तुल्यम्, ततो कक्ष-शीतस्पर्शनाम्नोर्विदोषाधिकम्, स्वस्थाने तु द्वयोरपि परस्परं तुल्यम् , ततः क्रिय्य-उष्णस्पर्शनाम्रोविंशेषाधिकं, स्वस्थाने त व्योरिप परस्परं तुल्यम् । तथाऽऽनुपूर्वीनामि सर्वस्तोकमुत्कृष्टपढे भदेशामं देवगति-नरकरात्वान-पूर्व्योः, स्वस्थाने तु द्वयोरिष परस्परं तुस्यम्, ततो सनुजयत्यानुपूर्व्या विशेषाधिकं, तत्रहित्यास त्यानपूर्व्या विशेषाधिकम् । \*तथा विहायोगतिनामि सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदेशामं प्रशस्तविहा-

गयपि \* \* एतत् फुलिकाद्वयमध्यवतीं पाळेऽस्मत्समीपवर्तिषु एतद्वन्यस्य समेन्वय्यादर्गेषु एत्वस्यः
 एव, परं प्रन्येऽत्र " कर्मप्रकुत्यमिप्रायेण दश्यते " इत्युक्ते कृतेऽपि तया सह तैक संवादी । तत्ववाने

बीगतिनाकः, ततोऽप्रशस्तिबहाबोगतिनाक्षो विशेषाधिकम् । तथा सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदेशामं भसनाकः, ततो विशेषाधिकं स्थावरनाकः । एवं वादर-सूक्ष्मयोः पर्याप्ता-ऽपर्याप्तयोः प्रत्येक-सा-धारणयोः स्थिरा-ऽस्थिरयोः ग्रुमा-ऽशुभयोः सुमग-दुर्मगयोः सुस्वर-दुःस्वरयोरादेषाऽनादेययो-वैश्वःकीर्ति-अवशःकीर्त्योर्वाच्यम् । आतप-उद्योतयोरुत्कृष्टपदे प्रदेशामं सर्वस्तोकं, स्वस्थाने तु द्वयोरपि तुस्यम् । अनिर्माण-उद्यक्षास-पराघात-उपघाता-ऽगुरुरुषु-तीर्थकराणां त्वरुपबहुत्वं नास्ति ।

यत इदमल्पबहुत्वं सजातीयप्रकृत्यपेक्षया प्रतिपक्षप्रकृत्यपेक्षया वा चिन्त्यते, यथा कृष्णा-दिवर्णनामः शेषवर्णपिक्षया, प्रतिपक्षप्रकृत्यपेक्षया वा यथा सुभग-दुर्भगयोः; न चैताः परस्परं सजातीया, अभिनेक्षकमूलपिण्डप्रकृत्यभावात्, नापि विरुद्धा युगपदपि बन्धसम्भवात्। तथा गोने सर्वस्तोकसुत्कृष्टपदे प्रदेशामं नीचैर्गोत्रस्य, तत उच्चैर्गोत्रस्य विशेषाधिकम्। तथाऽन्तरायकर्मणि सर्वस्तोकसुत्कृष्टपदे प्रदेशामं दानान्तरायस्य, ततो लाभान्तरायस्य विशेषाधिकं, ततो भोगान्तरा-यस्य विशेषाधिकं, तत उपभोगान्तरायस्य विशेषाधिकं, ततो वीर्यान्तरायस्य विशेषाधिकम्।

तदेवमुक्तमुत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टपदे प्रदेशामाल्पबहुत्वम्। सम्पति जघन्यपदे तदिभधीयते— तत्र सर्वस्तोकं जघन्यपदे प्रदेशामं केवल्ज्ञानावरणस्य, ततो मनःपर्यवज्ञानावरणस्यानन्तगणं. ततोऽवधिज्ञानावरणस्य विशेषाधिकं, ततः श्रुतज्ञानावरणस्य विशेषाधिकं, ततो मतिज्ञानावरण-स्य विशेषाधिकम् । तथा दर्शनावरणस्य सर्वस्तोकं जघन्यपदे प्रदेशामं निद्वायाः, ततः प्रच-लाया विशेषाधिकं, ततो निद्रानिद्राया विशेषाधिकं, ततः प्रचलापचलाया विशेषाधिकं, ततः स्त्यानर्द्धेविशेषाधिकं, ततः केवलदर्शनावरणस्य विशेषाधिकं, ततोऽवधिदर्शनावरणस्यानन्त्गणं. ततोऽचक्कर्दर्शनावरणस्य विशेषाधिकं, ततश्चक्कर्दर्शनावरणस्य विशेषाधिकम् । तथा मोहनीये सर्वस्तोकं जघन्यपदे प्रदेशाग्रमप्रत्याख्यानावरणमानस्य, ततोऽप्रत्याख्यानावरणकोधस्य विशेषा-धिकं, ततोऽप्रत्याख्यानावरणमायाया विशेषाधिकं, ततोऽप्रत्याख्यानावरणलोभस्य विशेषाधिकम्। एवमेव प्रत्याख्यानावरणमान-क्रोध-माया-ल्रोभा-ऽनन्तानवन्धिमान-क्रोध-माया-ल्रोभानां यथोत्तरं विशेषाधिकत्वं वक्तव्यम् । ततो मिथ्यात्वस्य विशेषाधिकम् । ततो जुगुप्साया अनन्त-गुणम् । ततो भयस्य विशेषाधिकम् । ततो हास्य-शोकयोर्विशेषाधिकं, स्वस्थाने तु द्वयौरिष परस्परं तुल्यम् । ततो रति-अरत्योविंशेषाधिकं, स्वस्थाने तु द्वयोरपि परस्परं तुल्यम् । ततो अन्यतरवेदस्य विशेषाधिकम् । ततः संज्वलनमान-क्रोध-माया-लोभानां यथोत्तरं विशेषा-धिकम् । तथाऽऽयुषि सर्वस्तोकं जघन्यपदे प्रदेशामं तिर्यङ्-मनुप्यायुषोः, स्वस्थाने तु परस्परं तुल्यम् । ततो देव-नारकायुषोरसञ्चेयगुणं, स्वस्थाने त परस्परं तुल्यम् । तथा नामकर्मणि गतौँ सर्वस्तोकं जधन्यपदे प्रदेशांग्रं तिर्यग्गतेः, ततो मनुजगतेर्विशेषाधिकं, ततो देवगतेरसञ्जय-

कर्मभक्ती द्व—"तथा सर्वस्तोकमुत्कृष्टपदे प्रदेशामं त्रसनाम्नः, ततो क्लिपाधिकं स्थावरनामः । तथा स्वंस्तोकं प्रदेशःमं पर्यासनामः, ततो विश्लेषाधिकमपर्यासनामः । एवं स्थिरा-ऽस्थिरयोः शुमा-ऽशुमयोः सुमग-दुर्भगयोरादेया-ऽनादेययोः सुक्षम-बाद्रयोः प्रत्येक-साधारणयोर्वाच्यम् । तथा सर्वस्तोकमयशःकीर्तिनामः प्रदेशम्भम्, ततो वशःकीर्तिनामः संस्थययगुणम् । शेषाणामातप-उद्योत-प्रश्लाका-ऽप्रसन्तिविद्यायोगम्ति-सुस्वर-दुःस्वराणां परस्परं तुल्यमुत्कृष्टपदे प्रदेशामम् । निर्मा॰ " एवंक्पः पाठो दृश्यते ॥

गुणं, ततो नरकगतेरसक्ष्मेयगुणम् । तथा जातौ सर्वस्तोकं जधन्यपदे प्रदेशामं चतुणां द्वीन्द्रिबादिजातिनान्नां, तत एकेन्द्रियजातेर्विशेषाधिकम् । तथा शरीरनान्नि, सर्वस्तोकमौदारकशरीरनान्नः, ततस्तैजसशरीरनान्नो विशेषाधिकं, ततः कार्मणशरीरनान्नो विशेषाधिकं, ततो
वैक्रियशरीरनान्नोऽसक्क्ष्मेयगुणं, ततोऽप्याहारकशरीरनान्नोऽसक्क्ष्मेयगुणम् । एवं संज्ञातनान्नोऽपि
वाच्यम् । अन्नोपान्ननान्नि सर्वस्तोकं जधन्यपदे प्रदेशाम्रमौदारिकान्नोपान्ननान्नः, ततो वैक्रियान्नोपान्ननान्नोऽसक्क्ष्मेयगुणं, ततोऽप्याहारकान्नोपान्ननान्नोऽसक्क्ष्मेयगुणम् । तथा सर्वस्तोकं जधन्यपदे
प्रदेशामं नरकगति-देवगत्यानुपूर्व्योः, स्वस्थाने तु द्वयोरपि परस्परं तुरुयम्, ततो मनुजानुपूर्व्या
विशेषाधिकं, ततस्तर्यग्गत्यानुपूर्व्या विशेषाधिकम् । तथा सर्वस्तोकं त्रसनानः, ततः स्थावरनान्नो विशेषाधिकम् । एवं वादर-सूक्ष्मयोः पर्याप्ता-ऽपर्याप्तयोः प्रत्येक-साधारणयोश्च । शेषाणां
तु नाममकृतीनामरूपबहुत्वं न विद्यते, तथा साता-ऽसातवेदनीययोरुवैगीत्र-नीन्नगीत्रयोरपि ।
अन्तराये पुनर्यथोत्कृष्टपदे तथैवावगन्तन्यमिति ॥ ८१॥

प्रतिपादितं मूलोत्तरप्रकृतीनां भागस्वरूपंय् । सम्प्रति भागलब्धदलिकं प्रभूततरं गुणश्रेणि-रचनयैव जन्तुः क्षपयति अतो गुणश्रेणिस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह—

## सम्मदरसञ्बिषरई उ अणिवसंजोयदंसखवगे य। मोहसमसंतखवगे, खीणसजोगियर गुणसेढी ॥ ८२॥

गुणश्रेणय एकादश भवन्तीति सम्बन्धः । कुत्र कुत्र ? इत्याह—"सम्मद्रसंबिद्धः उ " इत्यादि । तत्र "सैम्म" ति सम्यक्तं—सम्यग्दर्शनं तल्लामे एका गुणश्रेणिः । तथा विरतिशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् दरिवरितः—देशविरितःत्लामे द्वितीया गुणश्रेणिः । सर्वविरितः—सम्पूर्णविरित्तस्तल्लामे तृतीया गुणश्रेणिः । "अणविसंजोय" ति अनन्तानुबन्धिवसंयोजनायां चतुर्थी गुणश्रेणिः । "दंसलवगे" ति पदैकदेशे पदप्रयोगदर्शनाद् दर्शनस्य—दर्शनमोहनीयस्य क्षपको दर्शनक्षपकस्तत्र तद्विषया पश्चमी गुणश्रेणिः । चशब्दः समुख्ये । "मोहसम" ति मोहस्य—मोहनीयस्य शमः—शमक उपशमकः स चौपशमश्रेण्यारूढोऽनिवृत्तिबादरः सूक्ष्मसम्परायश्चाभिषीयते, तत्र मोहशमे षष्टी गुणश्रेणिः । "संत" ति शान्तः—उपशान्तमोहगुणस्थानकर्वां तत्र सप्तमी गुणश्रेणिः । "लविग" ति क्षपकः—क्षपकश्रेण्यारूढोऽनिवृत्तिबादरः सूक्ष्मसम्परायश्च निगदते, तत्र क्षपकेऽष्टमी गुणश्रेणिः । "ल्लिण" ति क्षीणः—क्षीणमोह[स्त]स्य नवमी गुणश्रेणिः । "सजोगि" ति सयोगिकेविकनो दशमी गुणश्रेणिः । "इयर" ति अयोगिकेविकन एकादशी गुणश्रेणिरिति गाथाक्षरार्थः ।

भावार्थः पुनरयं—सम्यक्त्वलाभकाले मन्दिविशुद्धिकत्वाद् जीवो दीर्घान्तर्मुहूर्तवेद्याम-स्पतरमदेशामां च गुणश्रेणिमारचयति । ततो देशविरतिलामे सङ्ग्येयगुणहीनान्तर्मुहूर्तवेद्याम-सङ्ग्येयगुणमदेशामां च तां करोति । ततः सर्वविरतिलामे सङ्ग्येयगुणहीनान्तर्मुहूर्तवेद्याम-सङ्ग्येयगुणमदेशामां च तां करोति । ततोऽप्यनन्तानुबन्धिवसंयोजनायां सङ्ग्येयगुणहीनान्त-

१ कर्मप्रकृतिष्टीकायां तु—''सङ्घातननान्नोऽ''' इत्येवंरूपः पाठः ॥ २ सं० १–२ त० म० खा० ''सम्मं'' ति ॥

र्न्यहर्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां विद्याति। ततो दर्शननमोहनीयक्षपकः सद्भवेयगुणहीना-तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां निर्मापयति। ततोऽपि मोहशमकः सद्भवेयगुणही-नान्तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां विरचयति। ततोऽपि क्षपकः सद्भवेयगुणहीनान्तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां विरचयति। ततोऽपि क्षपकः सद्भवेयगुणहीनान्तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां विरचयति। ततोऽपि क्षीणमोहः सद्भवेयगुणहीनान्तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां क्रुक्ते। ततोऽपि स्थोगिकेवली भगवान् सद्भवेयगुणहीनान्तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां विधत्ते। ततोऽप्ययोगिकेवली परम-विद्यद्विपरिक्रिलेतः सद्भवेयगुणहीनान्तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां विधत्ते। ततोऽप्ययोगिकेवली परम-विद्यद्विपरिक्रिलेतः सद्भवेयगुणहीनान्तर्मुह्र्तवेद्यामसद्भवेयगुणप्रदेशामां च तां परिकल्पयति। तदेवं यथा यथाऽतिविद्यद्वित्तवा तथा हस्वकाल-बहुप्रदेशामत्वं च गुणश्रेणेर्भवतीति॥ ८२॥

निरूपिता गुणश्रेणिरेकादशभा । सम्प्रत्यस्या एव स्वरूपं पूर्वप्रदर्शितसम्यक्त्वादिगुणारूढ-जन्तूनां मध्ये यस्य जन्तोर्यावद्वणा दलिकनिर्जरा तां च प्ररूपयञ्चाह---

## ग्रंणसेढी दलरयणाऽणुसमयमुदयादसंखगुणणाए। एयग्रणा पुण कमसो, असंखगुणनिज्ञरा जीवा॥ ८३॥

गुणेन-गुणकारेण श्रेणिगुणश्रेणिः।श्रेणिशब्दवाच्यमाह—"दल्रयण" ति दल्स्य-उपरितनस्थितेरवतारितप्रदेशाप्रस्य रचना-सन्यासो दल्रचना। कथं पुनर्दल्किरचना? कस्माचारभ्य
केन च गुणकारेण विधीयते जन्तुना? इत्याह—'अनुसमयं' ति समयं समयमनु-रुक्षीकृत्य प्रतिसमयमित्यर्थः, 'उदयाद्' उदयक्षणादारभ्य 'अस्वयगुणनया' असक्यातगुणकारेण।
इदमुक्तं भवति—उपरितनस्थितेरवतारितं दिल्कमुदयक्षणे स्तोकं जन्दुर्विरचयित, द्वितीयक्षणेऽसक्यातगुणम्, तृतीयक्षणेऽसक्यातगुणम् इत्येवं प्रतिसमयमसक्यातगुणकारेण दल्रचना तावद्
नेया यावद् गुणश्रेणिमस्तकमिति। तथोपरितनस्थितदिलिकावतारणस्याप्ययमेव न्यायो वाच्यः।
यथा—गुणश्रेणिन्यसनयोग्यमुपरितनस्थितः प्रथमसमये स्तोकं गृह्णित, द्वितीयसमयेऽसक्यातगुणम्, एवं प्रतिसमयमसक्यातगुणकारेण तावद् नेयं यावत् चरमसमय इति। उक्तं च—

उविरिष्ठिठिई हिंतो, घित्तृणं पुग्गले उ सो खिनइ। उदयसमयम्मि थोने, तत्तो य असंखगुणिए उ॥ बीयम्मि खिनइ समए, तइए तत्तो असंखगुणिए उ। एवं समए समए, अंतमुहुत्तं तु जा पुन्नं॥ दिलयं तु गिण्हमाणो, पढमे समयम्मि थोनयं गिण्हे। उनिष्ठिठिई हिंतो, बीयम्मि असंखगुणियं तु॥

१ सटीकेयं गाया सार्वदातकप्रकरणस्य १०४ गाया-तटीक(समाना ।।

२ उपरितनस्थितेर्गृहीत्वा पुद्गलांस्तु स क्षिपति । उदयसमये स्तोकांस्ततश्चाक्कागुणितांस्तु ।।
द्वितीये क्षिपति समये नृतीयस्मिस्ततोऽसङ्कागुणितांस्तु । एवं समये समये अन्तर्भुद्दूर्ते तु यावत् पूर्णम् ।।
दिलकं तु गृह्वन् प्रयमे समये स्तोककं गृह्वीयात् । उपरितनस्थितेर्द्वितीये असङ्कागुणितं तु ॥
गृह्वाति समये दलकं तृतीये समयेऽसङ्कागुणितं तु । एवं समये समये याववरभोऽन्तसमय इति ॥

गिण्हइ समए दिलयं, तइए समए असंसगुणियं तु । एवं समए समए, जा चरिमो अंतसमओ ति ॥ ( )

तथेहापूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिकरणाद्धाद्धयाद् विशेषाधिकोऽन्तर्श्वहर्तप्रमाणो गुणश्रेणेः काल्के मक्ति, तावन्तं च कालं दलिकविरचनं करोति । तथाऽधस्तनाधस्तनोदयक्षणे वेदनतः क्षीणेः सित शेषक्षणेषु दल्लिकं विरचयति, न पुनरुपरि गुणश्रेणि वर्धयति । उक्तं च---

ैसेढीएँ कारूमाणं, दुण्ह य करणाण समिहयं जाण । खिजाइ सा उदएणं, जं सेसं तम्मि निक्लेवो ॥ ( )

सम्यक्त्वश्रेणेरयं कमः । शेषाणामपि श्रेणीनां दल्र्रचनायां प्राय एष एव विधिः किष्किः द्विशेषोऽपि चास्ति, केवलं स कर्मप्रकृत्यादिप्रन्थान्तरादवसेयो नेह प्रतन्यते, प्रन्थगौरवभयाद् । अधुना यदुणवशाद् जीवानां यावती निर्जरा तामाह—एते—प्रागुपदिशताः सम्यक्त्व-द्वेशवि-रित-सर्वविरत्यादयो गुणाः—धर्मा येषां ते एतदुणा जीवा इत्युत्तरेण सम्बन्धः। कश्रम् ! इत्याह—'पुनः' इति पुनःशब्दो गुणश्रेणिस्वरूपापेक्षया व्यतिरेकार्थः। 'क्रमशः' यथोत्तरं क्रमेणासद्यात-गुणिता निर्जरा—कर्मपुद्रलपरिशाटरूपा येषां तेऽसङ्क्ष्यगुणनिर्जराः 'जीवाः' सत्त्वा भवन्तीति शेषः। तत्र सम्यक्त्वगुणा जीवाः स्तोकपुद्रलनिर्जरकाः, ततो देशविरता असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततः सर्वविरता असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततो दर्शनक्ष-पका असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततो मोहशमका असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, तत उपशान्तमोहा असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततः क्षपका असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततः क्षणका असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततः क्षणका असङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततः स्वागिकेविलनोऽसङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततः त्राः स्वोगिकेविलनोऽसङ्क्ष्यगुणनिर्जराः, ततोऽप्ययोगिकेविलनोऽसङ्क्ष्यगुणनिर्जराः ॥ ८३ ॥

इहोत्तरोत्तरगुणाह्नदानां जन्तूनामसञ्चयगुणनिर्जराभाक्त्वमुक्तम्, उत्तरोत्तरगुणाश्च यथाक-ममविशुद्धपकर्ष-विशुद्धिपकर्षस्वरूपाः सन्तो गुणस्थानकान्युच्यन्ते, अतस्तेषां गुणस्थानकानां जधन्यमुत्कृष्टं चान्तरालं प्रतिपादयन्नाह—

## पेिंख मस्ति । एक मिक्छ वे छसद्दी, इयरगुणे प्रग्नलद्धंती ॥ ८४॥

इह 'भामा सत्यभामा' इति न्यायात् पच्योपमासङ्खांशोऽन्तर्मुद्धर्तं च जघन्यमन्तरमिति योगः । केषाम् १ इत्याह- सास्वादनश्च इतरगुणाश्च—अवशिष्टगुणस्थानकानि सास्वादनेतर-गुणास्तेषाम् , प्राक्कतत्वादत्र विभक्तिलोपः । 'अन्तरं' विवक्षितगुणस्थानावस्थितेः प्रच्युतानां पुनस्तत्प्रोसेर्व्यवधानम् अन्तरालमिति यावत् , 'हस्वं' जघन्यम् । तत्र साम्वादनगुणस्थानकस्य जघन्यमन्तरं पल्योपमासङ्ख्येयभागः, इतरगुणस्थानकानां तु जघन्यमैनन्तर्मुह्वर्तमित्यक्षरार्थः ।

भावार्थः पुनरयम्—योऽनादिमिथ्यादृष्टिरुद्धितसम्यक्त्व-मिश्रपुक्तो वा मिथ्यादृष्टिः पित्रं शित्तस्कर्मा सन् अन्तरकरणादिना प्रकारेणोपरुक्षौपशमिकसम्यक्त्वोऽनन्तानुबन्ध्युद्यात्

१ श्रेणे कालमानं द्वयोश्व करणयो समधिकं जानीहि । क्षीयते सोदयेन यच्छेषं तस्मिषिक्षेपः ॥

२ सदीकेयं गाया सार्वदानकप्रकरणस्य १०५ गाया-तद्दीकासमा॥ ३ सं० १-२ त० म० छा० व्यासंबंदासु<sup>०</sup> ॥ ४ सर्वदातकप्रकरणदीकायां---०न्यसन्तरभन्तर्भु<sup>०</sup>॥

सास्वादनमावमासाध मिध्यात्वं गतः सन् यदि तदेव सास्वादनत्वं पुनर्लभतेऽन्तरकरणप्रकारेणैव तदा जघन्यतोऽपि पह्योपमासद्ययमागोघ्वं लभते, नार्वाक् । किं कारणम् ! इति चेद् उच्यते—यतः सास्वादनाद् मिध्यात्वं गतस्य प्रथमसमये सम्यक्त्व-मिश्रपुद्धौ सत्तायामवश्यं तिष्ठत एव । न च तयोः सत्तायां वर्तमानयोः पुनरौपशमिकसम्यक्त्वं लभते, तदभावात् सास्वादनत्वं दूरापास्तमेव । यदि पुष्ठद्वयसद्भावे औपशमिकसम्यक्त्वस्य न लाभस्ति एल्योपमासद्ययमागेऽप्यतिकान्ते कथं सास्वादनलाभः ! इति चेद् उच्यते—इह सम्यक्त्व-मिश्रपुद्धौ मिध्यात्वं गतः प्रतिसमयगुद्धर्तयित, तद्दलिकं प्रतिसमयं मिध्यात्वे प्रक्षिपतीत्यर्थः । अनेन च कमेग्रकृत्यादिष्वभिद्दितत्वात् । ततः पल्योपमासद्ययमागेन सर्वथोद्वर्तितौ निःसत्ताकं नीतौ भवतः, इत्थमेव कमेग्रकृत्यादिष्वभिद्दितत्वात् । ततः पल्योपमासद्ययमागेन मिश्र-सम्यक्त्वपुद्धारेद्वर्तितयो-स्तदन्ते कश्चिद् जन्तुः पुनरप्यौपशमिकसम्यक्त्वमासाद्य सास्वादनत्वं गच्छतीत्येवं सास्वादनस्य पल्योपमासद्ययमागोऽन्तरं भवतीति ।

नन्वेकदोपशमश्रेणेः प्रतिपतितः सास्वादनभावमनुभ्य यदा पुनरप्यन्तर्भुद्धर्तेन एतामेवोपशमश्रीण प्रतिपद्य ततः प्रतिपतितः सास्वादनभावं लमते तदा जघन्यतोऽल्पमेवान्तरं लभ्यते, तिक्तिमित पल्योपमासञ्चयभागो जघन्यमन्तरमित्युक्तम् ! सत्यम्, उपशमश्रेणेः प्रतिपतितो यः सास्वादनत्वं गच्छति स केवलं मनुजगतिभावित्वेनाल्पत्वाद् नेह विवक्षित इतीतरस्यैव प्रभृतस्य चतुर्गतिवर्तित्वादन्तरालचिन्तेति । इतरगुणस्थानकेभ्यश्च मिथ्यादृष्टि-सम्यग्मिथ्यादृष्टि-अविरतसम्यदृष्टि-देशविरत-प्रमत्ता-प्रमत्तोपशमश्रेणिगतापूर्वकरणा-प्रनिवृत्तिवादर-सूक्ष्मसम्पराय-उपशान्तमोहलक्षणेभ्यः परिश्रष्टः पुनर्जघन्यतोऽन्तर्भुद्धतेंऽतिकान्ते तान्येव गुणस्थानकानि लभते इति तेषां जघन्यतोऽन्तर्भुद्धतेंमेवान्तरालं भवति । तथाहि—कश्चिद् जीव उपशमश्रेण्यास्तृद्धः सन् उपशान्तत्त्वमिष सम्प्राप्य प्रतिपतितो मिथ्यादृष्टित्वं यावद्वामोति, ततो म्योऽप्यन्तर्भुद्धतेंन तान्येवोपशान्तगुणस्थानान्तानि यदाऽऽरोहिति तदे। रोषाणां सास्वादन-मिश्रगुणस्थानकवर्जितानां गुणस्थानकानां प्रत्येकं जघन्यत आन्तर्मोद्धितिकमन्तरं भवति, एकिसम्ब भवे वारद्वसमुपश-मश्चेणकरणं समनुज्ञातमेव । उक्तं च—

एँगभवे दुक्खुत्तो, चरित्तमोहं उवसमिज्जा ॥ (कर्मप्र० ३७६)

तत्र सास्वादनं प्रति जघन्यान्तरस्योक्तत्वात् श्रेणिप्रतिपतितस्य च मिश्रगमनाभावात् तयोर्व-र्जनमुक्तम् । श्रेणिगमनाभावे तु मिश्रस्य सास्वादनवर्जशेषगुणस्थानकानां च मिथ्यादृष्ट्यादीनाम-प्रमत्तान्तानां परावृत्य परावृत्य गमनत आन्तर्मोहृतिंकमन्तरं प्राप्यते । क्षपक-क्षीणमोह-सयोगि-केविल-अयोगिकेविल्नां त्वन्तरचिन्ता नास्ति, तेषां प्रतिपातस्यैवाभावादिति ॥

उक्तं जघन्यमन्तरं सर्वगुणस्थानकानाम् । इदानीमुत्कृष्टमन्तरमाह—-''गुरु मिच्छि बे छसष्टी'' इत्यादि । 'गुरु' उत्कृष्टमन्तरं "मिच्छि" त्ति 'मिथ्यात्वे' मिथ्यादष्टिगुणस्थानकस्य 'द्वे

१ सा० म० <sup>०</sup>नदाप्रोति ॥ २ सं० १ म० <sup>०</sup>दानशेषा<sup>०</sup> ॥

३ एकस्मिन् भवे द्विश्वारित्रमोद्द्युपशमयेत्॥

बर्वाही' बर्वाहित्रवस् । अवमत्र भावार्थः—यः कवियद् जन्तुर्विशुद्धिवशाद् निध्याद्दित्वे परितेक्त्य सम्यक्तवं प्रतिपत्तः, ततः सागरोपमवर्विष्टमाणमुक्तृष्टं सम्यक्तवकालं प्रतिपाद्ध्य अन्तर्नुहृतीकं सम्विग्मध्यात्वं गच्छति, ततो भ्योऽपि सम्यक्तवमासाच सागरोपमवर्विष्टं यावतं तदनुवाद्य तत कर्ष्यं यो न सिध्यति सोऽवश्यं मिध्यात्वं गच्छति, तत इत्यं सागरोपमवर्विष्टहृव्यक्तपं सामर्थ्यतो मिश्रान्तर्मुहूर्त-नरभवाधिकमुक्तृष्टं मिध्यात्वस्यान्तरालं भवतीति । "इवरगुणे"
ति इसरगुणस्थानकविषये । कोऽर्थः ! मिध्यादिष्टगुणस्थानकाषेक्षयाऽन्यगुणस्थानकेषु सास्तादनादिव्यक्षान्तमोहान्तेषु 'गुरु अन्तरम्' उत्कृष्टोऽन्तरालकालो भवति । कियद् ! इत्याह—"पुग्गलद्वेतो" ति सूचकत्वात् सूत्रस्य पुद्गलस्य—पुद्गलपरावर्तस्यार्थं पुद्गलपरावर्तार्द्धं तस्यान्तर्य—सध्ये
पुद्गलपरावर्तार्द्धान्तः, किश्चिद्वं पुद्गलपरावर्तार्द्धमित्यर्थः । इदमत्र तात्पर्य—सास्वादनादय उपश्चमश्रेणिगतापूर्वकरणाचुपशान्तमोहान्ताश्च जीवा निजनिजगुणस्थानकावस्थितेर्यदा परित्रष्टास्तदोकृष्टतः किश्चिद्वं पुद्गलपरावर्तार्द्धं यावदपारसंस्तरपारावारमध्यमवगाद्धं पुनस्तानि गुजस्थानकानि
लभनते नार्वाक्, तत अर्ध्वं च सम्यक्तवादिगुणान् सम्प्राप्य अवश्यं जीवाः सिध्यन्तीति, ततो
देशोनार्धपुद्गलपरावर्तमानमेषामुत्कृष्टमन्तरं भवति । क्षपकक्षीणमोहादीनां चान्तरमेव नाम्ति,
प्रतिशतामावादिति ॥ ८४ ॥

इह साम्बादनस्य जघन्यमन्तरं पल्योपमासश्चियांश उक्तम् । अतः पल्योपमस्यहर्षं समपश्चं प्रविकटयिषुराह—

#### उद्धार अद्ध न्वित्तं, पिलय तिहा समयवाससयसमए। केसवहारो दीवोदहिआउतसाइपरिमाणं॥ ८५॥

धान्यपस्यवत् परुयं-पर्योपमं 'त्रिधा' त्रिपकारं भवति । सिलोपः प्राक्नतत्वात् । तथाहि—
उद्धारपस्योपमम् अद्धापस्वोपमं क्षेत्रपस्योपमं च । तत्र वालाग्राणां तत्त्वण्डानां वा प्रतिसमयमुद्वरणमुद्धारस्तद्विषवं—तत्प्रधानं वा पर्योपममुद्धारपस्योपमम् १ । अद्धा-कालः स च प्रस्तावाद्
वालाञ्जाणां तत्त्वण्डामां वाऽपहारे प्रत्येकं वर्षशतलक्षणस्तत्प्रधानं पर्योपममद्धापस्योपमम् २ ।
क्षेत्रम्-आकाशप्रदेशरूपं तत्प्रधानं पर्योपमं क्षेत्रपर्योपमं च ३ इति । "समयवाससयसमप्
केसवहारो" चि तत्रोद्धारपस्योपमे केशानां—वालाग्राणां समये समयेऽपहारः—उद्धरणं क्रियते,
अद्धापस्योपमे वर्षशते केशापहारः क्रियते, क्षेत्रपर्योपमे समये समये केशापहारः केशस्पृष्टाअप्रधाकाश्रमदेशापहारः क्रियते । तत्र "दीवोदहिआउतसाइपरिमाणं" ति तत्रोद्धारपस्योपमेन
प्रयोजनं द्वीपोवधिपरिमाणं—द्वीपा उद्ध्यश्रभानेन प्रमीयन्ते, तथाऽद्धापस्योपमेन प्रयोजनम्
आयुःपरिमाणं—देव-नारक-तिर्यञ्च-मनुष्याणामार्यूप्यनेन मीयन्त इत्यर्थः, क्षेत्रपस्योपमेन प्रयोजनम्
असादिपरिमाणम्, आदिशब्दात् पृथिवीकायिका-ऽपकायिक-तेशस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकाविकानां परिमाणं प्राक्षम् । उक्तं च—

एएण खित्तसागरउवमाणेणं हविजा नायबं ।

१ त० म० देवानां नारक<sup>०</sup>। छा० सं १-२ देवानां नरक<sup>०</sup>।।

१ एतेन क्षेत्रसागरोपयानेन भवेज्जातव्यम् । पृथ्वीदकामिमावतहरितत्रसानां च परिमाणम् ॥

पुर्विद्यस्थापिमार्व्यहरिवतसाणं परीयाणं ॥ ( जीवसमा० गा० १३३ ) इति नायायरार्वः । भावार्वः पुनर्यम्—इह निविधं पर्योपमम् । तथथा— उद्धारपर्योपमम् अद्भापन्योपमम् । पुनरेकैकं द्विधा— वादरं स्थमं च । तत्रायाम-विस्तराम्याम-व्याहेन चोत्तेभाकुळनिष्पनेक्योजनप्रमाणो इत्तवाक परिधिना किश्चितृत्पद्मागाधिकयोजनत्र-वमानः पर्यो सुण्डिते शिरसि एकेनाह्य द्वाभ्यामहोभ्यां यावदुत्कर्षतः सप्तिमरहोभिः प्रकृदानि वानि वाकामाणि तैः प्रचयविशेषाद् निविद्यतरमाक्णं तथा भ्रियते यथा तानि वाकामाणि वहिनं वहित वायुर्नापहरति जळं नोत्कोथयति, ततः समये समये एकैकवाळामापहरिण यावता काळेन स पर्यः अक्रकोऽपि सर्वातमा निर्लेपो भवति तावान् काळः सक्क्ष्यसमयसानो वादरसुद्धार-पर्योपमम् । एतेषां च दशकोटिकोट्यो वादरसुद्धारसागरोपमम्, महत्त्वात् सागरेण—समुद्रेणो-पमा यस्येति कृत्वा । वादरे च प्रकृपिते सूक्ष्मं सुलावसेयं स्यादिति वादरोद्धारपर्योपम-सागरो-पममोः प्रकृपणम्, न पुनरेतत्मकृपणेऽन्यद् विशिष्टं फल्मस्तीति । एवं वादरेष्वद्धाक्षेत्रपर्योपम-सागरोपमेष्विप वक्तव्यम् । यदक्तमनुयोगद्धारेषु—

तत्थं णं जे से वावहारिए उद्धारपिछओवमे से णं इमे, से जहानामए पक्षे सिया जोयणं आयामविक्संमेणं जोयणं च उह्नं उच्चतेणं तिगुणसिवसेसं परिरएणं, से णं एगाहियवेहियतेहि- याणं उक्कोससत्तरत्ताणं संसद्वे संनिचिए भरिए वालग्गकोडीणं, ते णं वालग्गा नो अग्गी इहिजा नो वाऊ हरिजा नो कुच्छिजा नो विद्धंसिज्जा नो पूइताए हबमागच्छिजा, तओ चेव णं समए समए एगमेगं वालग्गमवहाय जावइएणं कालेणं से पक्षे सीणे नीरए निद्विए निक्षेवे भवई से तं वावहारिए उद्धारपिछओवमे।

पैएसिं पहाणं, कोडाकोडी हविज्ञ दसगुणिया । उद्धारसागरस्स उ, एगस्स भवे परीमाणं ॥

एँएहिं वावहारिएहिं उद्धारपिक्षओवमसागरोबमेहि किं पओयणं ? नत्थि किंचि पओ-यणं केवलं पक्षवहें जाइ (अनुयो० पत्र १८०-१-२) इति ।

उक्तं बादरमुद्धारपल्योपमस् । अथ सूक्ष्मं तद् उच्यते—तत्रैकैकं वालाप्रमसम्भेयानि सण्डानि कृत्वा पूर्ववत् पल्यो भियते, तानि च सण्डानि द्रव्यतः प्रत्येकमत्यन्तशुद्धलोचनच्छ-प्रस्थो यदतीवसूक्ष्मं पुद्गलद्भव्यं चक्कुषा न पश्यति तदसम्भेयभागमात्राणि । क्षेत्रतस्तु सूक्ष्मप-

१ तत्र यत् तद् व्यावहारिकं उद्धारपत्योपमं तद् इदम्, असौ मथानामकः पत्यः स्याद् बोजन काकासिक्कम्भाभ्यां योजनबोर्ष्यमुकैस्त्वेन सिकोपत्रिगुणः परिरयेण, स एकाहिकक्ष्यिकिक्ष्यिकिकः यावतुत्कृष्टसस्रात्रैः संस्रष्टः संतिथितो सृतः वालामकोटिभिः, तानि च वालामाणि नामिदेहेद् न वायुईरेद् नोत्कोषयेयुः
न विव्यस्येयुः न प्तित्वेन शीम्रमागच्छेयुः, ततस्य खल्ज समये समय एकैकं वालाममपहरता मावता
कालेनाचौ पत्यः क्षीणो नीरजा निष्ठितो निर्लेपश्च भवति तदिदं व्यावहारिकं उद्धारपत्योपमम् ॥ २ सं०
१-२ छा० त० म० १६ से तं वाण् एवममेप्रित ॥ ३ एतेषां पत्यानां कोटाकोटी भवेदशयुणिता ।
उद्धारसासरस्य त्वेकस्य भवेत् परिमाणम् ॥ ४ एताभ्यां व्यावहारिकाभ्यामुद्धारपत्योपमसागरोपमाभ्यां कि
प्रयोजनम् १ नास्ति किष्ठित् प्रयोजनं केवलं प्रक्षाप्यते ॥ ५ सं० १-२-छा० त० म० १ द्वा ॥

नकश्चरीरं यावति क्षेत्रेऽवगाहते ततोऽसक्क्येयगुणानि, वादरपर्याप्तपृथ्वीकाविकश्चरीरतुस्यानीति वृद्धाः । एषां च वालामाणामसक्क्षेयत्वात् प्रतिसमयमुद्धारे किल सक्क्ष्या वर्षकोठ्योऽतिकामन्ति, अतः सक्क्ष्यवर्षकोटिमानमिदं सूक्ष्ममुद्धारपल्योपममवसेयम् । तद्दशकोटिकोठ्यः सूक्ष्मोद्धारसा-परोपमम् । आभ्यां पल्योपम-सागरोपमाभ्यां द्वीपाः समुद्राश्च मीयन्ते । उक्तं चानुयोगद्वारेषु—

पैएहिं सुहुमउद्धारपिल्ञ विमसागरोवमेहिं किं पञ्जोयणं १ एएहिं दीवससुद्दाणं उद्धारे विप्पद्द । केवइया णं भंते ! दीवसमुद्दा उद्धारेणं पत्रता १ गोयमा ! जावइया णं अहुाइज्जाणं उद्धारसागरोवमाणं उद्धारसमया एवइया णं दीवसमुद्दा उद्धारेणं पत्रता ॥ ( पत्र १८१-१ )

#### भाष्यसुधाम्मोनिधिरप्याह—

उद्धारसागराणं, अङ्गाइज्जाण जत्तिया समया ।

दुगुणादुगुणपवित्थर, दीवोदहि हुंति एवइया ॥ (जिनभ० सङ्ग० गा० ८०)

इत्युक्तं बादर-सूक्ष्ममेदतो द्विचिधमप्युद्धारपस्योपमम् १। सम्प्रति द्विविधमेवाद्धापस्योपमं प्ररूप्यते—तत्र पूर्वोक्तपल्याद् वर्षशतेऽतिकान्ते एकैकवालाग्रापहारेण निर्लेपनाकालः सङ्क्ष्यवर्ष-कोटीमानो बादरमद्धापस्योपमम्, तद्दशकोटीकोट्यो बादरमद्धासागरोपमम्। तथैव पूर्वोक्तपस्याद्-वर्षशते वर्षशतेऽतिकान्ते एकैकवालाग्रासङ्क्ष्येयतमलण्डापहारेण निर्लेपनाकालोऽसङ्क्ष्यातवर्ष-कोटीमानः सूक्ष्ममद्धापस्योपमम्, तद्दशकोटीकोट्यः सूक्ष्ममद्धासागरोपमम्, तद्दशसागरोपम-कोटीकोटीप्रमाणाऽवसर्पिणी, तावत्प्रमाणवोत्सर्पिण्यपि, अवसर्पिणी-उत्सर्पिण्योऽनन्ताः पुद्रलपरा-वर्तः, अनन्ताः पुद्रलपरावर्ताः अतीताद्धा, अनन्ताः पुद्रलपरावर्ता अनागताद्धा चेति ।

उक्तं च श्रीभगवतीटीकायां--

अहवा पडुच कालं, न सबभवाण होइ बुच्छिती। जंतीयऽणागयाओ, अद्धाओ दो वि तुल्लाओ॥ (शत० १२ उ० २)

अयमत्राभिप्रायः—यथाऽनागताद्धाया अन्तो नास्ति, एवमतीताद्धाया आदिरिति व्यक्तं समत्वमिति । अन्ये त्वाहुः—

> उँस्सप्पिणी अणंता, पुग्गलपरियद्वओ मुणेयद्यो । तेऽणन्ता तीयऽद्धा, अणागयद्धा अणंतगुणा ॥ (जीवस० गा० १२९ )

अत्रेयं भावना-अतीताद्वातोऽनागताद्वाया अनन्तगुणत्वम् समयाविकादिभिरनवरतं सीयमाणाया अप्यनागताद्वाया अक्षयात् ।

९ एताभ्यां स्कृतोद्धारपत्योपमसागरोपमाभ्यां कि प्रयोजनम् १ एताभ्यां द्वीपसमुद्राणामुद्धारो एखते । कियन्तो मदन्त ! द्वीप-समुद्रा उद्धारेण प्रकृताः १ गीतम । यावतामर्थतृतीयानामुद्धारसागरोपमाणां उद्धार-समया एतावन्तो द्वीपसमुद्रा उद्धारेण प्रकृताः ॥

२ उद्धारसागराणां अर्धतृतीयानां यावन्तः समयाः । द्विगुणद्विगुणप्रविस्तरा द्वीपोद्दश्यमे भवन्त्येतावन्तः ॥

रे सं० १-२ त० म० छा० <sup>०</sup>पमं, दशसाग<sup>०</sup> ॥

४ अथवा प्रतीत्य कालं न सर्वभन्यानां भवति न्युच्छित्तिः । यदतीतानागते अदे द्वे अपि दुल्ये ।।

५ उत्सर्पिष्पोऽनन्ताः पुद्ररूपरावर्त्तो क्षातव्यः । तेऽनन्ता अतीतादाऽनागतादा चानन्तगुणा ॥

आम्यां च स्क्माद्धापस्योपम-सागरोपमाभ्यां सुर-नरक-नर-तिरश्चां कर्मस्थितिः कायस्थितिः मवस्थितिश्च मीयते । उक्तं चातुयोगद्वारेषु—

पैएहिं सुद्दुमञद्धापिकञोवमसागरोवमेहिं कि पञोयणं ? गोयमा । एएहिं नेरइयतिरिक्ल-जोणियमणुस्सदेवाण य आउयाई मविज्ञंति ( पत्र १८३-२ ) इति ।

अभिहितं बादर-सूक्ष्म मेदतो द्विविधमप्यद्वापस्योपमम् २। साम्प्रतं द्विविधमेव क्षेत्रपस्योपमं निरूप्यते तत्र पूर्वोक्तपस्याद् वालामस्प्रष्टनभः प्रदेशानां प्रतिसमयं एकैकापहारेण निर्लेपना-कालोऽसङ्ग्रयोत्सर्पिण्यवसर्पिणीमानो बादरं क्षेत्रपस्योपमम्, तद्दशकोटीकोठ्यो बादरं क्षेत्रसाग-रोपमम् । तथैवैकैकवालामसङ्ग्रयतमसण्डैः स्प्रष्टानामस्प्रष्टानां च नभः प्रदेशानां प्रतिसमयमे-कैकापहारेण निर्लेपनाकालो बादरासङ्ग्रयगुणकालमानः स्क्ष्मं क्षेत्रपस्योपमम्, तद्दशकोटीकोठ्यः सूक्ष्मं क्षेत्रसागरोपमम् । उक्तं चानुयोगद्वारेषु—

ेसे किं तं सुहुमे खेत्तपिल अवमे ? से जहानामए पष्टे सिया एगजोयणं आयामिवन्संमेणं जोयणं उन्नं उच्चतेणं जाव मिरए वालगाकोडीणं, तत्थ णं एकिमिके वालगो असंखेजाइं
खंडाइं कीरइ, ते णं वालगा दिट्टीओगाहणाओ असंखेजामामित्ता सुहुमस्स पणगजीवस्स सरीरोगाहणाओ असंखेजागुणा, ते णं वालगा नो अगी डिहजा नो वाऊ हरिजा जाव नो पूइताए हचमागच्छिजा, जे णं तस्स आगासपएसा तेहिं वालगोहें फुना वा अणाफुना वा तओ
णं समए समए इकिमिकमागासपएसं अवहाय जावइएणं कालेणं से पक्षे खीणे जाव निक्षेत्रे
भवइ से तं सुहुमे खेत्तपिल ओवमे । तत्थ चोयए पन्नवगं एवं वयासी—अस्थि णं तस्स पलस्स
आगासपएसा जे णं तेहिं वालगोहें अणाफुना ? हंता अस्थि । जहा को दिहंतो ? से जहानामए कुट्टे सिया कुहंडाणं भरिए तत्थ माउलिंगा पिक्सित्ता ते वि माया, तत्थ बिल्ला पिक्सित्ता
ते वि माया, तत्थ आमल्या पिक्सित्ता ते वि माया, तत्थ णं सुगगा पिक्सित्ता ते वि माया, तत्थ णं
सरिसवा पिक्सित्ता ते वि माया, तत्थ णं गंगावालुया पिक्सित्ता सा वि माया, एवामेव अस्थि णं
तस्स पलस्स आगासपएसा जे णं तेहिं वालगोहें अणाफुना ॥ ( पन्न १९२-१ ) इति ।

इताम्यां च स्क्ष्मक्षेत्रपरयोपम-सागरोपमाभ्यां प्रायो दृष्टिवादे द्रव्यप्रमाणप्रकरपणायां प्रयो-जनं सकृदेव नान्यत्र । यदागमः—

एएहिं सुहुमखेत्तपिक ओवमसागरोबमेहिं कि पओयणं ? गोयमा ! एएहिं सुहुमखेत्तप-किओवमसागरोबमेहिं दिद्विवाए दबाइं मिवजंति (अनुयो० पत्र १९३-१) इति ।

आह—यदि स्पृष्टा अस्पृष्टाश्चेह सूक्ष्मक्षेत्रपस्योपमे नभःप्रदेशा गृह्यन्ते तर्हि वास्त्रभैः किं प्रकोजनम् श्यशेक्तपस्यान्तर्गतनभःप्रदेशापहारमात्रतः सामान्येनैव वक्तुमुचितं स्वात्, सत्यम्, किन्तु सूक्ष्मक्षेत्रपस्योपमेन दृष्टिवादे द्रव्याणि मीयन्ते, तानि च कानिचिद् यशोक्तवास्त्रप्रष्टेरेव नभःप्रदेशैर्मीयन्ते कानिचिदस्पृष्टैरिति, अतो दृष्टिवादोक्तद्रव्यमानोपयोगित्वाद् वास्त्रप्रमुख्याऽत्र प्रयोजनवतीति ॥ ८५ ॥

व्याख्यातं बादर-सूक्ष्ममेदतो द्विविधमपि क्षेत्रपश्योपमम् ३। तद्व्रघाख्याने च समर्थितं सप्र-पद्मं पश्योपम-सागरोपमस्वरूपम् । इदानीं किञ्चिद्नं पुद्गलपरावर्तार्धं सास्वादनादीनामुत्कृष्ट-मन्तरमुक्तम् अतस्तमेव सप्रपञ्चं पुद्गलपरावर्ते गाथात्रयेण निरूपयितुकामः प्रथमं तावत् तस्यैव मेदान् परिमाणं चाह—

### देव्वे सित्ते काले, भावे चडह दुह बायरो सुहुमो। होइ अणंतुस्सप्पिणिपरिमाणो पुग्गलपरहो॥ ८६॥

'द्रव्ये' द्रव्यविषयः 'क्षेत्रे' क्षेत्रविषयः 'काले' कालविषयः 'भावे' मावविषयः, इत्थं 'चतुर्धा' चतूरूपः पुद्गलपरावर्तो भवतीत्युत्तरेण सण्टङ्कः । पुनरेकैको द्रव्यादिकः 'द्विविधः' द्विप्रकारो भवति । द्वैविध्यमेवाह—"बायरो सुहुमो" ति बादर-सूक्ष्ममेदिमिन्नः । अयमर्थः—द्रव्यपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, क्षेत्रपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, भावपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, भावपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, भावपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, कालपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, भावपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, कालपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च, कालपुद्गलपरावर्तो द्वेधा—वादरः सूक्ष्मश्च। कियत्कालप्रमाणः पुनरय-मेकैकः ? इत्याह—"होइ अणंतुस्सप्पिणपरिमाणो" ति 'भवति' जायते उत्सर्पन्त—प्रतिसमयं कालप्रमाणं जन्तूनां वा शरीरा-ऽऽयुःप्रमाणादिक-मपेक्ष्य हानिमनुभवन्तीत्यवसपिण्यः, ताश्च परिमाणं यस्य सोऽनन्तोत्सपिणी-अवसपिणीपरिमाणः । पूरण-गलनधर्माणः पुद्गलाः, तेषां पुद्गलानां—चतुर्वशर्ज्ञवात्मकलोकवर्तिसमस्तपरमाणूनां परावर्तः—वीदारिकादिशरीरतया गृहीत्वा मोचनं यस्मिन् कालविशेषे स पुद्गलपरावर्तः । यद्मिय क्षेत्रादिविषयस्य पुद्गलपरावर्तेरूपोऽनवर्थो न घटां प्राञ्चति तथाप्यन्यथाव्युत्पादितस्यापि शब्द-स्यान्यथा गोशब्दवत् पृद्वतिदर्शनात् समयप्रसिद्धमर्थे विषयीकरोतीति न कश्चिद्दोष इति ॥८६॥

द्रव्यपुद्गरुपरावर्ती बादरः सूक्ष्मश्च भवतीत्युक्तम् । अतः क्रमप्राप्तं बादर-सूक्ष्मद्रव्यपुद्गरू-

१ एताभ्यां स्क्ष्मक्षेत्रपत्योपम-सागरोपमाभ्यां कि प्रयोजनम् १ गौतम ! एताभ्यां स्क्षमक्षेत्रपत्योपम-सागरोपमाभ्यां दृष्टिवादे हृज्याणि मीयन्ते ॥

२ सटीकेयं वाया सार्वज्ञातकप्रकरणस्य १०६तमी गाया-तटीकासमा ॥

३ त० म० °वर्तस्वरू° । सं० १-२ °वर्तत्वरू° ॥

पश्चर्तस्यस्यं प्रसप्यजाह-

## उरलाइसत्तगेणं, एगजिओ मुयइ फुसिय सब्वअणू। जित्तयकालि स थूलो, दब्बे सुहुमो सगन्नयरा ॥ ८७॥

स्वकत्वात् स्त्रस्य 'औदारिकादिसप्तकत्वेन' औदारिकपरमाणून् औदारिकशरीरतया आदिशब्दाद् वैक्रियपरमाणून् वैक्रियशरीरतया तेजसपरमाणून् तेजसशरीरतया कार्मणपरमाणून् कार्मणशरीरतया भाषापरमाणून् भाषात्वेन प्राणापानपरमाणून् प्राणापानतया मनोवर्गणापरमाणून्
मनस्त्वेन, न पुनराहारकशरीरमप्यत्र प्राग्धम् कादाचित्कत्वात् तल्लाभस्येति, 'स्प्रृष्ट्वा' परिणमय्य—
तथापरिणांमं नीत्वा 'एकजीवः' विविक्षितेकसत्त्वः 'मुञ्चिति' त्यजित, 'सर्वाणून्' चतुर्दशरज्वात्मकंलोकवर्तिसमस्तपरमाणून्, "जित्तयकालि" ति यावता कालेन, विभक्तिव्यत्ययश्च प्राकृतत्वात्,
यदाह पाणिनिः स्वप्राकृतलक्षणे— "व्यत्ययोऽप्यासाम्" इति । स इत्थं पुद्रलस्पर्शमानेनोपमितः कालविशेषः 'स्थूलः' बादरः "दिष्टि" ति द्रव्यपुद्रलपरावर्तो भवतीति प्रकृमः । इह
किल संसारकान्तारे पर्यटलेकजीवोऽनेकभवमहणैः सक्तललोकवर्तिनः सर्वानिप पुद्रल्यन् यावता
कालेन औदारिकशरीर-वैक्रियशरीर-तेजसशरीर-माषा-प्राणापान-मनः-कार्मणश्चरीरलक्षणयदार्थसप्तक्तमावेन यथास्वं परिणमय्य मुञ्चित स तावत्प्रमाणः कालो द्रव्यतो बादरः पुद्रलपरावर्तो
मवतीति तात्वर्यमिति ।

अमिहितो बादरो द्रव्यपुद्गलपरावर्तः । इदानीं सूक्ष्मद्रव्यपुद्गलपरावर्तमाह—"सुहुमो सगन्नयर" ति सूक्ष्मो द्रव्यपुद्गलपरावर्तो भवतीति सम्बन्धः । कथम् १ इत्याह—'सप्तकान्य-तरात्'[न्यतरस्मात्]सप्तकान्यतरेण, विभक्तिव्यत्ययश्च प्राकृतत्वात् । इदमत्र हृदयम्—सप्ताना-मौदारिक-वैक्रिय-तैजस-भाषा-प्राणापान-मनः-कार्मणमध्यादन्यतरेण पुनरेकेन केनचिदौदारिका-दिना पूर्वप्रदर्शितप्रकारेण सकललोकवर्तिपुद्गलानां स्पर्शने औदारिकादिशरीरतया गृहीत्वा मोचने स्क्ष्मद्रव्यपुद्गलपरावर्तो भवति । विवक्षितमेदाविशेषेः षड्मिमेदैः परिकमिता अपि न गृह्यन्त इति । एके त्वाचार्या एवं द्रव्यपुद्गलपरावर्तस्वरूपं प्रतिपादयन्ति, तथाहि—यदैको जीवोऽनेकभवप्रहणेरौदारिकशरीर-वैक्रियशरीर-तेजसशरीर-कार्मणशरीरचतुष्टयरूषतया यथास्वं सकललोकवर्तिनः सर्वान् पुद्गलान् परिणमय्य मुख्यति तदा बादरो द्रव्यपुद्गलपरावर्तो भवति । यदा पुनरौदारिकौदिचतुष्टयस्थ्यादेकेन केनचित् शरीरेण सर्वपुद्गलपरावर्तो भवति । यदा पुनरौदारिकौदिचतुष्ट्यस्थ्यादेकेन केनचित् शरीरेण सर्वपुद्गलपरावर्तो भवति ॥ ८७॥

उक्तो द्वेषाऽपि द्रव्यपुद्गरूपरावर्तः । सम्प्रति क्षेत्र-काल-भावपुद्गरूपरावर्तान् वादर-सूक्ष्मश्रे-दिभिनान् निरूपयनाह----

#### लोगक्एसोसप्पिणिसमवा अणुभागवंषठाणा व । जहतहकममरणेणं, वृद्घा वित्ताह थूलियरा ॥ ८८॥

लोकस्य-चतुर्दशरज्ज्वात्मकक्षेत्रलण्डस्य प्रदेशाः-निर्विभागा भागा लोकप्रदेशाः, तथो-

स्मिपंणीश्रब्देनावसिपंण्यप्युपरुक्ष्यते दिनमहणे राज्युपरुक्षणवत् तयोः समयाः—परमिनकृष्टाः कारुविशेषा उत्सार्पणी-अवसिपंणीसमयाः, समयस्वरूपं च पष्टशाटिकापाटनदृष्टान्ताद् उत्परुपत्रश्रतमेदोदाहरणाञ्चावसेयम्, ततो लोकप्रदेशाश्चोत्सिपंण्यवसिपंणीसमयाश्चेति द्वन्द्वः । तथाऽनुभागस्य—रसस्य बन्धः—बन्धनं तस्य निमित्तमृतानि स्थानानि—कषायोदयिवशेषलक्षणान्यनुभागबन्धस्थानानि, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानानीत्यर्थः। चः समुख्ये ततश्चेते प्रत्येकं त्रयोऽपि पदार्था
यदा मरणशब्दस्य प्रत्येकमिसम्बन्धाद् यथातथामरणेन—कमोत्कमाभ्यां प्राणपित्यागलक्षणेन
स्पृष्टाः—व्याप्ता भवन्ति तदा "खित्ताइ थूल" ति क्षेत्रादयः क्षेत्रपुद्रलपरावर्त-कालपुद्रलपरावर्तःभावपुद्रलपरावर्ताः 'स्थूलाः' बादरा भवन्ति । यदा पुनस्त एव लोकाकाशप्रदेशा उत्सर्पिण्यवसर्पिणीसमया अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानानि चेति प्रत्येकं त्रयोऽपि पदार्थाः क्रममरणेन—पूर्वस्पृष्टाकाशप्रदेशादिभ्योऽल्यवधानतः प्राणपित्यागलक्षणेन स्पृष्टा भवन्ति तदा क्षेत्रपुद्रलपरावर्त-कालपुद्रलपरावर्त-भावपुद्रलपरावर्ताः "इञ्ज्" ति इतरे सुक्ष्मा भवन्तीति गाथाक्षरार्थः।

भावार्थः पुनरयम् यदाऽनन्तभवभ्रमणशीलो जन्तुरनन्तरेषु व्यवहितेषु वा अपरापराकाशमदेशेषु भ्रियमाणः सर्वानिष चतुर्दशरज्ज्ञात्मकलोकाकाशमदेशान् मरणेन स्पृशित तदा
बादरः क्षेत्रपुद्गलपरावर्तो भवति । नवरं येष्वपरमदेशवृद्धिरहितेषु पूर्वावगादेष्वेव नभःमदेशेषु
मृतस्ते न गण्यन्ते अपूर्वास्तु दूरव्यवहिता अपि स्पृष्टा गण्यन्त एवेति १ । कालतस्तु यदोसार्पिण्यवसार्पिणीसमयेषु सर्वेष्विप क्रमेणोत्क्रमेण वा अनन्तानन्तैभैवैरेको जन्तुर्मृतो भवति तदा
बादरः कालपुद्गलपरावर्तो भवति । केवलं येषु समयेष्वेकदा मृतोऽन्यदाऽपि यदि तेष्वेव समयेषु
भ्रियते तदा ते न गण्यन्ते, यदा पुनरेक-द्वितीयादिसमयक्रममुलङ्क्यापि अपूर्वेषु समयेषु
भ्रियते तदा ते व्यवहिता अपि समया गण्यन्त इति २ । भावतः पुद्गलपरावर्त उच्यते—
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि मैन्द-प्रवृद्ध-प्रवृद्धतरादिमेदतोऽसञ्ज्ञयानि वर्तन्ते, एतेषां चासक्रमेयत्वप्रमाणमुत्तरत्र वक्ष्यामः । ततो यदैकैकिस्मिननुभागबन्धाध्यवसायस्थाने क्रमेणोत्क्रमेण
च श्रियमाणेन जन्तुनाऽसञ्ज्ञयेखोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि सर्वाण्यपि तानि स्पृष्टानि भवन्ति तदा
बादरो भावपुद्गलपरावर्तो भवति, अत्रापि यदध्यवसायस्थानमेकदा मरणेन स्पृष्टं तदेवान्यदाऽपि
यदि स्पृशति तदा तक्ष गण्यते, अपूर्वं तु दूरव्यवहितमपि स्पृष्टं गण्यत एवेति ३ ।

भाविता बादराः क्षेत्रपुद्गरूपरावर्त-कारुपुद्गरूपरावर्त-भावपुद्गरूपरावर्ताः। साम्प्रतमेत एव सूक्ष्मा भाव्यन्ते—इह येप्वाकाशप्रदेशेप्ववगाढो जन्तुरेकदा मृतस्तेभ्योऽनन्तरव्यवस्थितेष्वेष नभः प्रदेशेष्वन्यदाऽपि यदि भ्रियते, अपरस्यां वेर्लायां तेषामप्यनन्तरव्यवस्थितेष्वाकाशप्रदेशेषु, अन्यस्यां वेर्लायां तेषामप्यनन्तरव्यवस्थितेष्वाकाशप्रदेशेषु, अन्यस्यां तेषामप्यनन्तरेष्वन्येषु, एवं तावद् नेयं यावदित्थमपरापरेषु नैरन्तर्यव्यवस्थितेषु नभः प्रदेशेषु क्रमेण भ्रियमाणो जन्तुः सर्वानपि लोकाकाशप्रदेशान् स्पृशति, ये चापरप्रदेशवृद्धिरहिताः पूर्वावगाढा एव दूरव्यवस्थिता वाऽऽकाशप्रदेशा मरणेन स्पृष्टास्ते च न गण्यन्ते तदा सूक्ष्मः क्षेत्रपुद्गरूपरावर्त इति १ ।

९ सं**० १-२ त० म० छा**० "सर्विण्युपल"॥ २ सं० **१-२ म॰ छा**० मन्द-प्रवृद्धतरादिभे<sup>०</sup>॥

प्रमसङ्गहसाने तु स्थम-बादरमेदतो द्विविधोऽपि क्षेत्रपुद्गल्परावर्त इत्थं व्याख्यातः, यथा— बतुर्दशरञ्चात्मकलोकस्य सर्वपदेशेषु प्रत्येकं यावता कालेनैकजीवो मृतो मवति । कोऽर्थः ? याबन्तो लोकाकाशप्रदेशास्ते प्रदेशे प्रदेशे कमोत्कमाम्यां मरणं कुर्वाणेन यदा सर्वे व्याप्ता भवन्ति तदा बादरः क्षेत्रपुद्गलपरावर्तः । स्थमस्तु यावता कालेन प्रथमप्रदेशानुबद्धप्रदेशकमेण मृतो भवति, कोऽर्थः ? यत्राकाशप्रदेशे मृतस्तदनन्तरप्रदेशकमेण यदा सर्वेऽपि लोकाकाश-प्रदेशा मरणेन व्याप्ता भवन्ति तदाऽसौ भवति, व्यवहितेषु च मरणं न गण्यते । यद्यपि जीव-स्यैकप्रदेशेऽवस्थानमेव नास्ति तथापि जीवावस्थानप्रदेशानां प्राधान्येनैकः परिकल्प्यते, तस्माद्-गणनाप्रदृत्तिः, अमुना च प्रकारेण प्रमृतकालस्थापनं कृतं भवतीति ।

स्हमस्तु कालपुद्गलपरावर्तस्तदा भवति यदोत्सर्पिण्या अवसर्पिण्या वा प्रथमसमये कश्चिद्
मृतः, ततः पुनरिष समयोनिवंशितकोटीकोटीभिरितकान्ताभिर्म्योऽिष स एव जन्तुः कालान्तरेण
तस्या एव द्वितीयसमये क्रियते, पुनरिष कदाचित् तथैव ताभिरितकान्ताभिस्तस्या एव तृतीयसमये,
एवं चतुर्थ-पद्मम-षष्ठादिसमयकमेणानन्तानन्तैभवैर्यावत् सर्वेऽप्युत्सिर्पण्यवसिर्पण्योर्विशितसागरोपमकोटीकोटीमानयोः समया मरणेन व्यासा भवन्ति । ये तु प्रथमादिसमयकममुह्नद्भम व्यवहितसमयाः पूर्वस्पृष्टा वा मरणेन व्यासास्ते तु न गृद्धन्त एवेति ।

सूक्ष्मो भावपुद्गलपरावर्त उच्यते—इह किलानुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि बध्यमानकर्म-पुद्गलेषु तादृशानुभागपि च्छेदिनिर्वर्तकानि असङ्ग्रेयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि मन्द-प्रवृद्ध-प्रवृद्धतरादिभेदतो वर्तन्ते, तत्र च सर्वस्तोकानुभागपि च्छेदजनके कषायोदये वर्तमानः कश्चिद् जन्तुर्मृतः, ततः कदाचित् पुनरिप तस्मादनन्तरव्यवस्थिते द्वितीयेऽनुभागबन्धाध्यवसायस्थाने विशेषािकानुभागपि च्छेदजनके वर्तमानो मृतः, पुनरिप तस्मात् कदाचिद् विशेषािकानुभागपि चछेदजनके वर्तमानो मृतः, पुनरिप तस्मात् कदाचिद् विशेषािकानुभागपि चछेदजनके तृतीये, एवं क्रमेण क्रमेण विशेषािकानुभागपि चछेदजनकाध्यवसायस्थानेषु वर्तमानस्य मरणं तावद् वाच्यं यावत् सर्वोत्कृष्टानुभागबन्धाध्यवसायस्थाने व्रियमाणेन जन्तुनाऽन-न्तानन्तैर्मरणैः सर्वाण्यि स्पृष्टानि भवन्तीति, व्यवहितानि पूर्वस्पृष्टानि च न गण्यन्त इति ॥८८॥

व्याख्यातं सप्रपञ्चं पुद्गलपरावर्तस्वरूपम् । सम्प्रति यो जन्तुर्यथाविषः सन् उत्कृष्टं यथा-विषश्च जघन्यं प्रदेशवन्षं विषत्ते इत्येतत् स्वामित्वद्वारेण निरूपयन्नाह—

### अप्पयरपयिवंधी, उक्कडजोगी य सिन्न पज्रतो । कुणइ पएसुकोसं, जहन्नयं तस्स वचासे ॥ ८९ ॥

अरुपतराश्च ताः प्रकृतयश्चारुपतरप्रकृतयस्तासां बन्धः स विद्यते यस्यासावरुपतरप्रकृति-बन्धी, यो यो मौलानामौत्तराणां चारुपप्रकृतिमेदानां बन्धकः स स उत्कृष्टप्रदेशबन्धं करोति, भागानामरूपत्वसद्भावात् । 'उत्कटयोगी' उत्कटवीर्यवान्, सर्वोत्कृष्टयोगव्यापारे वर्तमान इत्यर्थः । 'चः' समुख्यये, स च भिन्नक्रमे, पर्याप्तश्चेति योक्ष्यते । संज्ञा-मनोविकरूपनलब्धिः सा विद्यते यस्यासौ संज्ञी, 'पर्याप्तश्च' समाप्तपर्याप्तिकः, 'करोति' विद्याति प्रदेशानामुत्कर्षः - उत्कृ-

९ सटीकेयं गाया सार्वज्ञातकप्रकरणस्य ९९तमी गाया-तद्दीकासदशी ॥

हत्वं प्रदेशोत्कर्षस्तमुक्तृष्टप्रदेशमिति यावत् । इह संज्ञीति विशेष्यम् , रोपाणि तु विशेषणानि । अत्र च यो मनःपूर्विकां क्रियां विद्धाति तस्य सर्वजीवेम्य उत्कृष्टा चेष्टा मनति, तये चोत्कृष्टप्रदेशवन्धो भवतीति संज्ञिग्रहणम् । संश्यपि जघन्ययोग्युक्तृष्टयोगी च भवत्यतो जघन्ययोगिन्द्युदासार्थमुक्तृष्टयोगिमहणम् , तस्यैवोत्कृष्टप्रदेशवन्धात् । संश्यप्यपर्याप्तको नोत्कृष्टप्रदेशवन्धं वि-धातुमस्त्रम्वपर्यात्वात् तस्येति पर्याप्तग्रहणम् । एवंविधस्यापि बहुतरप्रकृतिवन्धकस्य भागवाहु-ध्यात् स्तोकप्रदेशवन्धो स्वयते इत्यस्पतरप्रकृतिवन्धीत्यक्तम् । तस्मादेवंविधविशेषणविशिष्टो जन्तुरुत्कृष्टं प्रदेशवन्धं विधत्ते इति । तिर्हे जघन्यं प्रदेशवन्धं कथं करोति ? इत्याह—"जहन्त्रयं तस्स वचासे " ति जघन्य एव जघन्यकः, "यावादिभ्यः" (सिद्ध० ७-३-१५) इति स्वार्थे कः प्रत्ययः, तं जघन्यकं प्रदेशवन्धमिति प्रकृमः । 'तस्य' पूर्वप्रदर्शितस्य विशेष्यस्य विशेषणकस्त्रपत्य च 'ध्यत्यासे' विपर्यये सित जन्तुः करोतीति योगः । अयमर्थः—बहु-तर्पकृतिवन्धको मन्दयोगोऽपर्याप्तकोऽसंज्ञी श्रीवो जघन्यं प्रदेशवन्धं विद्धातीति ॥ ८९ ॥

अभिहितः सामान्येनोत्कृष्ट-जघन्यमदेशबन्धस्वामी । सम्प्रति मूरूपकृतीरुत्तरप्रकृतीश्च प्रतीत्य उत्कृष्टप्रदेशबन्धस्वामिनं निरूपयन्नाह—

## मिच्छ अजयचं आऊ, बितिगुण विणु मोहि सत्त मिच्छाई। छण्हं सतरस सुहुमो, अजया देसा बितिकसाए॥ ९०॥

"आउ" ति आयुष उत्कृष्टप्रदेशबन्धस्वामिनः पश्च, तद्यथा— "मिच्छ" ति मिथ्या दिष्टः "अजयचउ" ति अयतेन-अविरतसम्यग्दृष्टिना उपलक्षिताश्चत्वारः-अविरतसम्यग्दृष्टि-देश-विरत-प्रमत्ता-प्रमत्तलक्षणाः पश्चैव जनाः "अप्पयरपयिद्विषेषी " (गा० ८९) इत्यादिमणि-तगाथासम्भविद्विशेषणविशिष्टा आयुष उत्कृष्टप्रदेशबन्धमुपकल्पयन्ति । सम्यग्मिथ्यादृष्टिरपूर्वकरणादयश्चार्युने बन्नन्तीति नेह गृहीताः । सास्वादनस्तर्बायुर्वन्नात्वेव स किमिति न गृहीतः श्वित चेद् उच्यते—तत्रोत्कृष्टप्रदेशनिबन्धनोत्कृष्ट्योगाभावात् । तथाहि—अनन्तानुबन्धिमामु-त्कृष्टोऽनुत्कृष्टश्च प्रदेशबन्धो मिथ्यादृष्टौ साद्यभुव एव मणिप्यते, यदि तु सास्वादनेऽप्युत्कृष्ट-योगो कभ्यते तदाऽसावप्यनन्तानुबन्धिनो बन्नात्येव, अतो यथाऽविरतादिष्वप्रत्यास्थानावरणादि-प्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशबन्धसद्भावतोऽनुत्कृष्टः प्रदेशबन्धः साद्यादिचतुर्विकल्पोऽप्यभिधास्यते तथै-वानन्तानुबन्धिनां मिथ्यात्वभागलामात् साम्वादने उत्कृष्टप्रदेशबन्धसद्भावतोऽनुत्कृष्टः प्रदेशबन्धः साद्यादिचतुर्विकल्पोऽपि स्यान्, न चैवं निर्दि(दें)क्ष्यते, तस्माद् ज्ञायतेऽस्वर्कालभावित्वेन तथा-विभयकामावादन्यतो वा कुनश्चित्कारणात् साम्वादनस्योत्कृष्ट्योगो नास्ति । किञ्च अनन्तरमे-बोत्तरमकृतिस्वामित्वे मितज्ञानावरणादिपकृतीनां प्रत्येकं सूक्ष्मसम्परायादिष्ठृत्कृष्टं प्रदेशबन्धमिन्धमिन मिण्यादिष्टिमेवोत्कृष्टप्रदेशबन्धस्वामिनं निर्देक्ष्यति न सास्वादनम्, यद् बक्ष्यति— "सेसा उक्कोसपएसगा मिच्छो " (गा० ९२)। बृद्वच्छत्वकेऽप्युक्तं—

सेसपएसुकडं मिच्छो ॥ ( गा० ९६ ) इति ।

अतोऽपि ज्ञायते 'नास्ति सास्वादनस्योत्कृष्टयोगसम्भवः' । अतो ये सास्वादनमप्यायुष उत्कृष्टभदेशबन्धस्वामिनमिच्छन्ति तन्मतमुपेक्षणीयमिति स्थितम् । "बितिबुण विणु मोहि सत्त मिच्छाइ" ति 'मोहे' मोहनीयस्योत्कृष्टप्रदेशक्यास्यामिते 'द्वितीय-वृत्तीयगुणौ विना' सास्वादनसम्यग्दष्टि-सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके च वर्जयित्वा शेषाणि मध्यादृक्षादीनि अनिवृत्तिवादरान्तानि सस गुणस्थानकान्यधिक्रियन्ते ।

इदमत्र हृदयम्---मिथ्यादृष्टि-अविरत-देशविरत-प्रमत्ता-ऽप्रमत्ता-ऽपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिवाद-रमुणस्थानकवर्तिनः सप्त जना उत्क्रष्टयोगे वर्तमानाः सप्तविधवन्धका मोहस्योत्कृष्टं प्रदेशबन्धं कुर्वन्ति । अन्ये तु सास्वादन-मिश्राविप सङ्ग्रह्म "मोहस्स नव उ ठाणाणि" ति पठन्ति तच न युक्तियुक्तम् , यतः सास्वादनस्योत्कृष्टयोगो न लभ्यते इत्युक्तमेव, मिश्रेऽप्युत्कृष्टयोगो न लम्यते 🖟 तथाहि-द्वितीयकषायाणा मुत्कृष्टप्रदेशबन्धस्वामिनमविरतमेव निर्देक्ष्यति ''अजया देसा नितिकसाए" इति वचनात् । यदि तु मिश्रेऽप्युत्कृष्टयोगो लभ्यते तदा सोऽपि तत्स्वा-मितया निर्दिश्येत । न च वक्तव्यम्---मिश्रादस्पतरमक्कृतिबन्धकोऽबिरत इत्ययमेव मृहीतः, यतो-ऽविरतोऽपि मुख्यक्रतीनां सप्तविधवन्धकस्तत्र ग्रहीप्यते, मिश्रोऽपि सप्तविधवन्धक एव, उत्तरप्रकृ-तीरिप मोहनीयस्य सप्तदशाबिरतो बभ्नाति, मिश्रोऽप्येतावतीरेव, तस्मादुत्कृष्टयोगाभावं विहास नापरं तत्परित्यागे कारणं समीक्षामहे इति । मिश्रेऽप्युत्कृष्टयोगाभावात् सप्तैव मोहोत्कृष्टप्रवेश-बन्धका इति स्थितम् । "छण्हं सतरस सुदुसु" ति मूलप्रकृतीनां 'षण्णां' ज्ञानावरण-दर्शना-वरण-वेदनीय-नाम-गोत्रा-जन्तरायस्थ्रणानां सूचकवात् सूत्रस्य 'सूक्ष्मः' सूक्ष्मसम्पराय उत्क्र-ष्ट्रयोगे वर्तमान उत्कृष्टप्रदेशबन्धं विद्धाति। सुक्ष्मसम्परायो हि मोहा-ऽऽयुची न ब्रह्माति, अतस्तद्धा-गोऽधिको लम्यत इत्यस्यैव महणमिति। तथा 'सप्तदशानां' ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणचत्रष्टय-सातवेदनीय-यशःकीर्ति-उच्चैर्गोत्रा-अन्तरायपञ्चकलक्षणानामुत्तरप्रकृतीनां सुक्ष्मसम्पराय उत्कृष्टयोगे वर्तमान उत्क्रष्टप्रदेशबन्धं विद्धाति, मोहा-ऽऽयुषी असौ न बभ्रातीत्यत्र तद्भागोऽधिको रूभ्यते। अपरं च दर्शनावरणभागो नाममागश्च सर्वोऽपीह यथासञ्चं दर्शनावरणचतुष्कस्य यशःकीर्तेश्वे-कस्या भवतीति सुक्ष्मसम्परायस्यैव प्रहणम् । "अजया देसा वितिकसाए" ति 'अयताः" अविरतसम्यग्दष्टयः सप्तविधवन्यका उत्क्रष्टयोगे वर्तमानाः 'द्वितीयकषायान् ' अमत्याख्यानावर-णानुत्कृष्टप्रदेशबन्धान् विद्धति, मिथ्यात्वमनन्तानुबन्धिनश्चेते न बध्नन्त्यतस्तद्भागद्रव्यमधिकं कम्यत इत्यमीषामेव महणम् । तथा 'देशाः' देशविरताः सप्तविधवन्धका उत्कृष्टयोगे वर्त-मानाः 'तृतीयकषायान् ' प्रत्याख्यानावरणाख्यानुत्कृष्टप्रदेशबन्धान् कुर्वते, अप्रत्याख्यानावर-णानामप्यमी अबन्धका अतस्तद्भागोऽधिको रूम्यत इति कूत्वा॥ ९०॥

## पण अनियदी सुलगइनराउसुरसुभगतिगविउव्विदुगं। समन्वडरंसमसायं, वहरं मिच्छो व सम्मो वा ॥ ९१ ॥

"पण" ति पञ्च प्रकृतीः—पुरुषवेद-संज्वलनचतुष्टयलक्षणाः अनिवृत्तिवादरः सर्वोत्कृष्टयोगे वर्तमान उत्कृष्टप्रदेशवन्धाः करोति। तत्र पुरुषवेदस्य पुंवेद-संज्वलनचतुष्टयात्मकं पञ्चविषं वक्षन् असावुत्कृष्टं प्रदेशवन्धं करोति, हास्य-रति-भय-जुगुप्साभागो लम्यत इत्यस्यैव ग्रहणम् । संज्व-क्रमकोषस्यानिवृत्तिवादरः पुंवेदवन्धे व्यवच्छिने संज्वलनकोधादिचतुष्टयं वक्षन् उत्कृष्टयोगे वर्त- मान उत्कृष्टं प्रदेशवन्यं विद्याति, मिथ्यात्वा-ऽऽधकषायद्वादशकमागः सर्वनोक्षवायभागश्य रूप्यत इति कृत्वा। संज्वलनमानस्य स एव क्रोधवन्ये व्यवच्छिके संज्वलनमानादित्रयं वक्षन् उत्कृष्टमदेशवन्यं मानस्य करोति, क्रोधभागो लभ्यत इति कृत्वा। स एव मानवन्ये व्यवच्छिके मायालोभी वक्षन् मायाया उत्कृष्टं प्रदेशवन्यं करोति, मानभागोऽपि लभ्यत इति कृत्वा। स एव मायावन्ये व्यवच्छिके लोभमेकं बभ्रंस्तस्यैवोत्कृष्टं प्रदेशवन्यं करोति, एकं द्वौ वा समयौ, एतश्व विशेषणं प्रागपि द्रष्टव्यम्, समस्तमोहनीयभागस्तत्र लभ्यत इति लोभवन्यकस्यव महणमिति। तथा सुखगतिः—प्रशस्तविहायोगतिः नरायुः त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् सुरत्रिकं—सुरगति-सुरानुपूर्वी-सुरायुर्लक्षणं सुमगत्रिकं—सुमग-सुस्वरा-ऽऽदेयस्वरूपं वैक्रियद्विकं—वैक्रियशरीर-वैक्रियाक्रोपाक्रलक्षणं समचतुरससंस्थानम् असातवेदनीयं "वहरं" ति वक्षवंमना-राचसंहननम् इत्येताक्षयोदश प्रकृतीर्मिथ्यादृष्टिः सम्यग्दृष्टिर्व उत्कृष्टप्रदेशाः करोति।

तथाहि-असातं यथा मिथ्यादृष्टिः सप्तविधवन्धको बधाति तथा सम्यग्दृष्टिरपि सप्तविधवन्धक एवैतद् बभाति,अतः प्रकृतिलाघवादिविशेषाभावाद् उत्कृष्टयोगे वर्तमानौ द्वावप्यसातमुत्कृष्टपदे-शबन्धं कुरुतः । देव-मनुष्यायुषोरप्यष्टविधवन्धकावुत्कृष्टयोगे वर्तमानौ द्वावप्यविशेषेणोत्कृष्टप-देशबन्धं कुरुतः । देवगति-देवानुपूर्वी-वैक्रियशरीर-वैक्रियाङ्गोपाङ्ग-समचतुरस्रसंस्थान-प्रशस्तविहा-योगति-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेयलक्षणा नव नामप्रकृतयो नाम्नोऽष्टार्विशतिबन्धकाले एव बन्धमा-गच्छन्ति, नाधस्तनेषु पूर्वोक्तरूपेषु त्रयोविशति-पञ्चविशति-पश्चिशतिबन्धेषु । तां चाष्टाविशति देवगतिप्रायोग्यां सम्यग्दृष्टिर्मिथ्यादृष्टिश्च बध्नाति । तथाहि—देवगतिः देवानुपूर्वी पश्चेन्द्रियजातिः वैक्रियशरीरं वैक्रियाक्नोपाक्नं तैजस-कार्मणे समचतुरस्रसंस्थानं वर्णचतुष्कम् अगुरुरुषुनाम पराधातनाम उपधातनाम उच्छासनाम प्रशस्तविहायोगतिनाम त्रसनाम बादरनाम पर्यासनाम प्रत्येकनाम स्थिरा-ऽस्थिरयोरेकतरं शुभा-ऽशुभयोरेकतरं सुभगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम यशः-कीर्ति-अयशःकीर्त्यो रेकतरं निर्माणनाम इति । अतो देवगतिप्रायोग्याष्टाविंशतिबन्धसहचरिता एता नव प्रकृतीर्निर्वर्तयति । सप्तविधवन्धकौ सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टी उत्कृष्ट्योगे वर्तमानावविशेषेणोत्कृष्ट-भदेशा विधत्तः, यत एषाऽष्टाविंशतिर्मिथ्यादृष्टि-सास्वादन-मिश्रा-ऽविरत-देशविरतानां देवगति-प्रायोग्यं बध्नतामवसेया । अष्टाविशतेरुपरितनेष्वेकोनत्रिशदादिबन्धस्थानेष्वप्येता नव प्रकृतयो बध्यन्ते, केवलं तत्र भागबाहुल्यादुत्कृष्टः प्रदेशबन्धो न रूम्यत इत्यष्टाविंशतिसह चरितत्वेन प्रहणम् । वज्रर्षमनाराचस्यापि सम्यग्दृष्टिर्मिथ्यादृष्टिर्वा सप्तविधवन्धको नाम्नो वज्रर्षमनाराचसहि-तामेकोनित्रंशतं तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्व्यौ पश्चेन्द्रियजातिः औदारिकशरीरम् औदारिकाक्नोपाकं तैजस-कार्मणे वजर्षमनाराचसंहननं समचतुरस्रसंस्थानं वर्णचतुष्कम् अगुरुरुषु उपघातं पराघा-तम् उच्छ्वासनाम पशस्तविहायोगतिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तनाम प्रत्येकनाम स्थिरा-ऽस्थिरयो-रेकतरं शुभा-ऽशुभयोरेकतरं सुभगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्वोरेकतरं निर्माणमितिलक्षणां, मनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्व्यां पश्चेन्द्रियजातिः औदारिकशरीरम् औदारिकालो-पातं तैजस-कार्मणे समचतुरससंस्थानं वजर्षभनाराचसंहननं वर्णचतुष्कम् अगुरुरुषु पराधातम् उपघातनाम उच्छ्वासनाम पशस्तविहायोगतिः त्रसनाम बादरनाम पर्वाप्तनाम प्रत्येकनाम

स्थरा-ऽस्थिरयोरेकतरं शुमा-ऽशुमयोरेकतरं सुभगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम यशःकीर्ति-अवशःकीर्त्योरेकतरं निर्माणमितिलक्षणां वा निर्वर्तयन् उत्कृष्टयोगे वर्तमान उत्कृष्टप्रदेशवन्धं करोति। एकोनिर्त्रशातोऽधस्तनवन्धेष्विदं न बध्यते, त्रिशह्बन्धे तु बध्यते, केवलं मागबाहुल्याव् तत्रोत्कृष्टप्रदेशवन्धो न लभ्यत इत्येकोनिर्त्रशह्बन्धगतस्यैव प्रहणमिति सम्यग्दष्टि-मिध्यादस्रोर-विरोधेन मावितस्ययोदशानामपि प्रकृतीनामुक्कृष्टः प्रदेशवन्ध इति।। ९१।।

निदापयलादुज्यलभयकुच्छातित्थ सम्मगी सुजई । आहारदुगं सेसा, उद्दोसपएसगा मिच्छो ॥ ९२॥

निद्रा प्रचला द्वयोर्युगलयोः समाहारो द्वियुगलं-हास्य-रति-अरति-शोकारूयं, मयं "कुच्छ" त्ति जुगुप्सा "तित्थ" ति तीर्थकरनामेत्येतत् प्रकृतिनवकं सम्यग् गच्छति ज्ञानादिमोक्ष-मार्गमिति सम्यग्गः--सम्यग्दृष्टिः उत्कृष्ट्योगे वर्तमान उत्कृष्ट्यदेशं बधाति । तत्र निद्धा-प्रचल-योरविरतसम्यन्द्रष्ट्यादयोऽपूर्वकरणान्ताः सर्वोत्कृष्टयोगे वर्तमानाः सप्तविधवन्धकाले एकं द्वौ वा समयावुत्कृष्टं प्रदेशबन्धं कुर्वन्ति, आयुर्द्रव्यभागोऽधिको रूभ्यत इति सप्तविधबन्धकप्रहणम् । स्त्यानिर्द्धित्रिकं सम्यग्दृष्टयो न बभ्नन्त्यतस्तद्भागलामोऽपि भवतीति सम्यग्दृष्टीनामेव प्रहृणम् । मिथ्यादृष्टि-सास्वादनौ स्त्यानर्द्धित्रकं बधीत इति नेह गृहीतौ । मिश्रस्त्वेतद् न बधाति, केवल-मुक्तनीत्या तस्योत्कृष्टयोगो न रूभ्यत इति सोऽपि नेहाधिकृतः । हास्य-रति-अरति-शोक-भय-जुगुप्सानां तु ये ये सम्यग्द्रष्टयोऽविरताद्यपूर्वकरणान्तानां मध्ये तद्भन्धकास्ते ते उत्कृष्टयोगे वर्त-माना उत्कृष्टं प्रदेशबन्धमभिनिर्वर्तयन्ति, मिथ्यात्वभागो लभ्यत इति सम्यग्दष्टिप्रहणम् । तीर्य-करनाम्नोऽप्यविरताद्यपूर्वकरणान्तः सम्यग्दृष्टिम्रैलप्रकृतिसप्तविधवन्धको देवगतिः देवानुपूर्वी पञ्चन्द्रियजातिः वैक्रियशरीरं वैक्रियाङ्गोपाङ्गं समचतुरस्रसंस्थानम् उच्छ्वासनाम पराघातनाम प्रशस्तविहायोगतिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तनाम प्रत्येकनाम स्थिरा-ऽस्थिरयोः ग्रमा-ऽञ्जभयो-र्यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्योः पृथगन्यतरं सुभगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम वर्णचतुष्कं तैजस-का-र्मणे अगुरुल्यु उपघातनाम निर्माणमित्येतामष्टाविशति तीर्थकरनामसहितामेकोनत्रिशतं देव-गतिपायोग्यामुत्तरप्रकृतीर्वधन् उत्कृष्टयोगे वर्तमान उत्कृष्टं प्रदेशबन्धं करोति, मिथ्यादृष्टिरे-तद् न बधातीति सम्यग्दष्टिग्रहणम् । तीर्थकरनामसहिताश्च त्रयोविंशत्यादिकाः पूर्वोक्तस्पा नाम उत्तरप्रकृतयो न बध्यन्ते । त्रिशदेकत्रिंशह्रन्थौ तु पूर्वोक्तनीत्या तीर्थकरनामसहितौ बध्येते, केवलं तत्र भागबाहुल्यादुत्कृष्टप्रदेशबन्धो न लभ्यत इति शेषपरिहारेणैकोनित्रशत्मकु-तिबन्धमहणम् । तथा 'सुयतिः' शोमनसाधुः प्रस्तावादप्रमत्त्वयतिरपूर्वकरणश्च गृह्यते, द्वयोरपि भमादरहितत्वेन सुयतित्वात् , ततश्चेतौ द्वाविप देवगतिः देवानुपूर्वी पश्चेन्द्रियजातिः वैक्रिय-शरीरं वैकियाङ्गोपाङ्गं समचतुरस्रसंस्थानं पराधातनाम उच्छासनाम प्रशस्तविहायोगतिः त्रस-नाम बादरनाम पर्याप्तनाम प्रत्येकनाम स्थिरनाम शुभनाम सुभगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम यशःकीर्तिनाम वर्णचतुष्कं तैजस-कार्मणे अगुरुलघुनाम उपघातनाम निर्माणनाम आहारक-शरीरम् आहारकाङ्गोपाङ्गमित्येतद् देवगतिपायोग्यं त्रिशकामोत्तरप्रकृतिकदम्बकं बध्नन्तौ उत्कृष्ट-बोगे वर्तमानौ आहारकद्विकम्-आहारकशरीरा-ऽऽहारकाक्रोपाक्रलक्षणमुत्कृष्टप्रदेशं बन्नीतः ।

तीर्बकरनामसहिते एकत्रिशह्यन्वेऽप्येतद् वध्यते, किन्तु तत्र भागबाहुल्याद् न गृखते । तथा 'शेषाः' मणितचतुःपञ्चाशत्प्रकृतिभ्य उद्धरिताः स्त्यानर्द्धित्रिक-मिथ्यात्वा-<del>ऽनन्तानुवन्धिचतुष्टग</del>-स्विद-नपुंसकवेद-नारकायुष्क-तिर्यगायुष्क-नरकगति-नरकानुपूर्वी-तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वी-मनु-ष्यगति-मनुष्यानुपूर्वी-एकेन्द्रियजाति-द्वीन्द्रियजाति-त्रीन्द्रियजाति-चतुरिन्द्रियजाति-पश्चेन्द्रियजा ति-औदारिकशरीर-औदारिकाङ्गोपाङ्ग-तैजस-कार्मण-प्रथमवर्जसंहनन-प्रथमवर्जसंस्थान-वर्णचतु-ष्का-ऽगुरुलघु-उपघात-पराघात-उच्छ्वासा-ऽऽतप-उद्योता-ऽपशस्तविहायोगति-त्रस-स्थावर-बादर-सुक्षम पर्याप्ता-ऽपर्याप्त-प्रत्येक-साधारण-स्थिरा-ऽस्थिर-शुभा-ऽशुभ-दुर्भग-दुःस्वरा-ऽनादेया-ऽयशः-कीर्ति-निर्माण-नीचैगौत्राणि चेत्येताः षद्षष्टिप्रकृतयः 'उत्कृष्टप्रदेशकाः' उत्कृष्टप्रदेशबन्धाः "मिच्छो" ति मिध्यादृष्टिरेव करोति । तथाहि---मनुप्यद्विक-पश्चेन्द्रियजाति-औदारिकद्विक-तैजस-कार्मण-वर्णचतुष्का-ऽगुरुरुषु-उपघात-पराघात-उच्छ्वास-त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येक-स्थिराऽ-स्थिर-शुमा-ऽशुमा-ऽशुमा-ऽयशःकीर्ति-निर्माणलक्षणाः पञ्चविशतिप्रकृतीर्मुक्तवा शेषा एकचत्वारिसत् सम्बद्दष्टेर्बन्ध एव नागच्छन्ति । सास्वादनस्तु काश्चिद् बन्नाति परं तस्योत्कृष्टयोगो न रूभ्यतेऽत प्ता एकचत्वारिंशत् प्रकृतीर्मिथ्यादृष्टिरेवोत्कृष्टयोगे वर्तमानो मूलप्रकृतीनासुत्तरप्रकृतीनां च यथा-सम्भवमल्पतरबन्धक उत्क्रष्टपदेशाः करोति । या अपि चोक्तस्वरूपाः पश्चविंशतिपकृतयः सम्बग्दृष्टेर्बन्धे समागच्छन्ति तास्विष मध्ये औदारिक-तैजस-कार्मण-वर्णादिचतुष्का-ऽगुरुलघु-उपघात-बादर-प्रत्येका-ऽस्थिरा-ऽग्रुभा-ऽयशःकीर्ति-निर्माणलक्षणानां पञ्चदशपकृतीनामपर्याप्तैके-न्द्रिययोग्यो नाम्रस्त्रयोविंशतिप्रकृतिनिष्पत्रः तैजस-कार्मण-वर्णादिचतुष्का-ऽगुरुलघु-उपघात-नि-र्माण-तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वी-एकेन्द्रियजाति-औदारिकशरीर-हुण्डसंस्थान-स्थावर-बादर-सूक्ष्मैक-तरा-ऽपर्याप्त-प्रत्येक-साधारणान्यतरा-ऽस्थित-ऽशुभ-दुर्भगाऽनादेया-ऽयशःकीर्तिरुक्षणो बन्धः तै-नैव सह बध्यमानानामुत्कृष्टप्रदेशबन्धो रुभ्यते, नोत्तरैः पञ्चविशत्यादिबन्धेः, भागबाहुल्यात् । द्रोषाणां तु मनुष्यद्विक-पश्चेन्द्रियजाति-औदारिकाङ्गोपाङ्ग-पराघात-उच्छ्वास-त्रस-पर्याप्त-स्थिर-शुमलक्षणानां दशपकृतीनां यथासम्भवं पर्याप्तैकेन्द्रिया-ऽपर्याप्तत्रसयोग्यपञ्चविंशतिबन्धेनैव सह बध्यमानानामुत्कृष्टः प्रदेशबन्धो लभ्यते, नोत्तरैः षड्विंशत्यादिबन्धैः, भागबाहुल्यादेव । नाप्य-धस्तनेन त्रयोविंशतिबन्धेन, तत्रैतासां बन्धाभावादेव । तौ च त्रयोविंशति-पञ्चविंशतिबन्धौ सम्यग्द्रष्टेर्न भवतः, देव-पर्याप्तमनुष्यप्रायोग्यबन्धकत्वात् तस्येति अत एतासामपि पञ्चविंशति-प्रकृतीनां यथोक्तप्रकारेण त्रयोविंशत्या पञ्चविंशत्या च सह वध्यमानानां सप्तविधवन्धक उत्कृष्टयोगो मिध्यादृष्टिरेवोत्कृष्टं प्रदेशबन्धं करोतीति ॥ ९२ ॥

निरूपितमुत्तरप्रकृतीनामुत्कृष्टप्रदेशबन्धस्वामित्वम् । अधुना तासामेव जधन्यप्रदेशवन्ध-स्वामित्वमभिधित्सुराह—

सुमुणी तुनि असनी, नरयतिग सुराउ सुरविउब्बितुगं। सम्मो जिणं जहन्नं, सुहुमनिगोयाइस्वणि सेसा ॥ ९३॥ 'सुमुनिः' प्रगादरहितत्वेन प्रधानसाधुः—अप्रमत्तयतिः "तुनि" ति द्वे पहृती आहारकश- शरा-अइंटिकाक्रोपाक्तस्थाणे जयन्यप्रदेशे बद्माति । अयमर्थः---परावर्तमानयोगो घोसनयोगी-त्वर्वः, अष्टविभवन्यकः स्वमायोग्यसर्वजवन्यवीयें व्यवस्थितो नाम्रो देवगतिः देवानुपूर्वी पश्च-न्द्रियजातिः वैकियशरीरं वैकियाक्नोपाक्तं समचतुरससंस्थानम् उच्छासनाम परार्घातनाम प्रशस्त-विहायोगितः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तनाम प्रत्येकनाम स्थिरनाम शुभनाम यशःकीर्तिनाम समगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम वर्णचलुष्कं तैजस-कार्मणे अगुरुल्च उपघातं निर्माणं तीर्थ-करनाम आहारकशरीरम् आहारकाङ्गोपाङ्गमित्येवमेकत्रिंशतं प्रकृतीर्वधन् अप्रमत्त्यतिराहारक-शरीरा-ऽऽहारकाङ्गोपाङ्गलक्षणे द्वे प्रकृती जवन्यप्रदेशे बधाति । त्रिंशह्वन्धेऽप्येते बध्येते परं तबाल्पान्मागा इत्येकत्रिंशद्धन्धमहणम् । एतच प्रकृतिद्वयमन्यत्र न बध्यत इत्यप्रमत्त्यति-श्रहणम् । तथा असंज्ञी सामान्योक्तावपि घोलमानयोगः परावर्तमानयोग इत्यर्थः, नरकत्रिकं-नरकगति-नरकानुपूर्वी-नरकायुर्रुक्षणं सुरायुः इत्येताश्चतस्रः प्रकृतीर्जधन्यप्रदेशबन्धाः करोति । तभाहि--पृथिवी-अप्-तेजो-वायु-वनस्पतिकायिक-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिया देव-नारकेषूत्प-त्त्यभावादेवैताश्चतसः प्रकृतीर्न वधन्तीति नेहाधिक्रियन्ते । असंज्यप्यपर्याप्तकस्तथाविधसंक्रेश-विशुद्धाभावाद नैता बञ्चाति, अतः सूत्रे सामान्योक्तावपि "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः" इति न्यायात् पर्याप्तकोऽसौ द्रष्टव्यः । सोऽपि यद्येकस्मिन्नेव वाग्योगे काययोगे वा चिरमवतिष्ठ-मानो गृद्येत तदा तीत्रचेष्टो भवेत् । योगातु योगान्तरं पुनः सङ्कामतः स्वभावादल्पचेष्टा भव-तीति परावर्तमानयोगमहणम् । ततश्च परावर्तमानयोगोऽष्टविधं बभ्नन् पर्याप्तोऽसंज्ञी स्वप्रायोग्य-सर्वजघन्यवीर्ये वर्तमानः प्रम्तुतप्रकृतिचतुष्टयस्यैकं चतुरो वा समयान् यावद् जघन्यप्रदेशबन्धं करोतीति परमार्थः । पर्याप्तजघन्ययोगस्योत्कृष्टतोऽपि चतुःसमयावसानत्वादुत्तरत्राप्येष कारू-नियमो द्रष्टन्यः । ननु पर्याप्तसंज्ञी किमिति प्रकृतप्रकृतिचतुष्टयं न बन्नाति ! इति चेद उच्यते—प्रभृतयोगत्वातः ; जवन्योऽपि हि पर्याप्तसंज्ञियोगः पर्याप्तासंज्ञ्यत्कृष्टयोगादप्यसञ्चय-गुण इति । तथा "सुरविउविदुगं" ति द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् सुरद्विकं सुरगति-सुरानुपूर्वीरूपं वैकियद्विकं-वैकियशरीर-वैकियाक्नोपाक्तलक्षणं 'जिननाम' तीर्थकरनामेत्येतत् प्रक्त-तिपञ्चकं "सम्मो" ति सम्यग्दष्टः "व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः" इति न्यायाव् भनाद्यसमये वर्तमानः "जहन्नं" ति जघन्यं-जघन्यप्रदेशं करोति ।

तथाहि—कश्चिद् मनुष्यस्तीर्थकरनाम बद्धा देवेषु समुत्पन्नः प्रथमसमय एव मनुष्यगति-प्रायोग्यां तीर्थकरनामसहितां नामप्रक्वतित्रिंशतं मनुष्यगतिर्भनुष्यानुपूर्वी पश्चिन्द्रियजातिरौदारिक-शरीरमौदारिकान्नोपान्नं समचतुरस्रसंस्थानं वज्जर्षभनाराचसंहननं पराधातमुच्छ्यासं प्रशस्तिबहायो-गतिस्तसं बादरं पर्यासं प्रत्येकं स्थिरा-ऽस्थिरमोरेकतरं शुभा-शुभयोरेकतरं यशःकीर्ति-अयशःकी-त्येरिकतरं सुभगं सुखरमादेयं तीर्थकरनाम वर्णचतुष्कं तैजस-कार्मणे अगुरुरुषु उपधातं निर्माण-मितिकक्षणां बध्नन् मूरुप्रकृतिसप्तविधवन्धकोऽविरतसम्यग्दृष्टिः स्वप्रायोग्यजधन्यवीर्यं वर्तमानस्ती-र्थकरनाम जधन्यप्रदेशवन्धं करोति । नारकोऽपि श्रेणिकादिवदेवं तद्बन्धकः सम्भवति, परिमह देवोऽस्थयोगत्वादनुत्तरवासी गृद्धते, नारकेषु त्वेवम्भूतो जधन्ययोगो न रुभ्यतेऽसस्तेषु समुत्यको

९ सं. १-२ म० स० **छा**० <sup>6</sup>त्रातं ।।

नेह गृहीतः । तिर्यञ्चस्तु तीर्थकरनाम न बधन्तीत्युपेक्षिताः । मनुष्यास्तु भवायसमये तीर्थकर-नामसिंहतां नाम एकोनित्रंशतमेव बधन्त्यतस्तत्राल्पा भागा भवन्ति । एकत्रिशद्धन्यस्तु तीर्थकर-नामसहितः संगतस्यैव भवति, तत्र च वीर्यमस्यं न रुभ्यते । अन्येषु तु नामबन्धेषु तीर्यकरना-मैव न बच्यतेऽतः शेषपरिहारेण त्रिंशद्धन्धकस्य देवस्यैव महणम् । देवद्विक-वैकियद्विकयोस्त बद्धतीर्भकरनामा देव-नारकेभ्यश्च्युत्वा समुत्पन्नो मूलप्रकृतिसप्तविधवन्धको देवगतिर्देवानुपूर्वी मझेन्द्रियजातिर्वेक्रियशरीरं वैक्रियाङ्गोपाङ्गं समचतुरससंस्थानम् उच्छ्रासं पराघातं प्रशस्तविद्या-बोगतिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तनाम प्रत्येकनाम स्थिरा-ऽस्थिरयोरेकतरं ग्रुभा-ऽग्रुभयोरेकतरं यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्यो रेकतरं सुभगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम वर्णचतुष्टयं तैजस-कार्मणे अ-गुरुलघु उपघातं निर्माणं तीर्थकरनामेतिलक्षणां देवगतिप्रायोग्यां नामैकोनत्रिंशतं निर्वर्तयन् स्व-प्रायोग्यसर्वजघन्यवीर्ये व्यवस्थितो भवाद्यसमये वर्तमानो मनुष्यो जघन्यप्रदेशबन्धं करोति । देव-नारका हि तावद भवमत्ययादेवैतत् प्रकृतिचतुष्ट्यं न बभ्नन्तीति नेहाधिकृताः । तिर्यश्चः पुनरभोग-मुमिजा मबाद्यसमयेऽपि बभ्नन्त्येतत् , केवलं ते देवगतिप्रायोग्यामष्टाविंशतिमेव पूर्वप्रदर्शितस्वरूपां रचयन्ति, नैकोनित्रशदादिबन्धान् , तेषां तीर्थकरा-ऽऽहारकसहितत्वात्, तिरश्चां तु तदबन्ध-कत्वातः अतस्तेषु भागा अरुपे रूभ्यन्ते इति तेऽपीह नाधिकियन्ते । मनुष्यस्याप्यष्टार्विश्चति-बन्धकस्य भागा बहवी न रूभ्यन्ते। त्रिंशद-एकत्रिंशद्धन्धौ तु देवगतिप्रायोग्यौ संयतस्य भवतः, तत्र च वीर्यमल्पं न लभ्यते । अन्ये तु देवगतिप्रायोग्यबन्धा एव न सन्तीत्यालोच्य एकोनत्रि-शहरूबकस्य मनुष्यस्यैव महणम् । ननु तिर्यक्षु पर्याप्तासंज्ञी देवगतिप्रायोग्यमेतत् प्रकृतिचतुष्ट्यं बम्नाति स कस्मादिह नाङ्गीकृतः ! उच्यते-प्रमृतयोगत्वात् ; अपर्याप्तसंज्ञियोगाद्धि पर्याप्ता-संज्ञियोगो जधन्योऽप्यसञ्चेयगुण इति । "सुहुमनिगोयाइस्रणि सेस" ति सूक्ष्मनिगोदजी-वोऽपर्याप्तक आदिक्षणे-भवाद्यसमये 'शेषाः' भिणतेकादशप्रकृतिभ्योऽवशिष्टा नवोत्तरशतसङ्खाः पक्रतीराश्रित्य सर्वजघन्यनीर्यलब्धियुक्तो यथासम्भवं च बह्दीः प्रकृतीर्बधन् जघन्यप्रदेशबन्धाः करोति, सर्वासामप्यत्र बन्धसद्भावात्, सर्वजघन्यवीर्यस्य चात्रैव सम्भवादिति ॥ ९३ ॥

निरूपितं जवन्यपदेशवन्धस्वामित्वस्। अधुना प्रदेशवन्धमेव साद्यादिभक्तकैर्निरूपयन्नाह— दंसणछगभयकुच्छावितितुरियकसायविग्घनाणाणं। मूलछगेऽणुकोसो, चडह दुहा सेसि सब्बत्थ॥ ९४॥

दर्शनषद्कं—चक्षुर्दर्शना-ऽचक्षुर्दर्शना-ऽविधदर्शन-केवलदर्शनावरण-निद्रा-प्रचलालक्षणं, भयजुगुप्ते " वितितुरियकसाय " ति कषायशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् द्वितीयकषायाः—अप्रत्याख्यानावरणाः, तृतीयकषायाः—प्रत्याख्यानावरणाः, तुर्याः—चतुर्थाः कषायाः संज्वलनकषायाः, विज्ञानि पञ्च—दान-लाभ-भोग-उपभोग-वीर्यान्तरायाख्यानि, ज्ञानानि—ज्ञानावरणानि मतिज्ञानावरण-श्रुतज्ञानावरणा-ऽविधिज्ञानावरण-मनःपर्यायज्ञानावरण-केवलज्ञानावरणलक्ष्मणानि पञ्च इत्येतासामुत्तरप्रकृतिषु मध्ये त्रिंशतः प्रकृतीनां तथा "मूलछगे" ति मूलप्रकृतिषद्के—ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-नाम-गोत्रा-ऽन्तरायलक्षणेऽनुत्कृष्ट एव प्रदेशवन्धः "चउह" ति चतुर्धा सादिअनादि-श्रुवा-ऽश्रुवरूपचतुर्विकल्पोऽपि भवतीत्यर्थः। इह तावद् यत्र सर्ववहदः कर्मस्कन्धा गृज्ञन्ते

स उत्कृष्टः प्रदेशवन्यः, ततः स्कन्थहानिमाश्रित्य यावत् सर्वस्तोककर्मस्कन्धप्रहणं तावत् सर्वो-ऽप्यनुत्कृष्ट इत्युत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टप्रकारद्वयेन सर्वोऽपि प्रदेशवन्यः सङ्गृहीतः। यत्र सर्वस्तोककर्मस्क-न्धप्रहणं स जवन्यः प्रदेशवन्यः, ततः स्कन्धवृद्धिमाश्रित्य यावत् सर्वबहुत्कन्धप्रहणं तावत् सर्वोऽप्यजवन्य इति जवन्या-ऽजवन्यप्रकारद्वयेन सर्वोऽपि प्रदेशवन्धः सङ्गृहीत इति । अनया परिमावया दर्शनावरणपदकादीनामुत्तरप्रकृतीनामनुत्कृष्टः प्रदेशवन्धः साद्यादिचतुर्विकस्पो भवति ।

तथाहि - चक्षुर्दर्शनावरणा-ऽचक्षुर्दर्शनावरणा-ऽविधदर्शनावरण-केवरुदर्शनावरणरुक्षणप-कृतिचतुष्कविषयः क्षपकस्योपशमकस्य वा सूक्ष्मसम्परायस्य सर्वोत्कृष्टयोगे वर्तमानस्यैकं द्वौ वा समयौ यावदुत्कृष्टः प्रदेशबन्धः पाप्यते । सूक्ष्मसम्परायो हि मोहनीया-ऽऽयुःकर्भद्वयं सर्वथा न बधाति, दर्शनावरणस्याप्येतदेव मक्कतमक्कतिचतुष्टयं बधाति, न शेषपक्कतीः, अतो मोहनीया-ऽऽ-युर्भागयोर्थथास्वमत्र प्रवेशाद् निद्रापश्चकभागस्यापि चात्र प्रवेशाद् बहुद्रव्यमिह लभ्यत इति सूक्ष्म-सम्परायब्रहणम् । उत्कृष्टश्च प्रदेशबन्ध उक्तनीत्या उत्कृष्टेनैव योगेन भवतीत्यत्कृष्टयोगब्रहणम् । उत्कृष्टयोगावस्थानकालभ्येतावानेव भवतीत्येक-द्विसमयप्रहणम् । एनं चोत्कृष्टप्रदेशबन्धं कृत्वा उपशान्तमोहाबस्थां चारुषा पुनः प्रतिपत्य उत्कृष्टयोगाद्वाऽत्रैव प्रतिपत्य यदाऽनुत्कृष्टप्रदेशबन्धं करोति तदाऽसौ सादिः, एतच स्थानमप्राप्तपूर्वाणामनादिः सदा-निरन्तरं बध्यमानत्वात् , ध्रुवो-ऽभन्यानाम् , अधुवो भन्यानामिति । निद्रा-पचलाद्विकस्य त्वविरतसम्यग्दृष्टादयोऽपूर्वकरणान्ताः सर्वोत्कृष्टयोगवृत्तयः सप्तविधवन्धकाले एकं द्वौ वा समयावृत्कृष्टप्रदेशवन्धं विद्धति। आयुर्द्रव्य-भागोऽधिको रूभ्यत इति सप्तविधबन्धग्रहणम् । स्त्यानिद्धित्रिकं सम्यग्दृष्टयो न बध्नन्तीत्यतस्त-द्भागलामोऽपि भवतीति सम्यग्दष्टीनामेव प्रहणम् । मिध्यादृष्टि-सास्वादनौ स्त्यानद्भित्रिकं बधीत इति नेह गृहीतौ । मिश्रस्त्वेतन बधाति, केवलमुक्तनीत्या तस्योत्कृष्टयोगो न लभ्यत इति सोऽपि नेहाधिकृतः । एते चाविरतसम्यग्द्रपञ्चादयो यदोत्कृष्टयोगाद् बन्धव्यवच्छेदाद्वा प्रतिपत्य अनुत्कृष्टं प्रदेशबन्धमुपकल्पयन्ति तदाऽसौ सादिः, सम्यक्त्वसहितं चोत्कृष्टयोगमप्राप्तपूर्वाणा-मनादिः, ध्रुवोऽभव्यानाम् , अध्रुवो भव्यानामिति । तथा भय-जुगुप्सयोः सम्यग्दष्टिरविरतादिरपूर्व-करणान्त उत्कृष्टयोगे वर्तमान उत्कृष्टं प्रदेशबन्धं करोति, मिथ्यात्वभागो रूम्यत इति सम्य-ग्दृष्टिग्रहणम् । कषायभागः पुनः सजातित्वात् कषायाणामेव भवति नैतयोः । मिध्यादृष्टिस्तु मिध्यात्वं बभ्नातीति मिध्यात्वभागो न रुभ्यत इति तस्येहाम्रहणम् । सास्वादन-मिश्रयोस्तु रूम्यते मिथ्यात्वभागः, केवलमुक्तनीत्या तयोरुत्कृष्टयोगो न रुभ्यत इति ताविष नेहाधिकृतौ । अपूर्वकणोपरिवर्तिनस्तु भय-जुगुप्से न बञ्चतीत्यपूर्वकरणान्तविशेषणम् । एते चाविरतसम्यग्द-क्षादयो यदोत्कृष्टयोगाद् बन्धव्यवच्छेदाद्वा प्रतिपत्य अनुत्कृष्टं प्रदेशबन्धमुपकरूपयन्ति तदाऽसौ सादिः, तत् स्थानमपासपूर्वाणामनादिः, घ्रुबोऽभव्यानाम् , अध्रुवो भव्यानामिति । तथाऽप्रत्याख्याना-बरणचतुष्टयस्योत्कृष्टयोगोऽबिरतसम्यग्दृष्टिः सप्तविधवन्धक उत्कृष्टं प्रदेशवन्धं करोति, मिथ्यात्व-मनन्तानुबन्धिनश्चासौ न ब्रधात्यतस्तद्भागद्रव्यमधिकं लभ्यत इत्यस्यैव महणम् । मिथ्यादृष्टिर्मि-थ्यात्वमनन्तानुबन्धिनश्च सास्वादनस्त्वनन्तानुबन्धिनो बन्नातीति तयोरब्रहणम् । मिश्रस्तु मिथ्या-

त्वमनन्तानुबन्धिनश्च न बञ्चाति, केवलमुक्तनीत्या तस्योत्कृष्टयोगो न रुभ्यते । देशविरतादबस्त्व-प्रस्याख्यानावरणाद् न बझन्तीति शेषव्युदासेनाविरतसम्यग्दृष्टिरेवाचिक्रतः। एव चाविरतसम्यग्दृष्टि-र्भदा बन्धव्यवच्छेदादुत्कृष्टयोगाद्वा प्रतिपत्य पुनरनुत्कृष्टप्रदेशवन्धं विद्धाति तदाऽसौ सादिः, तत् स्वानमप्राप्तपूर्वाणामनादिः, ध्रवोऽभव्यानाम् , अध्रवो भव्यानामिति । तथा पत्यास्यानावरणनतु-ष्ट्रयस्योत्कृष्टयोगो देशविरतः सप्तविधवन्धक उत्कृष्टप्रदेशवन्धं करोति, अपत्याख्यानावरणाना-मप्यसावबन्धकोऽतस्तद्भागोऽधिको लभ्यत इति । एष च देशविरतो यदा बन्धव्यवच्छेदादुत्क-ष्ट्रयोगाद्वा प्रतिपत्य पुनरनुत्कृष्टप्रदेशबन्ध करोति तदाऽसौ सादिः, तत् स्थानमप्राप्तपूर्वाणामनादिः, ष्ट्रबोऽभन्यानाम् , अध्रवो भन्यामिति । तथा संज्वलनकोधस्यानिवृत्तिबादरः पुंवेदबन्धे न्यवच्छिन्ने संज्वलनको धादि चतुष्टयं बधन उत्कृष्टयोगे स्थित उत्कृष्टं प्रदेशबन्धं करोति, मिध्यात्वा-ऽऽच कषायद्वादशक्रमागः सर्वनोकषायभागश्च रुभ्यत इति कृत्वा। संज्वरुनमानस्य स एव क्रीधबन्धे व्यवच्छिन्ने संज्वलनमानादित्रयं बधन् उत्कृष्टप्रदेशं करोति, क्रोधभागो लम्यत इति कृत्वा । स एव मानवन्धे व्यवच्छिन्ने माया-लोभौ बधन् मायाया उत्कृष्टप्रदेशं करोति, मानभागोऽपि लभ्यत इति कृत्वा । स एव मायावन्धे व्यवच्छिने लोभमेकं बध्नन् तस्यैवोत्कृष्टप्रदेशं करोति एकं ही वा समयौ, एतच विशेषणं प्रागपि द्रष्टव्यम् , समस्तमोहनीयभागस्तत्र रूभ्यत इति लोभबन्धक-स्मैंव महणम् । एप चानिवृत्तिवादरो यदा बन्धव्यवच्छेदादुन्कृष्टयोगाद्वा प्रतिपत्य पुनरनुस्कृष्टप्र-देशबन्धं करोति तदाऽसौ सादिः, नत् स्थानमप्राप्तपूर्वाणामनादिः, ध्रुवोऽमव्यानाम् , अध्रुवो भव्या-नामिति । तथा ज्ञानावरणपञ्चका-ऽन्तरायपञ्चकविषयः क्षपकस्योपशमकस्य वा सूक्ष्मसम्परायस्य सर्वेत्कृष्टयोगे वर्तमानम्यैकं द्वौ वा समयौ यावद्रत्कृष्टः प्रदेशबन्धः प्राप्यते । सूक्ष्मसम्परायो हि मोहनीया-ऽऽयुःकर्मद्वयं न बभ्नाति, एतयोर्भागयोरप्यत्र ज्ञानावरणपञ्चकेऽन्तरायपञ्चके च यथास्वं प्रवेशाद् बहुद्रव्यमिह लभ्यत इति सूक्ष्मसम्परायप्रहणम् । इह चोत्क्रष्टप्रदेशबन्धं कृत्वोप-शान्तमोहावस्थां चारुह्य पुनः प्रतिपत्य उत्कृष्टयोगाद्वाऽत्रेत्र प्रतिपत्य यदा पुनरनुत्कृष्टप्रदेशबन्वं करोति तवाडसौ सादिः, एतच स्थानमप्राप्तपूर्वाणामनादिः सदा-निरन्तरं बध्यमानत्वात् , ध्रुबो-ऽभव्यानाम् , अध्वो भव्यानामिति ।

तदेवं त्रिंशत उत्तरप्रकृतीनामनुत्कृष्टः प्रदेशवन्धः साद्यादिचतुर्विकल्पोऽपि भावितः । शेषत्रयस्य का वार्तौ १ इत्याह—"दुहा सेसि सबन्य" ति 'शेषे' भणितोद्धरिते उत्कृष्ट-जघन्या-ऽजघन्यपदेशवन्धलक्षणे सर्वत्र त्रिविधेऽपि 'द्विधा' द्विविकल्पः सादि-अधुवलक्षणो बन्धो भवतीत्यर्श्वः । तत्रानुत्कृष्टभणनक्रमेणोत्कृष्टिक्षिशतोऽपि प्रकृतीनां सूक्ष्मसम्परायादिषु दर्शितः, स च तत्प्रथमतया बध्यमानत्वात् सादिः, सर्वधा बन्धामावेऽनुत्कृष्टवन्धसम्भवे बाऽवश्यं न भवतीत्यप्रुवः । जधन्यः पुतरेतासां त्रिशत्पकृतीनां प्रदेशवन्धोऽपर्याप्तस्य सर्वमन्द्वीर्यल्बिकन्स्य साविधवन्धकस्य सूक्ष्मिनिगोदस्य भवाश्यसमये लभ्यते । जधन्यप्रदेशवन्धो हि जघन्य-योगेन भवतीत्युक्तम् , स चास्यैव यथोक्तिकोषणविशिष्टस्य लभ्यते । द्वितीयादिसमयेषु पुनर-सावसक्ययगुणवृद्धेन वीर्येण वर्धत इति मवाद्यसमयप्रहणम् । द्वितीयादिसमयेष्ट्यवमस्यज्ञक्षस्यं

१ सं० १-२ त० म० °दा अनु ॥

क्याति, पुनः सक्यातेनासक्यातेन वा कालेन पूर्वोक्तजधन्ययोगं प्राप्य स एव जधन्यं प्रदेश-वृत्यं करोति, पुनरजधन्यमित्येवं जधन्या-ऽजधन्ययोः प्रदेशवन्धयोः संसरतामसुमतां द्वावप्येतौ सादि-अभुवौ भवतः ।

इति मावितिश्विशत उत्तरप्रकृतीनामनुत्कृष्टपदेशबन्धश्चतुर्द्धा, उत्कृष्ट-जधन्या-ऽजधन्यपदेश-बन्धश्च द्विधा । रोषे का वार्ता ? इत्याह—''दुहा सेसि सबत्थ'' ति पदं भूयोऽप्यनुवर्त्यते, 'रोषे' भणितत्रिशस्यकृत्यवशिष्टे स्त्यानिर्द्धित्रिक-मिथ्यात्वा-ऽनन्तानुबन्धिचतुष्य-वर्णदिचतुष्क-तैजस-कार्मणा-ऽगुरुलघु-उपघात-निर्माणलक्षणे सप्तदश्रभुवप्रकृतिकदम्बके औदारिक-वैक्रिया-ऽऽहा-रकश्चरिक्या-ऽक्रोपाक्रत्रय-संस्थानषट्क-संहननषट्क-जातिपञ्चक-गतिचतुप्क-विहायोगतिद्विका-**ऽऽनुपूर्वीचतुष्क-**तीर्थकरनाम-उच्छ्वासनाम-उद्योतनामा-ऽऽतपनाम-पराघातनाम-त्रसदशक-स्था-वरदशक-उच्चेगोंत्र-नीचैगोंत्र-साता-ऽसातवेदनीय-हास्य-रति-अरति-शोक-वेदत्रया-ऽऽयुश्चतुष्टय-रुक्षणत्रिसप्ततिसञ्ज्ञाऽध्रवनन्धिप्रकृतिसमृहे च सर्वत्रोत्कृष्टाऽनुत्कृष्ट-जघन्या-ऽजघन्यलक्षणे चतुर्वि-करुपेऽपि प्रदेशबन्धे 'द्विधा' द्विपकारः सादिरश्रवश्च बन्धो भवति । तथाहि -- अध्रवबन्धिनीनाम-भ्रवबन्धित्वादेवोत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्ट-जधन्या-ऽजधन्यस्तत्प्रदेशबन्धः सर्वोऽपि सादि-अध्व एव भवति। स्त्यानर्दित्रिक-मिथ्यात्वा-अनन्तानुबन्धिनां सप्तविधवन्धक उत्क्रष्टयोगे वर्तमानो मिथ्यादृष्टिरुत्कु-ष्ट्रप्रदेशबन्धमेकं द्वौ वा समयौ यावत् करोति, सम्यग्दिष्टिरेताः प्रकृतीर्न बन्नातीति मिथ्यादिष्ट-महणम् । मिथ्यात्ववर्जा एताः प्रकृतीः सास्वादनोऽपि बधाति, परं मणितप्रकारेण सास्वादन-स्योत्कृष्टयोगो न रूभ्यत इति तस्याग्रहणम् । उत्कृष्टयोगस्यैतावानेव काल इत्येक-द्विसमयनियमः। उत्कृष्टयोगात् प्रतिपत्य स एवानुत्कृष्टप्रदेशबन्धं करोति, पुनः स एवोत्कृष्टमित्येवं द्वावप्येतौ सादि-अभूनौ । जघन्यप्रदेशबन्धं पुनरेतासां सर्वजघन्यवीर्यल्बिधर्भवाद्यसमये वर्तमानः सप्तविधं बध्नन् अपर्याससूक्ष्मिनगोदः करोति, द्वितीयादिसमयेषु च स एवाजघन्यं करोति, काळान्तरेण पुनः स एव जघन्यं करोतीत्येताविप द्वौ सादि-अध्रुवौ भवतः । तथा वर्णचतुष्क-तैजस-कार्मणा-**ऽगुरुरुषु-उपघात-निर्माणरुक्षणस्य प्रकृतिनवकस्याप्युत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टी** जघन्या-ऽजघन्यौ च प्रदे-शबन्धौ सादि-अधुवावेवमेव वक्तव्यौ।नवरमुत्कृष्टयोगो मूलप्रकृतिसप्तविधवन्धको नाम्नस्तिर्थगातिः तिर्यगानुपूर्वी एकेन्द्रियजातिः औदारिकशरीरं हुण्डसंस्थानं स्थावरनाम बादर-सूक्ष्मयोरन्यतरद् अपर्याप्तकं प्रत्येक-साधारणयोरन्यतरद् अस्थिरनाम अशुभनाम दुर्भगनाम अनादेयनाम अय-शःकीतिः वर्णचतुष्कं तैजस-कार्मणे अगुरुलघु उपघातं निर्माणमित्येवं त्रयोविशतिमुत्तरप्रकृती-र्वभन् मिथ्यादष्टिरुत्कृष्टपदेशवन्धको वाच्यः । शेषं तथैव । नाम्नो हि पञ्चविंशत्यादिवन्धमहणे बहवो भागा भवन्तीति त्रयोविंशतिबन्धग्रहणमिति ।

भाविता उत्तरमक्कतीराश्चित्योत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्ट-जघन्या-ऽजघन्यप्रदेशवन्धेषु साद्यादिविकल्याः। सम्प्रति मूळपक्कतीः प्रतीत्य उत्कृष्टप्रदेशवन्धादिभक्केषु साद्यादिभक्कनानभिधित्युराह—-'मूल्छगे-ऽपुक्कोसो चउह'' ति 'मूळघर्के' मूळपक्कतिषद्के—ज्ञानावरण-दर्शनावरण-वेदनीय-नाम-गोत्रा-ऽन्तरायलक्षणेऽनुत्कृष्टः प्रदेशवन्धः 'चतुर्धा' सादि-अनादि-श्रुवा-ऽध्रुवलक्षणश्चतुःप्रकारो भवति । तथाहि—यस्तुतकर्मषद्कविषयः क्षपकस्योपशमकस्य वा सूक्ष्मसम्परायस्य सर्वोत्कृष्टयोगे वर्तमान-

स्यैकं द्वौ वा समयौ यावदुत्कृष्टः प्रदेशवन्धः प्राप्यते । सूक्ष्मसम्परायो हि मोहनीया-ऽऽयुःकर्मद्वयं न व्रश्नाति, किन्त्वेतदेव प्रस्तुतकर्मषद्कं व्रश्नाति, अतो मोहनीया-ऽऽयुर्मागयोरत्रैव कर्मषद्के प्रवेश्वाद् वहुद्रव्यमिह लम्यत इति सूक्ष्मसम्परायप्रहणम् । उत्कृष्टश्च प्रदेशवन्ध उक्तनीत्या उक्तृष्टेनैव योगेन भवतीत्युत्कृष्टयोगप्रहणम् । उत्कृष्टयोगावस्थानकालश्चेतावानेव भवतीत्यक-द्विसमयप्रहणम् । एनं चोत्कृष्टं प्रदेशवन्धं कृत्वा उपशान्तमोहावस्थां चारुद्ध पुनः प्रतिपत्य उत्कृष्टयोगाद्वाऽत्रैव प्रतिपत्य यदा पुनरनुत्कृष्टप्रदेशवन्धं करोति तदाऽसौ सादिः, एतच स्थानमप्राप्तपूर्वाणामनादिः सदा—निरन्तरं वध्यमानत्वात् , ध्रुवोऽभव्यानाम् , अध्रुवो भव्यानामिति ।

उक्तः षण्णां मूलप्रकृतीनामनुत्कृष्टप्रदेशबन्धश्चतुर्विकरुपः । शेषबन्धित्रके साद्यादिभक्तकानाह—"दुहा सेसि सबत्थ" ति 'शेषे' भणितोद्धरिते जघन्या-ऽजघन्य-उत्कृष्टप्रदेशबन्धलक्षणे त्रिके 'द्विधा' सादि-अध्रुवलक्षणो द्विप्रकारो बन्धो भवति । तत्रानुत्कृष्टभणनप्रसक्तेनोत्कृष्टः त्रूक्ष्म-सम्परायेऽनन्तरं दिश्तिः, स च तत्प्रथमतयो बध्यमानत्वात् सादिः, उपशान्ताद्यवस्थायां पुनरनुत्कृष्टबन्धगमने चावश्यं न भवतीत्यध्रुवः । जघन्यः पुनरमीषां षण्णां कर्मणां प्रदेशबन्धो-ऽपर्याप्तस्य सर्वमन्दवीर्यल्बिधकस्य सप्तविधबन्धकस्य स्रूक्षमिनगोदस्य भवाद्यसमये लभ्यते । जघन्यप्रदेशबन्धो हि जघन्ययोगेन भवतीत्युक्तम्, स चास्यैव यथोक्तविशेषणविशिष्टस्य लभ्यते । द्वितीयादिसमयेषु त्वसावसङ्क्षययगुणवृद्धेन वीर्येण वर्धत इति भवाद्यसमयप्रहणम् । द्वितीयादिसमयेष्व त्वसावसङ्क्षये करोति, पुनरजघन्यमित्येवं जघन्याऽजघन्ययोः प्रदेशबन्धयोः संसर-तामसुमतां द्वावप्येतौ सादि-अध्नवौ भवत इति ।

भाविता म्लप्रकृतिषट्कस्योत्कृष्टादिबन्धविकल्पाः साद्यादिभक्ककैः। अथाविद्यायोगीहा-ऽऽ-युषोरुत्कृष्टादिप्रदेशबन्धान् साद्यादिविकल्पतः प्ररूपयन्नाह—"दुहा सेसि सबत्थ" ति 'शेषे' भणि-तोद्धिते मोहे आयुषि च सर्वत्रोत्कृष्टेऽनुत्कृष्टे जघन्येऽजघन्ये च प्रदेशबन्धे 'द्विघा' सादि-अधुवलक्षणो द्विविकल्पो बन्धो भवित। तत्र मिथ्यादृष्टिः सम्यग्दृष्टिर्वाऽनिवृत्तिबादरान्तः सप्तविधवन्धकाले उत्कृष्ट्योगे वर्तमानो मोहनीयस्योत्कृष्ट्रप्रदेशबन्धं करोति, पुनरनुत्कृष्ट्यवोगं प्राप्यानुत्कृष्टं प्रदेश-बन्धं करोति, पुनरतकृष्टं पुनरप्यक्षेत्रस्थानेस्योवमृत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टप्रदेशबन्धयोः संसरतां जन्तूनां मोहस्योत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टप्रदेशबन्धयोः संसरतां जन्तूनां मोहस्योत्कृष्टा-ऽनुत्कृष्टप्रदेशबन्धयोः तंत्रतस्यदेश-बन्धौ यथा सूक्ष्मिनगोदादिषु संसरतामसुमतां कर्मषट्कस्यानन्तरमेव भावितौ तथाऽत्रापि निर्विनेशेषं भावनीयौ। आयुष्कस्य त्वध्रुवबन्धित्वादेव तत्सदेशबन्ध उत्कृष्टादिचतुर्विकल्पोऽपि सादि-अध्रव एव भवतीति॥ ९४॥

निरूपितः प्रदेशबन्धः साद्यादिमरूपणतः । सम्प्रति प्रागुक्तचतुर्विधवन्धे योगस्थानानि कारणं प्रकृतयः प्रदेशाश्च तत्कार्ये प्रवर्तन्ते, तथा स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि कारणं स्थिति-विशेषास्तु तत्कार्यम्, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि कारणम् अनुभागस्थानानि तु तत्कार्ये वर्तन्ते इति कृत्वा सप्तानामप्येषां पदार्थानां परस्परमल्पबहुत्वमभिधित्सुराह—

१ सं-१-२ त० म० <sup>०</sup>दा अनु<sup>०</sup> ॥

## सेरिअसंसिजंसे, जोगडाणाणि पयरिटिश्मेया। ठिश्वंधज्झवसायाणुमागठाणा असंख्युणा॥ ९५॥

योगः—वीर्यं तस्य स्थानानि—वीर्याविभागांशसङ्घातरूपाणि । कियन्ति पुनस्तानि भवन्ति ! इत्याह—''सेढिअसंखिजंसे'' ति श्रेणेः असङ्गयांशः श्रेण्यसङ्गयांशः । एतदुक्तं भवति—श्रेणे-विध्यमाणरूपाया असङ्ग्येयमागे यावन्त आकाशप्रदेशा भवन्ति तावन्ति योगस्थानानि, एतानि चोत्तरपदापेक्षया सर्वस्तोकानीति शेषः । तत्र यथैतानि योगस्थानानि भवन्ति तथोच्यते—इह किल सूक्ष्मिनगोदस्यापि सर्वजघन्यवीर्यलिध्युक्तस्य प्रदेशाः केचिदल्पवीर्ययुक्ताः, केचित्तु बहु-बहुतर-बहुत्तमवीर्यपिताः । तत्र सर्वजघन्यवीर्ययुक्तस्य प्रदेशाः केचिदल्पवीर्ययुक्ताः, केचित्तु बहु-बहुतर-बहुत्तमवीर्यपिताः । तत्र सर्वजघन्यवीर्ययुक्तस्यापि प्रदेशस्य सम्बन्धि वीर्यं केवलिप्रज्ञाच्छेदेन च्छिद्यमानमसङ्ग्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणान् भागान् प्रयच्छति । उक्तं च—

पंत्राए छिजंता, असंखरोगाण जित्रय पएसा ।
तित्रय वीरियभागा, जीवपएसम्मि एकेके ॥
सबजहत्रगविरिए, जीवपएसम्मि ऐत्तिया संखा।
तत्तो असंखगुणिया, बहुविरिए जियपएसम्मि ॥

(शत० कृ० भा० गा० ९९८-९९)

मागा अविभागपि च्छेदा इति चानर्थान्तरम् । ततः सर्वस्तोकाविभागपि च्छेदकिलतानां लोकासक्क्ष्ययभागवर्त्यसक्क्ष्ययभागवर्त्यसक्क्ष्ययभागवर्त्यसक्क्ष्ययभागि चिन्ने योगपि च्छेदेनाधिकानां तावतामेव जीवप्रदेशानां द्वितीयवर्गणा, एव-मेकैकयोगपि च्छेदबुद्ध्या वर्धमानानां जीवप्रदेशानां समानजातीयरूपा घनिकृत्लेकोकाकाश्रभेणे-रसक्क्ष्ययभागपि चर्गणा वर्गणा वाच्याः । एताश्चितावत्योऽप्यसत्करूपनया षट् स्थाप्यन्ते । तत्र जधन्यवर्गणायां जीवप्रदेशा असक्क्ष्ययविधिमागान्विता अप्यसत्करूपनया दश- वर्गण्यामसक्क्ष्यप्रतरप्रदेश भागान्विताः स्थाप्यन्ते । ते चै जीवप्रदेशा एकैकस्यां वर्गणायामसक्क्ष्यप्रतरप्रदेश शमाना अप्यसत्करूपनया त्रयस्यः स्थाप्यन्ते । एताश्चितावत्यः समुदिता एकं वीर्य-एर्षकमित्युच्यते । अथ स्पर्धक इति कः शब्दार्थः ! उच्यते—एकैकोत्तरवीर्यमागवृद्ध्या परस्परं स्पर्धन्ते वर्गणा यत्र तत् स्थिकम् । तत कर्ध्वमेकेन द्व्यादिभिर्वा वीर्यपि च्छेदेरिषका जीवप्रदेशा वर्म्यन्ते, कि ति है । प्रथमस्पर्धकचरमवर्गणायां जीवप्रदेश वर्मनतो वीर्यपि च्छेदेरिषका जीवप्रदेश कम्यन्ते, अतस्ते-वामपि समानवीर्यमागानां समुदायो द्वितीयस्पर्धकस्याद्यवर्गणा । तत एकेन वीर्यमागेनाधिकानां समुदायो द्वितीया वर्गणा, एवमेकोत्तरबुद्धकमेणेता अपि श्रेण्यसक्क्ष्यभागवर्तिमदेशराशिमाना

बाच्याः। एतासामपि समुदायो द्वितीयं स्पर्धकम् । इत ऊर्ध्वं पुनरप्येकोत्तरवृद्धिर्न छम्यते, किं तर्हि :

१ प्रज्ञया च्छियमाना असङ्कालोकानां यावन्तः प्रदेशाः । तावन्तो वीर्यभागा जीवप्रदेशे एकैकस्मिन् ॥ सर्वजयन्यकवीर्ये जीवप्रदेशे यावती सङ्क्ष्मा । ततोऽसङ्क्ष्मगुणिता बहुवीर्ये जीवप्रदेशे ॥ २ सं० १-२-त० म० स्वा० सुद्धि० तत्ति ।। ३ सं० १-२-स्व० त० म० च प्रदे० ॥

अस्यायकोकाकाश्चमदेशतुस्मेरेव वीर्यभागैरिधकास्तत्मदेशाः प्राप्यन्ते, अतस्तेनैव क्रमेण तृतीय-स्पर्धकमारभ्यते, पुनस्तेनैव क्रमेण चतुर्थम् , पुनः पञ्चममित्येवमेतान्यपि वीर्यस्पर्धकानि श्रेण्यस-क्ष्मेययागवर्तिमदेशराश्चिममाणानि वाच्यानि । एषां चैतावतां स्पर्धकानां समुदाय एकं योग-स्थानकमुच्यते । इदं तावदेकस्य स्थानिगोदस्य भवाद्यसमये सर्वजघन्यवीर्यस्य योगस्थानकम्मिहितम् । तदन्यस्य तु किञ्चिद्रधिकवीर्यस्य जन्तोरनेनैव क्रमेण द्वितीयं योगस्थानकमुत्तिष्ठते, तदन्यस्य तु तेनैव क्रमेण चतुर्थमित्यमुना क्रमेणैतान्यपि योगस्थानानि नानाजीवानां काकभेदेन एकजीवस्य वा श्रेणेरसङ्ग्रोयभागवर्तिनभः प्रदेशराश्चिममा-णानि भवन्ति ।

एतेभ्यक्ष योगस्थानेभ्यः 'अश्वेषगुणाः' असञ्चातगुणिताः "पयिष्ठ" ति मेदशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् प्रकृतिमेदाः—ज्ञानावरणादीनां मेदाः। "असंखगुण" ति पदमनुभागबन्धस्थानानि यावत् सर्वत्र योजनीयम् । इयमत्र भावना—इह तावदावष्ठयकादिष्वविद्यान-दर्शनयोः स्रयोपशमवैचित्र्यादसङ्गातास्तावद् भेदा भवन्ति, ततश्चेतदावरणबन्धस्यापि तावत्मयाणा भेदाः सङ्गच्छन्ते, वैचित्र्येण बद्धस्येव विचित्रक्षयोपशमोपपत्तिरिति । कथं पुनः श्रयोपशमवैचित्र्येऽप्यसक्षेपभेदत्वं प्रतीयते । इति चेद् उच्यते—क्षेत्रतारतम्येनेति । तथाहि—त्रिसमयाहारकसूक्ष्मपनकसत्त्वावगाहनामानं जधन्यमविद्धिकस्य क्षेत्रं परिच्छेचतयोक्तम् । यदाह सक्छश्रुतपारदृश्चा
विधानुमहकान्यया विहितानेकशाक्षसन्दर्भो भगवान् श्रीमृद्धशृहस्वादी—

जीवह्या तिसमग्राहारगस्स सुहुमस्स पणगजीवस्स । ओगाहणा जह्बा, ओहीस्वेत्तं जहन्नं तु ॥ ( आव० नि० गा० ३० )

१ सं०१-२ त० छा॰ म० <sup>०</sup>नके तुब<sup>०</sup> ॥

१ यावती त्रिसमयाहारकस्य स्क्ष्मस्य पनकजीवस्य । अवधाहना जवन्या अवधिक्षेत्रं जवन्यं दु 🛔

उत्कृष्टं तु सर्ववहुतैजस्कायिकजन्तृनां शूचिः सर्वतो अमिता यावन्मात्रं होत्रं स्प्रमति तावन्मात्रं तस्य प्रमाणं भवति । बदाहुः श्रीमदाराज्यपादाः—

सेववहुजगणिजीवा, निरंतरं जत्तिवं भरिजांसु ।

खेतं सबदिसागं, परमोहीखेत निहिंही ॥ ( आव० नि० गा० ३१ ) इति । ततो जघन्यात् क्षेत्रादारभ्य प्रदेशबृद्ध्या प्रवृद्धीत्कृष्टक्षेत्रविषयत्वे सत्यसङ्ख्येयमेषत्वमधि-

तता जघन्यात् क्षत्रादारम्य प्रदशवृद्धा प्रवृद्धात्कृष्टक्षत्रावषयस्य सत्यस्वयमदत्वमधाधद्विकस्य क्षेत्रतारतम्येन भवति, अतस्तदावारकस्यावधिद्विकस्यापि नानाजीवानां क्षेत्रादिभेदेन वन्धवैविज्याद् उदम्विज्याद्वाऽसङ्क्ष्यगुणमेदत्वम् । एवं नानाजीवानाश्चित्य मतिज्ञानावरणादीनां
शेवाणामण्यावरणानां तथाऽन्यासामपि सर्वासां मृलप्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीनां च क्षेत्रादिभेदेन वन्धवैविज्याद् उदम्विज्याद्वाऽसङ्क्ष्माता मेदाः सम्पद्यन्ते इति । उक्तं च—

जैम्हा उ ओहिनिसओ, उक्कोसो सवबहुयसिहिस्ई । जित्यमित्तं फुसई, तित्यमित्तप्पएससमो ॥ ( ) तत्तारतम्ममेया, जेण बहुं हुंति आवरणजिणया । तेणासंसगुणत्तं, पयडीणं जोगओ जाणे ॥ ( ) इति ।

चतस्यामानुपूर्वीणां बन्ध-उदयवैचित्र्येणामञ्ज्याता मेदाः, ते च लोकस्यासञ्जयभागवर्ति-प्रदेशराशितुल्या इति **बृहच्छतकचूर्णिकारो**क्तो विशेषः ।

ननु जीवानामनन्तत्वात् तेषां बन्ध-उदयवैचित्र्येणानन्ता अपि प्रकृतिमेदाः कस्माद् न भव-नित ? नैतदेवम् , सदशानां बन्ध-उदयानामेकत्वेन विवक्षितत्वाद् विसदशास्त्वेतावन्त एव त-द्वेदा भवन्ति, ते च मेदाः प्रकृतिमेदत्वात् प्रकृतय इत्युच्यन्ते । ततश्च योगस्थानेभ्योऽसञ्ज्ञा-तगुणाः प्रकृतयः, यत एकैकस्मिन् योगस्थाने वर्तमानैर्नानाजीवैः कालमेदादेकजीवेन वा सर्वा अप्येताः प्रकृतयो बध्यन्त इति ।

तथा तेम्यः प्रकृतिमेदेभ्यः 'स्थितिमेदाः' स्थितिविशेषा अन्तर्गृहूर्त-समयाधिकान्तर्गृहूर्त-द्विसमयाधिकान्तर्गृहूर्त-त्रिसमयाधिकान्तर्गृहूर्त्ति। त्रिसमयाधिकान्तर्गृहूर्त्ति। त्रिसम्याधिकान्तर्गृहूर्त्ति। त्रिसम्याधिकान्तर्गृहूर्त्ति। त्रिसम्याधिकान्तर्गृहूर्त्ति। त्रिसम्यादिः स्थितिविशेषेणं विश्वाति। स्थितिविशेषेणं विश्वाति, स एव च तं कदाचिदन्येन कदाचिदन्यतरेणं कदाचिदन्यतमेनेत्येवमेकं प्रकृतिमेदमेकं च जीवमाश्रित्य अश्ववाताः स्थितिमेदा भवन्ति, किं पुनः सर्वप्रकृतीः सर्वजीवान् आश्रित्य प्रकृतिमेदेभ्यः स्थितिमेदानामसञ्चयातगुणत्वम् । इति, अतः प्रकृतिमेदेभ्यः स्थितिमेदा अस्यवातगुणा भवन्तीति ।

तथा स्थितिमेदेभ्यः सकाशात् स्थितिबन्धाध्यवसायाः "पदैकदेशे पदसमुदायोपचारात्" स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि असङ्ग्यातगुणानि। तत्र स्थानं—स्थितिः कर्मणोऽबस्थानं तस्या बन्धः स्थितिबन्धः, अध्यवसानानि अध्यवसायाः, ते चेह कषायजनिता जीवपरिणामविशेषाः,

श्वंबहुकांप्रजीवा निरन्तरं यावद् सृतवन्तः । क्षेत्रं सर्वदिकं परमाविधक्षेत्रं निर्दिष्टम् ॥ २ यस्मास्त्वविध-विवय उत्कृष्टः सर्वबहुकशिखिस्वी । यावन्मात्रं स्पृशित तावन्मात्रप्रदेशसमः ॥ तत्तारतम्यमैदा येन बहवो भवन्त्यावरणजनिताः । तेनासंख्यगुणस्वं प्रकृतीनां बीगसी जानीहि ॥

तिष्ठन्ति जीवा एष्त्रिति स्थानानि, अध्यवसाया एव स्थानानि अध्यवसायस्थानानि, स्थितिबन्धस्य कारणमृतानि अध्यवसायस्थानानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि । तानि स्थितिमेदेम्योऽसञ्जय-गुणानि, यतः सर्वजवन्योऽपि स्थितिबिशेषोऽसञ्जयेयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणैरध्यवसायस्थानिर्जन्यते, उत्तरेषु तु स्थितिबिशेषास्तरेव यथोत्तरं विशेषवृद्धैर्जन्यन्ते, अतः स्थितिमेदेम्यः स्थितिबन्धाध्य-वसायस्थानान्यसञ्ज्यातगुणानि सिद्धानि भवन्ति ।

तथा "अणुमागद्वाण" ति "पदैकदेशे पदसमुदायोपचाराद्" 'अनुमागस्थानानि' अनुमागन्याप्यवसायस्थानानि।तत्रानु—पश्चाद् बन्धोत्तरकालं भज्यते—सेव्यतेऽनुभूयते इत्यनुमागः-रसस्तस्य बन्धोऽनुभागबन्धः, अध्यवसानानि अध्यवसायाः, ते चेह कषायज्ञनिता जीवपरिणाम-विशेषाः, तिष्ठन्ति जीवा एष्विति स्थानानि, अध्यवसाया एव स्थानानि अध्यवसायस्थानािने, अनुमागबन्धस्य कारणभूतािन अध्यवसायस्थानािन अनुमागबन्धाध्यवसायस्थानािन । 'स्थिति-बन्धाध्यवसायस्थानेभ्यस्तान्यसङ्क्ष्येयगुणािन भविन्त । स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानं श्चेकैकम्-तर्मुद्वर्तप्रमाणमुक्तम्, अनुमागबन्धाध्यवसायस्थानं त्वेकैकं जधन्यतः सामयिकम् उत्कृष्टतस्त्व-ष्टसामयिकान्तमेवोक्तम्, अत एकस्मिन्नपि नगरकल्पे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थाने तदन्तर्गतािन नगरान्तर्गतोचीनीचिर्गृहकल्पािन नानाजीवान् कालभेदनैकं जीवं वा समाश्रित्य असङ्क्ष्येयलोका-काश्चरदेशप्रमाणािन अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानािन भविन्त । तथािह—जधन्यस्थितिजनकानामपि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानाां मध्ये यदाद्यं सर्वलष्ट्यस्थितिकं बन्धाध्यवसायस्थानं तस्मिन्नपि देश-क्षेत्र-काल-भाव-जीवभेदेनासङ्क्ष्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणािन अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानािन प्राप्यन्ते, द्वितीयादिषु तु तान्यप्यधिकान्यधिकतराणि च प्राप्यन्त इति सर्वेप्तपि स्थितबन्धाध्यवसायस्थानेषु भावना कार्या, अतः स्थितबन्धाध्यवसायस्थानेभ्योऽनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानित ॥ ९५ ॥

#### तत्तो कम्मपएसा, अणंतगुणिया तओ रसच्छेया । जोगा पयडिपएसं, ठिइअणुभागं कसायाओ ॥ ९६॥

'ततः' तेभ्योऽनुभागबन्धाध्यवसायस्थानेभ्यः 'कर्मप्रदेशाः' कर्मस्कन्धा अनन्तगुणिता भवन्ति । अयमत्र तारपर्यार्थः—प्रत्येकमभव्यानन्तगुणैः सिद्धानन्तभागवर्तिभिः परमाणुभिर्निः प्यज्ञानभव्यानन्तगुणानेव स्कन्धान् मिथ्यात्वादिभिर्हेतुभिः प्रतिसमयं जीवो गृह्वातीत्युक्तम् । अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि तु सर्वाण्यप्यसङ्ख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्येवाभिहितानि, अतोऽनुभागबन्धाध्यवसायस्थानेभ्यः कर्मप्रदेशा अनन्तगुणाः सिद्धा भवन्ति ।

तथा ''तओ रसच्छेय'' त्ति 'ततः' तेभ्यः कर्मप्रदेशेभ्यो रसच्छेदा अनन्तगुणा भवन्ति । तथाहि—इह क्षीर-निम्बरसाद्यधिश्रयणैरिवानुभागबन्धाध्यवसायस्थानैस्तण्डुलेष्ट्रिव कर्मपुद्गलेषु रसो जन्यते, स चैकस्यापि परमाणोः सम्बन्धी केवल्पिश्रया च्छिद्यमानः सर्वजीवानन्तगुणान-विभागपिलच्छेदान् प्रयच्छिति, यस्माद् मागादितसूक्ष्मतयाऽन्यो भागो नोत्तिष्ठति सोऽविभाग-पिलच्छेद उच्यते, एवंम्ताध्यानुभागस्याविभागपिलच्छेदा रसपर्यायाः सर्वकर्मस्कन्धेषु प्रतिपर-

१ सं० १-२ त० म० छा• °त्तरे त स्थिति° ॥

माणु सर्वजीवानन्तगुणाः सम्पाप्यन्ते । उक्तं च---

गैहणसमयन्मि जीवो, उप्पाएइ उ गुणे सपचयओ । सचजियाणंतगुणे, कम्मपएसेसु सबेसु ॥ ( कर्मप्र० गा० २९ )

गुणशब्देनेहाविभागपिकच्छेदा उच्यन्ते, शेषं सुगमम्।

कर्मप्रदेशाः पुनः मतिस्कन्धं सर्वेऽपि सिद्धानामप्यनन्तभाग एव वर्तन्तेऽतः कर्मप्रदेशेभ्यो रसच्छेदा अनन्तगुणाः सिद्धा भवन्तीति ।

अत्राह---ननूक्तो भवद्भिः समपश्चं प्रदेशबन्धः परं कस्माद् हेतोरमुं जीवः करोति ! इति वक्तव्यमिति प्रश्नमाशक्क प्रदेशबन्धस्य प्रसङ्गतः पूर्वीकानां प्रकृति-स्थिति-अनुभागबन्धानां च हेतुन् निरूपयन्नाह---"जोगा पयडिपएसं, ठिइअणुमागं कसायाउ" ति योगो वीर्यं शक्तिरुत्साहः पराक्रम इति पर्यायाः, तस्माद् योगात् प्रकरणं प्रकृतिः-कर्मणां ज्ञानावरणादिस्वभावः, प्रकृष्टाः पुद्रकास्तिकायदेशाः प्रदेशाः-कर्मवर्गणान्तःपातिनः कर्मस्कन्धाः, प्रकृतयश्च प्रदेशाश्च प्रकृतिप्र-देशम् समाहारो द्वन्द्वः, तद् जीवः करोतीति शेषः, प्रकृति-प्रदेशवन्धयोयींगो हेतुरित्यर्थः। एतद्कं भवति-यद्यपि पडश्चीतिकशास्त्रे मिध्यात्वा-ऽविरति-कषाय-योगाः सामान्वेन कर्मणो बन्धहेतव उक्तास्तथाप्याद्यकारणत्रयाभावेऽप्युपशान्तमोहादिगुणस्थानकेषु केवलयोगसद्भावे वेद-नीयरुक्षणा प्रकृतिस्तत्प्रदेशाश्च बध्यन्ते, अयोग्यवस्थायां तु योगाभावे न बध्यन्ते इत्यन्वय-व्यतिरेकाभ्यां ज्ञायते प्रकृति-प्रदेशवन्धयोर्योग एव प्रधानं कारणम् । तथा " ठिइअणुभागं कसायाउ" ति स्थानं-स्थितिः, कर्मणोऽन्तर्मुहूर्तादिकं सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीपर्यन्तमवस्था-नमित्यर्थः, अनु-पश्चाद् बन्धोत्तरकालं भजनं-स्थितेः तेवनमनुभवनं यस्यासावनुभागो रस इत्यर्थः, स्थितिश्वानुभागश्च स्थित्यनुमागम् , समाहारो द्वन्द्वः, तद् जीवः करोतीति शेवः । कस्मात् : इत्याह---'कषायात' कषायवशात । इयमत्र भावना--कषाया:-क्रोध-मान-माया-लोभाः, तज्ज-नितो जीवस्याध्यवसायविशोषः कषायशब्देनेहोच्यते, कषाया खुदीर्णा नानाजीवानां कालमेदे-नैकजीवस्य वा सर्वजघन्याया अपि ज्ञानावरणादिकर्मस्थितेर्निर्वर्तकान्यसञ्चेयलोकाकाशप्रदेश-प्रमाणान्यान्तर्मीहर्तिकान्यध्यवसायस्थानानि जनयन्ति, समयाधिकतज्जधन्यस्थितिजनकानि तु त एव तेभ्यस्तानि विशेषाधिकानि जनयन्ति, द्विसमयाधिकतज्जधन्यस्थितिजनकानि पुनस्त एबानन्तरेभ्यस्तानि विशेषाधिकानि जनयन्ति, त्रिसमयाधिकतज्जधन्यस्थितिजनकानि पुनस्त एवानन्तरेम्यस्तानि विशेषाधिकानि जनयन्ति, एवं समयोत्तरवृद्धतज्जघन्यस्थितिजनकानि विशे-षािकानि तावद् वाच्यानि यावत् त एव कषायाः समयोनोत्कृष्टज्ञानावरणादिस्थितिजनकाध्यव-सायस्थानेभ्यः सर्वोत्कृष्टतिस्थितिजनकाध्यवसायस्थानानि विशेषाधिकानि निर्वर्तयन्ति । एतानि सर्वाण्यपि मिलितान्यस्थानेयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्येव भवन्ति, स्थाप्यमानानि च विषमचतुरस्रं तदेवमेतैः क्रषायजनिताध्यवसायैर्जन्य-सिद्धा । तथा तेषामेव कवायाणां सम्ब-

प्रहणसमये जीव उत्पाह्यति तु गुणान् स्वप्रत्ययतः । सर्वजीवानन्तगुणान् कर्मप्रदेशेषु सर्वेषु ।।

न्धि यद् दल्किमुद्यपाप्तं तत्र यदनुभागस्थानकमुदेति तेन बीक्स्य सोऽध्यवसायो जन्यते तहस्रेव बध्यमानकर्मणामनुभागो निष्पद्यते । तथाहि—इह तावदनन्तैः परमाणुभिर्निष्पनान् स्कन्धान् जीवः कर्मतया गृह्यति, तत्र चैकैकस्कन्धे यः सर्वजधन्यरसः परमाणः सोऽपि केवल्पिञ्चमा छिद्यमानः किल सर्वजीवेभ्योऽनन्तगुणान् भागान् प्रयच्छति, अपरस्त तानप्येकाधिकान्, अन्यस्तु तानिप द्व्यधिकान्, अपरस्तु तानिप त्र्यधिकानित्यादिवृद्धा ताबद् नेयं याबदन्त्य उत्कृष्टरसः परमाणुर्मीलराशेरनन्तगुणानपि रसभागान् प्रयच्छति । अत्र च जवन्यरसा ये केचन परमाणवस्तेषु सर्वजीवानन्तगुणरसभागयुक्तेप्वप्यसत्करूपनया अतं रसांज्ञानां परि-कल्प्यते, एतेषां च समुदायः समानजातीयत्वाद एका वर्गणेत्यभिषीयते, अन्येषां त्वेकोत्तर-शतरसभागयुक्तानामणूनां समुदायो द्वितीया वर्गणा, अपरेषां द्वयुत्तरशतरसभागयुक्तानामधूनां समुदायस्तृतीया वर्गणा, अपरेषां तु ज्युत्तरश्चतरसभागयुक्तानामणूनां समुदायश्चतुर्थी बर्गणा, एवमनया दिशा एकैकरसभागवृद्धानामणूनां समुदायरूपा वर्गणाः सिद्धानामनन्तभागेऽभन्ये-भ्योऽनन्तगुणा वाच्याः । एतासां चैतावतीनां वर्गणानां समुदायः स्पर्धकमित्यच्यते, स्पर्धन्त इवात्रोत्तरोत्तररसवृद्ध्या परमाणुवर्गणा इति कृत्वा। एताश्चानन्तरोक्तानन्तकप्रमाणा अप्यस-त्कस्पनया घट स्थाप्यन्ते - रिंड्डूइटमेकं स्पर्धकम् । इत ऊर्ध्वमेकोत्तरया निरन्तरकृद्धा चढी रसो न रुभ्यते, िक तर्हि सर्व- रिक्किनानन्तगुणैरेव रसभागैर्द्यद्वी रुभ्यत इति, तेनैव क्रमेण द्वितीयं स्पर्धकमारभ्यते, ततस्तथैव वृतीयमित्यादि यावदनन्तान्यनुभागस्पर्धकान्युत्तिष्ठन्ति । एवां चानुभागस्पर्धकानां सिद्धानन्तभागवर्तिनामभन्येभ्योऽनन्तगुणानां समुदायः प्रथममनुभागस्थानकं भवति, अन्येषु त्वधिकरसेषु स्कन्धेषु तेनैव क्रमेण द्वितीयं तावत्त्रमाणमेवानुभागस्थानकमुत्ति-ष्ठति, अपरेषु त्वधिकरसेषु स्कन्धेषु तेनैव क्रमेण तृतीयमनुभागस्थानकमुत्तिष्ठतीत्येवं सर्वेष्विप कषायकर्मस्कन्धेष्वसङ्ख्येयलोकाकाशपदेशप्रमाणान्यनुभागस्थानानि भवन्ति । ज्ञानावरणादिसय-स्तकर्मस्कन्धेप्बप्येतावन्त्येवामूनि भवन्ति, परं ताबदिह कषाया एव कारणत्वेन विचारिषद् प्रकान्ताः, तत्र च जघन्यान्यनुभागस्थानान्युत्कृष्टतश्चतुरः समयान् यावद्दये समागच्छन्ति, मध्यमानि तु कानिचिद् हो समयौ कानिचित् त्रीन् समयान् अपराणि चतुरः समयान् अन्यानि पश्च समयान् अन्यानि षद् समयान् अपराणि सप्त समयान् अन्यान्यष्टौ समयान् यावदत्कृष्टत उदये समागच्छन्ति, उत्कृष्टानुभागस्थानान्युत्कृष्टतो ह्रौ समयौ यावद्दये समागच्छन्ति, ततः परं सर्वश्रान्यत् परावर्तते । जघन्यतस्तु सर्वाण्यपि समयस्थितीन्येव भवन्ति, अतस्तकान्यो जधन्य-मध्यम-उत्कृष्टमेदभिन्नोऽध्यवसायोऽप्येतावत्कारुस्थितिक एव मवति, तेन च जधन्यादि-मेदेनाध्यवसायवैचित्र्येण बध्यमानकर्मानुभागो जघन्यादिमेदविचित्रो जन्यते. अतः कवायान्-भागजनिताध्यवसायवैचिव्यनिर्वर्त्यत्वात् कर्मणामनुभागः कषायप्रत्ययः सिद्धः। मिथ्यात्वा-अविर-तिकारणद्वयाभावेऽपि कषायसद्भावेऽपि प्रमतादिषु स्थित्यनुभागबन्धौ भवतः, कषायाधावे तुपन्ना-न्तमोहादिषु न भवत इतीहाप्यन्वयव्य-तिरेकाभ्यां ज्ञायते कषाया एव स्थिति-अनुभागवन्थयोः प्रधानं कारणमिति ॥ ९६ ॥

'योगस्थानानि श्रेणेरसञ्चयमागे भवन्ति' इति यदुक्तं तत्र श्रेणिस्वरूपं प्रतिपिपादिविषुः,

सा च चर्मीकृतकोकत्वरूपमरूपणापूर्विकैव च वक्तं शक्यतेऽतः प्रसङ्गतो घनस्वरूपमन्यत्र बहु-स्वानीपयोगित्वात् प्रतरस्वरूपं च प्रचिकटियषुराह---

## चउंदसरज्जू लोओ, बुद्धिकओ होइ सत्तरज्जुयणो। तदीहेगपएसा, सेढी पयरो य तब्बग्गो॥ ९७॥

चतुर्दश्च रज्जवो यस्य स चतुर्दशरज्जुः, रज्जुप्रमाणं तु स्वयम्म्रमणसमुद्रस्य पौरस्त्यपा-धात्यवैदिकान्तं यावद् दक्षिणोत्तरवेदिकान्तं वा यावदवसेयम् , उच्छ्यमानमिदमस्य, अधस्ताद् देशोनसप्तरज्जुविस्तरः, तिर्यग्छोकमध्ये एकरज्जुविस्तरः, ब्रह्मछोकमध्ये पञ्चरज्जुविस्तीर्णः, उपि तुं छोकान्ते एकरज्जुविस्तृतः, शेषस्थानेषु पुनः कोऽपि कियानस्य विस्तर इति । तदेवं-क्रपो छोकः 'बुद्धिकृतः' मतिपरिकरूपनया विहितः 'भवति' सम्पद्यते । किरूपो भवति ! इत्याह—सप्त रज्जवः प्रमाणतया यस्य स सप्तरज्जुः, स चासौ घनश्च—समचतुरस्र आयामविष्क-म्मबाहरूयेस्तुरुयस्वात् सप्तरज्जुघनः । स चेत्थं बुद्ध्या विधीयते—इह रज्जुविस्तीर्णायास्त्रसना-क्या दक्षिणदिग्वर्यधोलोकसण्डमधो देशोनरज्जुत्रयविस्तृतं क्रमेण हीयमानविस्तरं तावद् याव-दुपरिष्टाद् रज्जु(ज्व)सङ्गयेयभागविस्तरं सातिरेकसप्तरज्जूच्छ्यं गृहीत्वा त्रसनाडिकाया एवोत्त-रदिग्मागे विपरीतं योज्यते, उपरितनं भागमधः कृत्वाऽधस्तनं चोपरि विधाय सङ्घात्यते इत्यर्थः; एवं च कृतेऽधस्तनं लोकस्यार्धे सातिरेकसप्तरज्जूच्छ्तं किश्चिद्रनरज्जुचतुष्टयविस्तीर्णं बाहरूय-तौऽप्यधः क्षचिद् देशोनसप्तरज्जुमानमन्यत्र पुनरनियतबाहरूयं जायते ।

इदानीमुपरितनलोकार्षं संवर्त्यते—तत्रापि रज्जुबिस्तरायास्त्रसनादिकाया दक्षिणदिग्वर्तिनी त्रवासोकमध्यादधस्तनमुपरितनं च द्वे अपि सण्डे ब्रह्मलोकमध्ये प्रत्येकं द्विरज्जुबिस्तरे उपर्यलोकसमीपेऽधस्तु रसप्तमाक्षुष्ठकप्रतरसमीपेऽझुलसहस्त्रभागविस्तरवती देशोनसार्धत्रयरज्जूच्छिते बुद्ध्या गृहीत्वा त्रसनाडिकाया एवोचरपार्थे पूर्वोदितस्वरूपेणेव वैपरीत्येन सङ्घात्येते, एवं च कृते उपरितनं लोकस्यार्धं द्वाभ्यामङ्गुलसहस्त्रभागाभ्यामधिकरज्जुत्रयविष्कम्मम्, इह चतुर्णां व्याचान्तेषु चत्वारोऽङ्गुलसहस्त्रभागा भवन्ति, केवलमेकस्यां दिशि यौताभ्यां द्वाभ्यामप्येक एवाझुलसहस्त्रभाग एकदिग्वर्तित्वादेवापराभ्यामपि द्वाभ्यामित्यमेवेत्यतस्तद्वयाधिकत्वमुक्तम्, देन्त्रोनससर्वज्जूच्छित्तम्, बाहल्यतस्तु ब्रह्मलोकमध्ये पञ्चरज्जुबाहल्यमन्यत्र त्वनियतबाहल्यम्, इदं च सर्वं गृद्दीत्वा व्याधस्त्यसंवर्तितलोकार्धस्योक्तरपार्थे सङ्घात्यते । एवं च योजिते आधस्त्य-सण्डस्योक्त्रयोक्ष्रये यद् इतरोच्छ्याधिकं तत् सण्डियत्वोपरितनसङ्घातितसण्डस्य बाहल्ये कध्वीयतं संयोज्यते, एवं च सातिरेकाः पञ्च रज्जवः कचिद् बाहल्यं सिध्यति । तथा आधस्त्यसण्डमध-स्ताद् वशानरज्जु-द्वयसमायस्यसण्डेऽतिरिच्यते इत्यस्मादितिरच्यमानबाहल्यार्धे देशोनरज्जुक्तमं गृहीत्वोपरितन-सण्डबाहल्ये सङ्घात्यते, एवं च कृते बाहल्यतस्तावत् सर्वमप्येतत् चतुरसीकृतनभःसण्डं किय-स्वि प्रदेशे रज्ज्वसङ्कयभागाधिकाः षड् रज्जवो भवन्ति, व्यवहारतस्तु सर्व सप्तरज्जुबाहल्य-स्वि प्रदेशे रज्ज्वसङ्कयभागाधिकाः षड् रज्जवो भवन्ति, व्यवहारतस्तु सर्व सप्तरज्जुबाहल्य-स्वि प्रदेशे रज्ज्वसङ्कयभागाधिकाः षड् रज्जवे भवन्ति, व्यवहारतस्तु सर्व सप्तरज्जुबाहल्य-

<sup>·</sup> १ सटीकेयं वाचा स्तार्वेदातकप्रकरणस्य ११४ तमी गाथा-तटीकासमाना ।

२ **मुद्रि० छा०** °योजिताम्यां द्वा° ॥

मिद्रमुच्यते । व्यवहारनयो हि किश्चिद्रनससहस्तादिप्रमाणमपि पटाविवस्तु परिपूर्णससहस्तादि-मानं व्यपदिशति, देशतोऽपि च दृष्टं बाहल्यादिधमें परिपूर्णेऽपि वस्तुन्यध्यवस्यति, स्यूक्दृष्टि-त्वादिति भावः । अत एतन्मतेनेवात्र सप्तरञ्जुबाहस्यता सर्वगता द्रष्टव्या । आयामविष्क-म्भाभ्यां तु प्रत्येकं देशोनससरञ्जुपमाणमिदं जातम्, व्यवहारतस्तु तत्रापि सप्तरञ्जुपमाणता द्रष्टव्या । तदेवं लोको व्यवहारनयमतेन अत्रायाम-विष्कम्भ-बाहस्यैः प्रत्येकं सप्तरञ्जुपमाणो घनो भवतीति समुदायार्थः । एतश्च वैशासस्थानस्थितपुरुषाकारं सर्वत्र वृत्तस्वरूपं लोकं संस्थाप्य सर्वे भावनीयमिति ।

प्ररूपितो घनः । सम्प्रति श्रेणिनिरूपणायाह—"तद्दीहेगपएसा सेदि" ति स एव घनीकृतलोकः सप्तरज्जुप्रमाणो दीर्घ दैर्घ्य यस्याः सा तद्दीर्घा, एकप्रदेशेति वीप्साप्रधानत्वाद्
निर्देशस्यैकैकाकाशप्रदेशा शूचिः श्रेणिरित्युच्यते । एतेन च यत्र कुत्राप्यविशेषितायाः अशेणेः
सामान्येन श्रहणं तत्र सर्वत्रास्य धनीकृतलोकस्य सम्बन्धिनी इयमेव सप्तरज्जुप्रमाणा एकपादेशिकीश्रेणिर्पाद्या ।

अधुना प्रतरं प्ररूपियतुमाह—'प्रतरक्ष' प्रतरः पुनः कः ? इत्याह—'तद्वर्गः' तस्याः— शूचिस्वरूपायाः श्रेणेर्वगः—शूच्या शूचिगुणनलक्षणस्तद्वर्गः । कोऽर्थः ? शूच्या शूचेगुणनं प्रतर उच्यते । तद्यथा—इहासक्क्षेययोजनकोर्टाकोटीदीर्घाऽपि श्रेणिरसत्कल्पनया त्रिप्रदेशप्रमाणा द्रष्ट-व्या ि, तस्याश्च तयैव गुणने प्रतरो नवप्रदेशात्मको भवति । स्थापना—िः इति ॥९०॥

निरूपितः सप्रपश्चं प्रदेशबन्धस्तत्स्वामी च । तिन्नरूपणे च समर्थिता "निमय जिणं धुववंधोदयसत्ताघाइपुन्नपरियत्ता । सेयर चउह विवागा, बुच्छं बंधविह सामी य ॥" इति आध-द्वारगाथा । अधुना चशब्दस्चितामुपशमश्रेणि क्षपकश्रेणि च व्याचिरूयासुः प्रथमं तावदुपश्चमश्रेणि प्रकटयन्नाह—

## अंग दंस नपुंसित्थी, वेय च्छकं च पुरिसवेयं च। दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिसं उवसमें ॥ ९८॥

तत्र प्रथमतोऽनन्तानुबन्धिनासुपश्यमनाऽभिधीयते अविरतसम्यग्दृष्टि-देशिवरत-प्रमणाऽप्रमत्तानामन्यतमोऽन्यतमस्मिन् योगे वर्तमानस्तेजः-पद्म-शुक्कलेश्यानामन्यतमलेश्यायुक्तः साकारोपयोगोपयुक्तोऽन्तःसागरोपमकोटीकोटीस्थितिसक्तमां करणकाळात् पूर्वमप्यन्तर्मुद्धते काळं यावदवदायमानचित्तसन्तिरवतिष्ठते । तथाऽविष्ठमानश्च परावर्तमानाः प्रकृतीः शुमा एव बन्नाति,
नाशुमाः; अशुभानां च प्रकृतीनामनुभागं चतुःस्थानकं सन्तं द्विस्थानकं करोति, शुभानां च
द्विस्थानकं सन्तं चतुःस्थान-(प्रन्थाप्रम्-४०००)कम् ; स्थितिबन्धेऽपि च पूर्णे पूर्णे सित अन्धं
स्थितिबन्धं पूर्वपूर्वस्थितिबन्धापेक्षया पस्योपमासक्ष्मेयभागद्दीनं करोति । इत्यं करणकाळात् पूर्वमन्तर्मुद्धते काळं यावदवस्थाय ततो यथाकमं त्रीणि करणानि प्रत्येकमान्तर्मीद्वृतिकानि करोति ।
तव्यथा—यथाप्रवृत्तकरणम् अपूर्वकरणम् अनिवृत्तिकरणं चतुर्थी तूपशान्ताद्दा । तत्र यथाप्रवृ-

१ गायेमं **आवश्यकनिर्युक्ती** ११६ तमा । अस्या गायायाष्टीका तु स्तसतिकाशकरणस्य "पढ-मकसावचवकं '' इत्यस्या गाथायाष्टीकासमा ॥

विकरणे प्रविश्वन् प्रतिसमयमनन्तगुणबृद्धया विद्युक्ता प्रविश्वति, पूर्वीक्तं च शुभपक्कतिबन्धा-दिकं तबैव तत्र कुरुते, न च स्थितिघातं रसघातं गुणश्रेणि गुणसक्कमं वा करोति, तधोग्यवि-शुक्कभावात् । प्रतिसमयं च नानाजीवापेक्षया असक्क्षेयकोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्यध्वसायस्था-नानि भवन्ति षद्स्थानपतितानि च । अन्यच प्रथमसमयापेक्षया द्वितीयसमयेऽध्यवसायस्थानानि विशेषाधिकानि, ततोऽपि तृतीयसमये विशेषाधिकानि, एवं तावद् वाच्यं यावद् यथाप्रवृत्तकरणचर-मसमयः। एवमपूर्वकरणेऽपि द्रष्टव्यम्। अत एवतानि स्थाप्यमानानि विषमचतुरस्रं क्षेत्रमास्तृणन्ति । स्थापना चेयम्

विशोधिः सर्वस्तोका, ततो द्वितीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि तृतीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तगुणा, एवं तावद् वाच्यं यावद् यथाप्रवृत्तकरणाद्धायाः सञ्चेयो भागो गतो भवति। ततः सञ्चेये भागे गते सति चरमसमयजघन्यिवशुद्धेः सकाशात् प्रथमसमये द्वितीयस्य जीवस्योत्कृष्टा विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि यतो जघन्यविशुद्धिस्थानाद् निवृत्तस्तत उपरितनं जघन्यविशोधिस्थानमनन्तगुणम्, ततो द्वितीयसमये उत्कृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा, तत उपरितनं जघन्यं विशोधिस्थानमनन्तगुणम्, ततस्तृतीयसमये उत्कृष्टा विशुद्धिरनन्तगुणा, एवमुपर्यध-स्वेकं विशोधिस्थानमनन्तगुणतया द्वयोर्जीवयोस्तावद् नेयं यावद् यथाप्रवृत्तकरणस्य चरमसमये जघन्यं विशुद्धिस्थानम् । ततः शेषाणि उत्कृष्टानि यानि विशोधिस्थानान्यनुक्तानि तिष्ठन्ति तानि निरन्तरमनन्तगुणया वृद्धा तावद् नेतव्यानि यावख्वरमसमये उत्कृष्टं विशोधिस्थानम् ।

भणितं यथामवृत्तिकरणम् । सम्प्रत्यपूर्वकरणमुच्यते तत्रापूर्वकरणे प्रतिसमयमसङ्गयेन्
लोकाकाशमदेशममाणानि अध्यवसायस्थानानि मवन्ति, प्रतिसमयं च षट्स्थानपतितानि । तत्र
प्रथमसमये जघन्या विशोधिः सर्वस्तोका, सा च यथाप्रवृत्तकरणचरमसमयसत्कोत्कृष्टविशोधिस्थानादनन्तगुणा । ततः प्रथमसमय एवोत्कृष्टा विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि द्वितीयसमये जघन्या
विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि तिसमनेव द्वितीयसमये उत्कृष्टा विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि तृतीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तगुणा, एवं जघन्यमुत्कृष्टं च विशोधिस्थानमनन्तगुण्या वृद्धा तावद्
नेयं यावदपूर्वकरणस्य चरमसमये जघन्यत उत्कृष्टविश्चद्धिरनन्तगुणा । स्थापना चेयम्

प्रवित्वन्यं च युगपदारमते । तत्र स्थितिघातं रसघातं गुणश्रेणि गुणसङ्कममन्यं

पिक्षतिवन्यं च युगपदारमते । तत्र स्थितिघाते नाम स्थितिसत्कर्मणोऽिष्ठमभागाव् उत्कृष्टतः प्रमृतसागरोपमशतपृथकत्वमात्रं जघन्यतः पस्थोपमसङ्गयमागमात्रं स्थितिसण्डं
सण्डयति, तद्किकं चाधस्ताद् याः स्थितीनं सण्डयिप्यति तत्र प्रक्षिपति, अन्तर्गुहूर्तेन च कालेन
तत् स्थितिसण्डगुत्कीर्यते सण्ड्यत इत्यर्थः; ततः पुनरप्यधस्तात् पस्थोपमसङ्गयमागमात्रं स्थितिसण्डमन्तर्गुहूर्तेन कालेनोत्किरति पूर्वोक्तमकारेणैव च निक्षिपति, एवमपूर्वकरणाद्धायां प्रमृतानि
स्थितिखण्डसहसाणि व्यतिकामन्ति, तथा च सति अपूर्वकरणस्य प्रथमसमये यत् स्थितिसकर्म
आसीत् तत् तस्यैव चरमसमये सङ्गयगुणहीनं जातम्।

रसवाती नाम-अशुसमकृतीनां बदनुमागसत्कर्म तस्यानन्ततमं मार्ग गुक्त शैषाननुमानक्षागानन्तर्मुकृतेन कालेनानेवानपि विनाशयति, ततः पुनरपि तस्य प्राक्षुक्तस्यानन्ततमभाष-स्वानन्ततम् भागं गुक्ता शेषाननुमागमागानन्तर्मुकृतेन कालेन विनाशयति, एवमनेकान्यनुमानक्षान्यसम् स्वानन्तर्ममाण्यकिस्मन् स्थितिसण्डे व्यतिकामन्ति, तेषां च स्थितिसण्डानां सहसैरपूर्वकरणं परिसमाप्यते ।

गुणक्रेणिनीम-अन्तर्गृह्रतिप्रमाणानां स्थितीनामुपरि याः स्थितयो वर्तन्ते तन्मध्याद् दिक्तं यृद्दीत्वा उदबाविकनाया उपस्तिनीषु स्थितिषु प्रतिसमयमसञ्चेत्रगुणतया निक्षिपति, तद्यथा—प्रथमसमये स्तोकम्, द्वितीयसमयेऽसञ्चेषगुणम्, तृतीयसमयेऽसञ्चेयगुणम्, एवं तावद् नेयं वावदन्तर्गृह्रतेवरमसमयः; तज्ञान्तर्गृह्रतेमपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिकरणकाळाम्यां मनागतिरिक्तं वेदि-तन्यम् । एव प्रथमसमयगृहीतदिककस्य निक्षेपविधः । एवं द्वितीयादिसमयगृहीतानामपि-दिक्तिनां निक्षेपो वक्तव्यः । अन्यज्ञ—गुणक्रेणिरचनाय प्रथमसमये यद् दिक्तं गृद्धते तत् स्तोकम्, ततोऽपि द्वितीयसमयेऽसञ्चेयगुणम्, एवं तावद् वेदं वावद् गुणक्रेणिकरणचरमसमयः । अपूर्वकरणसमयेषु अनिवृत्तिकरणसमयेषु चानुभवतः क्रमशः क्षीयमाणेषु गुणक्रेणिदिककिनिक्षेपः रोषे रोषे भवति उपरि च न वर्धत इति ।

तथा गुणसङ्गमो नाम-अपूर्वकरणस्य प्रथमसमयेऽनन्तानुबन्ध्यादीनामशुभपकृतीनां यद् विकं परप्रकृतिषु सङ्गमयति तत् स्तोकम्, ततो द्वितीयसमये परप्रकृतिषु सङ्गम्यमाणमसञ्चे-यगुष्मम्, ततोऽपि तृतीयसमयेऽसङ्गोयगुणम्, एवं तावद् वक्तव्यं यावश्वरमसमयः।

तथाऽन्यः स्थितिबन्धो नाम-अपूर्वकरणस्य प्रथमसमयेऽन्य एवापूर्वः स्तोकः स्थितिबन्ध अवस्यते । स्थितिबन्ध-स्थितिद्यातौ युगपदारम्थेते युगपदेव च निष्ठां यातः । एवमेते पञ्च पदार्था अपूर्वकरणे प्रवर्तन्ते ।

व्याख्यातमपूर्वकरणम्। इदानीमनिवृत्तिकरणमुच्यते अनिवृत्तिकरणं नाम यत्र प्रविद्यानां सर्वेवामपि तुष्यकाळानामेकमेवाध्यवसायस्थानम् । तथाहि अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमसमये वे वर्तते ये च वृत्ता ये च वर्तिष्यन्ते तेषां सर्वेवामप्येकरूपमेवाध्यवसायस्थानम् , द्विती-क्समयेऽपि ये वर्तन्ते ये च वृत्ता ये च वर्तिष्यन्ते तेषामपि सर्वेषामेकरूपमध्यवसायस्थानम् , नवरं प्रथमसमयभाविविशोधिस्थानापेक्षयाऽनन्तगुणम् , एवं तावद् वाच्यं यावदनिवृत्तिकरण्याचरसमयः । अत एवास्मिन् करणे प्रविद्यानां तुस्यकाळानामसुमतां सम्बन्धिनामध्यवसायस्थानानां परस्परं निवृत्तिः व्यावृत्तिनं विद्यत इत्यनिवृत्तिकरणमिति नाम । अस्मिश्वानिवृत्तिकरणे वावन्तः समकास्तावन्तव्यवसायस्थानानि पूर्वस्माद पूर्वस्मादनन्तगुणवृद्धानि । एतानि च मुक्ता-क्षित्वन्तने स्थापितव्यानि । अनिवृत्तिकरणाद्धायाश्य सञ्चयेषु भागेषु गतेषु सत्सु एकस्मिन् भागेऽवित्वन्तिकरणाद्धायाश्य सञ्चयेषु भागेषु गतेषु सत्सु एकस्मिन् भागेऽवित्वन्यानेऽमन्तावृविधनामधस्तादाविककामात्रं मुक्त्वाऽन्तर्मुवृत्तेप्रमाणमन्तरकरणविभववस्थितिकन्यानास्थानान्तर्भवृत्तेप्रमाणेन कालेन करोति, अन्तरकरणसत्त्वं च विक्रकमुत्कीर्यमाणं परमकृतिषु वध्यमानासु परिवरित, प्रथमस्थितिगतं च विक्रकमाविककामात्रं वेश्वमानासु परमकृतिषु सित्वकृत्व

सक्षेष सङ्गवित । अम्तर्करणे इते सित दितीयसमवे अन्तानुविभनाग्रपरितनस्वितातं एकि-क्ष्मवशविद्वागारमते । तक्षमा—प्रथमसमये स्तोकनुपश्चमयति, द्वितीयसमवे अस्ववेयगुण्यः , द्वृतीयसमवे अस्ववेयगुण्यः , एवं व्यावदन्तर्गुङ्कते कालम् । एतावता च कालेन साकस्यतो अन्तानु-विश्व उपश्चिता भवन्ति । उपश्चिता नाम—यथा रेणुनिकरः सिक्कविन्दुनिवहैरिविच्य अभि-विश्व द्वष्णादिभिनिष्कुहितो निःस्यन्दो भवति, तथा कर्मरेणुनिकरोऽपि विश्लोधिसिक्तस्याहेण परिविच्य परिविच्य अनिवृत्तिकरणस्पद्वपणनिष्कुहितः सङ्गण-उदय-उदीरणा-निधित-निकाच-क्कर्यानामयोग्यो भवति । तदेवमेकेशमाचार्याणां मतेनानन्तानुविध्नामुपश्चमनाऽभिहिता ।

अन्य त्वाचसते अनन्तानुबन्धिनासुपद्ममना न भवति, किन्तु विसंयोजनैव । विसंयोजनिव । विसंयोजनिव । विसंयोजनिव । विसंयोजनिव । विसंयोजनिव । विसंयोजनिव । विसंयोजना । सा चैवम् इह श्रेणिमप्रतिपद्ममाना अपि अविरता विरताश्चतुर्गतिका अपि । त्वथा नारका देवा अविरतसम्यम्द्रष्ट्यः, तिर्यक्षोऽविरतसम्यम्द्रष्ट्यो देशिवरता वा, मनुजा अविरतसम्यम्द्रष्ट्यो देशिवरताः सर्वविरता वा अनन्तानुबन्धिनां विसंयोजनार्थं यथापवृत्त्यादीनि विश्वि करणानि कुर्वन्ति । करणवक्तव्यता सर्वाऽपि प्राग्वत् । नवरिमहानिवृत्तिकरणे प्रविष्टः सन् अन्तरकरणं न करोति । उक्तं च कर्मप्रकृतौ —

चउगइया पज्जत्ता, तिकि वि संजोयणे विजोयंति। करणेहिं तीहिं सहिया, नंतरकरणं उवसमो वा॥ (गा० ३४३)

अस्या अक्षरगमनिका—'चतुर्गतिकाः' नारक-तिर्यष्ट्-मनुष्य-देवाः सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्ताः 'त्रयोऽपि' अविरत-देशविरत-सर्वविरताः । तत्राविरतसम्यग्दष्टवश्चतुर्गतिकाः, देशविरता- स्तिर्यञ्चो मनुष्या वा, सर्वविरता मनुष्या एव । 'संयोजनान्' अनन्तानुवन्धिनः 'विसंयोजयन्ति' विनाशयन्ति । किंविशिष्टाः सन्तः ! इत्याह—'करणैक्षिभिः' यशाप्रवृत्ता-ऽपूर्वकरणा-ऽनिवृत्ति- वादरैः सहिताः । नवरमिहान्तरकरणं न वक्तव्यम्, उपशमो वा, उपशमश्चानन्तानुवन्धिनां न मवतीत्यर्थः ॥

किन्तु कर्मप्रकुत्यभिहितस्वरूपेणोद्गळनासङ्कमेणाधस्तादाबिकामात्रं मुक्त्वा उपरि निर-वशेषाननन्तानुबन्धिनो विनाशयति, आविकिशमात्रं तु स्तिबुकसङ्कमेण वेद्यमानासु प्रकृतिषु सङ्कमयति ।

तदेवमुक्ताऽनन्तानुबन्धिनां विसंयोजना । सम्प्रति दर्शनित्रकस्योपशमना भण्यते—तत्र मिध्यात्वस्योपशमना मिध्याद्धेवेंदकसम्यग्द्धेश्च, सम्यक्त्व-सम्यग्मिध्यात्वयोस्तु वेदकसम्यग्द्धेश्च, सम्यक्त्व-सम्यग्मिध्यात्वयोस्तु वेदकसम्यग्द्धेश्चे । तत्र मिध्याद्धेर्मिध्यात्वोपशमना प्रथमं सम्यक्त्वमुत्पाद्यतः, सा चैवम्—पश्चेन्द्रियः संज्ञी सर्वाभिः पर्याप्तिभः पर्याप्तः करणकालात् पूर्वमप्यन्तर्भुद्धतं कालं प्रतिसमयमनन्तगुणवृद्धया विश्वाद्धा प्रवर्धमानोऽमव्यसिद्धिकविश्चद्धापेक्षयाऽनन्तगुणविश्चद्धिको मति-श्रुताज्ञान-विभक्नज्ञानानाम्यतमिन् साकारोपयोगे उपयुक्तोऽन्यतमिन्तम् योगे वर्तमानो जवन्यपरिणामेन तेजोले-इयार्था मध्यमपरिणामेन पद्मलेक्ष्यायामुक्त्ष्यपरिणामेन शुक्कलेक्ष्यायां वर्तमानो मिध्याद्धिश्चतुर्गनिक्कोऽन्तःसागरोपमकोटीकोटीस्थितिसत्कर्मा इत्यादि पूर्वोक्तं तावद् वाच्यं यावद् यथापद्यक्तिकर-णमपूर्वकरणं च परिपूर्णं भवति । नवरिमहापूर्वकरणे गुणसङ्गमो न वक्कव्यः, किन्तु स्थितिम्रत-

रसवात-स्वितिवन्ध-गुणश्रेणय एव वक्तव्याः । गुणश्रेणिविकित्वनाऽप्युव्यत्तमयादारम्य वेदितथ्या । ततोऽनिवृत्तिकरणेऽप्येवं वक्तव्यम् । अनिवृत्तिकरणाद्धायाध्य सक्वयेषु मागेषु गतेषु
सस्यु एकस्मिन् सक्वयत्ये भागेऽनितृष्ठमानेऽन्तर्गृहूर्तमात्रमघो युक्त्वा मिध्यात्वस्यान्तरकरणमन्तग्रेष्ट्रतेप्रमाणं प्रथमस्थितेः किश्चित् समिषकं न्यूनं वाऽभिनवस्थितिवन्धाद्धासमेनान्तर्ग्रहूर्तेन कालेन
करोति । अन्तरकरणसत्कं च विक्रक्युत्कीर्य प्रथमस्थितौ द्वितीयस्थितौ च प्रक्षिपति । प्रथमस्थितौ च वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत् प्रथमस्थितिगतं विक्रकं समाक्कृष्य उद्ये प्रक्षिपति सा
उदीरणा, यत् पुनर्द्वितीयस्थितेः सकाशाद् उदीरणाप्रयोगेणैव विक्रकं समाक्कृष्य उद्ये प्रक्षिपति सा
उदीरणाऽपि पूर्वसूरिभिविशेषपतिपत्त्यर्थमागाल इत्युच्यते । उद्य-उदीरणाभ्यां च प्रथमस्थितिमनुमवन् तावद् गतो यावदाविक्षाद्विकं शेषं तिष्ठति, तिस्मिश्च स्थिते आगालो व्यवच्छित्वते ।
तत उदीरणैव केवला प्रवर्तते, साऽपि तावद् यावदाविक्तिशोषो न भवति । आविक्तिगाणं च शेषीमृत्तायामुदीरणाऽपि निवर्तते, ततः केवलेनैवौद्येनाविक्तिभागतमनुमवति । आविक्तिगाणचरमसमये च द्वितीयस्थितिगतं विक्तमनुमागमेदेन त्रिधा करोति । तद्यथा—सम्यक्त्वं सम्यग्निध्यात्वं
मिथ्यात्वं चेति । उक्तं च कर्मप्रकृतिचूर्णौ—

चैरमसमयमिच्छिद्दिही सेकाले उवसमसम्मिद्दिही होहिई ताहे विइयिठई तिहाणुभागं करेइ । तं जहा—सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तं मिच्छत्तं च । ( ) इति ।

स्थापना । <u>१०००</u> । ततोऽनन्तरसमये मिथ्यात्वस्योदयाभावाद् औपशमिकं सम्यक्त्वमवा-म्रोति । उक्तं च कर्मप्रकृतौ—

> मिर्च्छतुदए खीणे, रुहए सम्मत्तमोवसमियं सो । रुमेण जस्स रुट्भइ, आयहियमरुद्धपुत्रं जं ॥ (गा० ३३०)

#### अन्यत्राप्युक्तम्---

जात्यन्थस्य यथा पुंसश्वक्षुर्कामे शुभोदये । सद्दर्शनं तथैवास्य, सम्यक्त्वे सित जायते ॥ ( ) आनन्दो जायतेऽत्यन्तं, सात्त्विकोऽत्य महात्मनः । सद्धाध्यपगमे यद्वद्व्याधितस्य सदौषधात् ॥ ( )

एष च प्रथमसम्यक्तकामो मिथ्यात्वस्य सर्वोपशमनाद् भवति । उक्तं च--सम्मत्तपढमळंभो, सन्नोवसमा-(कर्मप्र० गा० ३३५) इति ।

सम्यक्तं चेदं प्रतिपद्यमानः कश्चिद् देशविरतिसहितं प्रतिपद्यते, कश्चित् सर्वविरतिसहितम्। उक्तं च पद्मसङ्गहे—

सर्में मेरोणं समगं, सबं देसं च को वि पडिवजी । (गा० ७६०)

त्रमसमयमिष्यादिष्टिरेष्यत्काले औपश्चमिकसम्यग्दिष्टभीविष्यति तदा द्वितीयस्थिति त्रिधानुमागं करोति। तक्कवा—सम्यक्तं सम्यग्निथ्यात्वं निध्यात्वं ना। २ निध्यात्वोदये क्षीणे लसते सम्यक्त्वमीपश्चमिकं सः । कावेन यस्य क्षभ्यत आत्महितमक्ष्यपूर्वं यत् ॥ ३ सम्यक्त्वप्रथमलाभः सर्वोपश्चमात् ॥ ४ सम्यक्तेन समकं सर्वे हेर्यं च कोद्रपि प्रतिपथते ॥

## बृह्च्छतकबृह्ब्णविष्युक्तम्--

उंबसमसम्मिहिही, अंतरकरणे ठिओ कोइ ॥ देसविरइं पि लहेइ, कोइ पमत्तापमत्तभावं पि । सासायणो पुण न किं पि लहेइ । ( ) इति ।

ततो देशबिरत-प्रमत्ता-ऽप्रमत्तसंयतेष्वपि मिध्यात्वग्रुपशान्तं रूभ्यते ।

सम्मति वेदकसम्बन्दष्टेखयाणामपि दर्शनमोहनीयानामुपशमनाविधिरुच्यते—इह वेदक-सम्बन्दिष्टः संयमे वर्तमानः सन् अन्तर्मुहूर्तमात्रेण कालेन दर्शनत्रितयमुपशमयति, उपशम-यत्तम्य करणत्रिकादिविधियेथा कर्मग्रकतिटीकायां तथा वेदितव्यः।

एवसुपशान्तदर्शनमोहनीयत्रिकश्चारित्रमोहनीयसुपशमयितुकामः पुनरपि यथापवृत्तादीनि त्रीणि करणानि करोति । करणानां च स्वरूपं प्राग्वत् । केवलमिह यथाप्रवृत्तकरणमप्रमत्त-द्रष्टव्यम्, अपूर्वकरणमपूर्वकरणगुणस्थानके, अनिवृत्तिकरणमनिवृत्तिबादर-सम्परायगुणस्थानके । अत्रापि स्थितिभातादयः पूर्ववदेव प्रवर्तन्ते । नवरमिह सर्वीसामशुभ-प्रकृतीनामबध्यमानानां गुणसङ्कमः प्रवर्तते इति वक्तव्यम् । अपूर्वकरणद्भायाश्च सङ्ग्येयतमे भागे गते सति निद्रा-प्रचलयोर्बन्धव्यवच्छेदः। ततः प्रभृतेषु स्थितिस्वण्डसहस्रेषु गतेषु सत्सु अपूर्वकरणाद्धायाः सक्क्षेया भागा गता नवन्ति एकोऽवशिप्यते । अत्र चान्तरे देवगति-देवानुपूर्वी-पञ्चेन्द्रियजाति-वैकियशरीर-वैकियाङ्गोपाङ्गा-ऽऽहारकशरीरा-ऽऽहारकाङ्गोपाङ्ग-तैजस-कार्मण-समचतुरस्र-वर्णचतुष्का-ऽगुरुलघु-उपघात-पराघात-उच्छ्वास-त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येक-प्र-शस्तविहायोगति-स्थिर-ग्रुभ-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-निर्माण-तीर्थकरसंज्ञितानां त्रिशतः प्रकृतीनां बन्धव्यवच्छेदः । ततः स्थितिखण्डपृथक्त्वे गते सति अपूर्वकरणाद्धायाश्चरमसमये हास्य-रति-भय-जुगुप्सानां बन्धव्यवच्छेदः, हास्य-रति-अरति-शोक-भय-जुगुप्सानामुदयव्यवच्छेदः, सर्वक-र्मणां देशोपशमना-निधत्ति-निकाचनाकरणव्यवच्छेदश्च । ततोऽनन्तरसमयेऽनिबृत्तिकरणे प्रवि-शति, तत्रापि स्थितिघातादीनि पूर्ववत् करोति । ततोऽनिवृत्तिकरणाद्धायाः सक्ष्येयेषु भागेषु गतेषु सत्य दर्शनसप्तकशेषाणामेकविंशतिमोहनीयप्रक्रतीनामन्तरकरणं करोति। तत्र चतुर्णां संज्व-रूनानामन्यतमस्य वेद्यमानस्य संज्वलनस्य त्रयाणां च वेदानामन्यतमस्य वेद्यमानस्य वेदस्य प्रथमा स्थितिः स्वोदयकालप्रमाणा, शेषाणां त्वेकादशकषायाणामष्टानां च नोकषायाणामावलिकामा-त्रम् । स्वोदयकालप्रमाणं च चतुर्णौ संज्वलनानां त्रयाणां च वेदानामिदम्—स्वीवेद-नपुंसक-वेदयोरुदयकालः सर्वस्तोकः, स्वस्थाने च परस्परं तुस्यः, ततः पुरुषवेदस्य सङ्गोयगुणः, ततः संज्वलनकोधस्य विशेषाधिकः, ततः संज्वलनमानस्य विशेषाधिकः, ततः संज्वलनमायाया विशे-वाधिकः, ततः संज्वल्यनलोमस्य विशेषाधिकः । इहानिवृत्तिकरणे बहु वक्तव्यं, ततु प्रन्थगौरव-

१ औपश्चमिकसम्यग्दिष्ठरन्तरकरणे स्थितः कोऽपि ॥ देशविरतिमपि क्रमते कोऽपि प्रमत्ताप्रमत्तमाव-श्वपि । सास्वादनः पुनर्न किमपि समते ॥

मयाद् नोच्यते, केवलं विशेषार्थिना कर्मप्रकृतिटीका निरीक्षितन्या। अन्तरकरणं च कृत्वा ततो नपुंसकवेदमन्तर्भुहूर्तमात्रेणोपशमयति, ततोऽन्तर्भुहूर्तमात्रेण स्रीवेदम् ,ततोऽन्तर्भुहूर्तमात्रेण हास्या-दिषद्कम्, तस्मिश्चोपशान्ते तस्मिन्नेव समये पुरुषवेदस्य बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदः, ततः समयोनाविककाद्विकेन पुरुषवेदमुपशमयति । ततो युगपदन्तर्भुद्धर्तमात्रेणाप्रत्याख्यानावरण-प्रत्या-स्यानावरणकोधावुपशमयति, तदुपशान्तौ च तत्समयमेव संज्वलनकोधोदय-उदीरणान्यव-च्छेदः, ततः समयोनाविककाद्विकेन संज्वलनकोधमुपशमयति । ततोऽन्तर्मुहूर्तमात्रेणाऽप्रत्याख्या-नावरण-प्रत्यख्यानावरणमानौ युगपदुपशमयति, तदुपशान्तौ च तत्समयमेव संज्वलनमानस्य बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदः, ततः समयोनाविलकाद्विकेन संज्वलनमानमुपशमयति । ततो युगपद-न्तर्मुहर्तमात्रेणाऽप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरणमाये उपशमयति, तद्दपशान्तौ च तत्समयमेव संज्वरुनमायाया बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदः, ततः समयोनाविरुकाद्विकेन संज्वरुनमाया-मुपशमयति । ततो युगपद्पत्याच्यानावरण-अत्याच्यानावरणलोभावपशमयति, तत्समयमेव संज्व-लनलोभस्य बन्ध-उदय-उदीरणाच्यवच्छेदः, ततः संज्वलनलोभसुपशमयंश्विधा करोति, द्वौ भागौ युगपद्परामयति, तृतीयभागं सङ्क्षेयखण्डानि करोति, तान्यपि पृथक् पृथक् कालभेदेनोपशम-यति, पुनः सञ्ज्ञेयानां खण्डाना किट्टीत्यपरपर्यायाणां चरमखण्डमसञ्ज्ञेयानि खण्डानि सूक्ष्म-किट्टीत्यपरपर्यायाणि करोति, ततः समये समये एकैकं खण्डमुपशमयतीति । इह च दर्शन-सप्तके उपशान्ते निवृत्तिबादरोऽभिधीयते, तत ऊर्ध्वमनिवृत्तिबादरो यावद लोभस्यास्याने यान्तिमचरमखण्डमिति ।

प्रक्षिता मोहनीयस्याष्टाविंशतिभेदभिन्नस्याप्युपशमना । सम्प्रित गाथार्थो विनियते—
इहोपशमश्रेणिप्रारम्भको भवत्यप्रमत्तसंयत एव । अन्ये तु प्रतिपादयन्ति—अविरत-देशिवरत-प्रमत्ता-प्रमत्तसंयतानामन्यतम इति । श्रेणिपरिसमाप्तौ चाविरत-देशिवरत-प्रमत्ता-प्रमत्तसंयतानामन्यतम इति । श्रेणिपरिसमाप्तौ चाविरत-देशिवरत-प्रमत्ता-प्रमत्तसंयतानामन्यतमे भवित । स च प्रथमं युगपत् "अण" ति अनन्तानुविन्धनः क्रोध-मान-मायान्त्रोभानुपशमयति । ततो दर्शनं दर्शस्तं दर्श- मिथ्यात्व-सम्यग्निध्यात्व-सम्यग्दर्शनं युगपदुपशम-यित । ततोऽनुदीर्णमिप नपुंसकवेदम् । यदि पुरुषः प्रारम्भकस्ततः प्रथमं नपुंसकवेदम्, ततः पश्चात् खिवेदम्, ततः पर्वः 'हास्य-रति-अरति-ओक-भय-जुगुप्सालक्षणम्, ततः पुरुषवेदम्; अथ खी प्रारम्भिका ततः प्रथमं नपुंसकवेदम्, ततः पुरुषवेदम्, ततः पर्वः प्रतः प्रथमं नपुंसकवेदम्, ततः पुरुषवेदम्, ततः पर्वः प्रतः स्वावेदमिति; अथ नपुंसक एव प्रारम्भकस्ततोऽसावनुदीर्णमिप प्रथमं स्विवेदमुपशमयति, ततः स्वस्वस्त्र, ततः पर्वः म्, ततो नपुंसकवेदमिति । पुनश्च द्वौ क्रोधावौ 'एकान्तरितौ' संज्वलनविशेषकोधाचन्तरितौ 'सद्दशौ' तुल्यानुपशमयति । अयमर्थः—अप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरणमानौ युगपदुपशमयति, ततः संज्वलनमानम्; ततोऽप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरणमावे युगपदुपशमयति, ततः संज्वलनमायम्; ततोऽप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरणमावे युगपदुपशमयति, ततः संज्वलनमायाम्; ततोऽप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरणस्यान्वरणलोभौ युगपदुपशमयति, ततः संज्वलनकोभमिति । स्थापना चेयम्—

१ सं. १-२ त० म० छा० <sup>७</sup>णकोधौ तदु<sup>०</sup> ॥

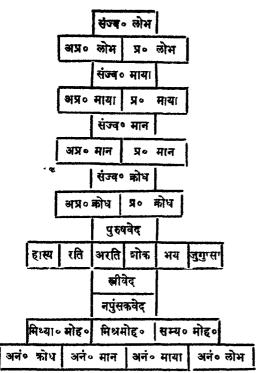

ननु संज्वलनादीनां युक्त उपशमः, अनन्तानुबन्धिनां तु दर्शनप्राप्तावेवोपशमितत्वाद् न युज्यते, न, दर्शनप्रतिपत्तौ तेषां
क्षयोपशमादिह चोपशमादित्यविरोध इतिः
आह—क्षयोपशम-उपशमयोः कः प्रतिविशेषः १ उच्यते—क्षयोपशमो ब्रुदीर्णस्य
क्षयोऽनुदीर्णस्य च विपाकानुभवापेक्षयोपशमः, प्रदेशानुभवतस्तु उदयोऽस्त्येव, उपशमे तु प्रदेशानुभवोऽपि नाम्तीति । यदाह

## भाष्यपीयूषपाथोधिः---

वेर्ष्ड संतकम्मं, स्व ओवसिमिए ऽत्थ नाणुभावं सो। उवसंतकसाओ पुण, वेएइ न संतकम्मं पि॥ (विशेषा० गा० १२९३)

अन्यत्राप्युक्तम्---

उवसंतं कम्मं जं, न तओक हुं न देह उदए वि । न य गमयइ परपगईं, न चेव उक हुए तं तु ॥ ( )

अस्या अक्षरगमनिका— सर्वोपशमेन यदुपश्चान्तं मोहनीयं कर्म, अन्यस्य सर्वोपशमान्योगात्, "सबोनसमो मोहस्स चेनैं" ( ) इति वचनात्, 'न तदपकर्षति' न तदप्वर्तनाकरणेन स्थिति-रसाभ्यां हीनं करोतीत्यर्थः । अपिशब्दम्य भिन्नकमत्वाद् नाप्युदये तद् ददाति नापि तद् वेदयतीत्यर्थः, उपलक्षणात् तदिनामाविन्यामुदीरणायामपि न ददानी-त्यपि मन्तव्यम् । न च बध्यमानसजातीयरूपां परप्रकृतिं सङ्कमकरणेन 'गमयति' सङ्कमयति । न च तत् कर्म उपशान्तं सद् 'उत्कर्षयति' उद्वर्तनाकरणेन स्थिति-रसाभ्यां वृद्धिं नयति, निधित्त-निकाचनैयोस्तु प्रागपूर्वकरणकाल एव निवृत्तत्वाद् नेहोपशान्तत्वेन तन्निषेधः क्रियते इति।

आह—संयतस्यानन्तानुबन्धिनामुदयो निषिद्धस्तत् कथमुपशमः ! इति उच्यते—स सनुभागकर्माक्रीकृत्य न तु प्रदेशकर्मेति । तथा चाभ्यधायि परमगुरुणाः—

जीवे णं भंते! सयंकडं कम्मं वेएइ ? गोयमा! अत्थेगइयं वेएइ अत्थेगइयं न वेएइ । से केणहेणं पुच्छा, गोयमा! दुविहे कम्मे पश्चते, तं जहा-पएसकम्मे य अणुभागकम्मे य।

१ वेदयति सत्कर्म क्षायोपश्चामकोऽत्र नानुभावं स. । उपशान्तकषायः पुनर्वेदयति न सत्कर्मापि ॥ २ सर्वोपश्चमो मोहस्य चैव ॥ ३ एतद्वाक्यं कर्मप्रकृत्याः ३१५ तमगाथया संवादि ॥ ४ स्तं०१-२ त० म० छ० "नाशा" ॥ ५ जीवो भदन्त! स्वयंकृतं कर्म वेदयति १ गौतम! अस्त्येककं वेदयति अस्त्येककं वेदयति । अथ केनाथेन १ एच्छा, गौतम! द्विधिं कर्म प्रशाम, तद्यया—प्रदेशकर्म चानुभागकर्म घ! तत्र यद् प्रदेशकर्म तद् नियमाद् वेदयति, तत्र यदनुभागकर्म तदस्त्येककं वेदयति, अस्त्येककं न वेदयति ॥

तत्व मं जं प्रमुक्तम्मं तं नियमा वेएइ, तत्थ णं जं अणुभागकम्मं तं अत्थेगह्यं वेएइ अत्थे-गह्यं नो वेएइ'' ( ) इत्यादि ।

तत्स्य प्रदेशकर्मानुमाबोदयस्येहोपश्चमो द्रष्टव्यः । आह—यथवं संयतस्यानन्तानुबन्ध्यु-द्रयतः कथं दर्शनिबधातो न भवति ! इत्युच्यते—प्रदेशकर्मणो मन्दानुमावत्वात् । तथा कस्य-विदनुभागकर्मानुमाबोऽपि नात्यन्तमपकाराय भवन् उपलभ्यते, यथा सम्पूर्णमत्यादिचतुर्ज्ञानिन-स्तदावरणोदय इति । ततः सूक्ष्मलोभचरमिकट्युपश्चमे संज्वलनलोभ उपशान्तो भवति, तत्स-मयभेव च ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणचतुष्का-ऽन्तरायपञ्चक-यशःकीर्ति-उच्चेगीत्राणां बन्ध-व्यवच्छेदः, ततोऽनन्तरसमयेऽसानुपश्चान्तकषायो भवति, स च जधन्येनैकं समयमात्रमुत्कर्षण त्वन्तर्मुद्दतं कालं यावत्, तत ऊर्ध्व नियमादसौ प्रतिपतित । प्रतिपातश्च द्विधा—भवक्षयेण अद्धाक्षयेण च । तत्र भवक्षयो प्रियमाणस्य, अद्धाक्षय उपशान्ताद्धायां समाप्तायाम् । अद्धाक्षयेण च । तत्र भवक्षयो प्रियमाणस्य, अद्धाक्षय उपशान्ताद्धायां समाप्तायाम् । अद्धाक्षयेण च पतिपतन् यथैवाक्रदस्त्रवेव प्रतिपतित, यत्र यत्र वन्ध-उदय-उदीरणा व्यवच्छित्रा-स्तत्र तत्र पत्ता सता ते आरभ्यन्त इति यावत् । प्रतिपत्रश्च तावत् प्रतिपतित यावत् प्रमत्तसं यत्रुणस्थानकम् । कश्चित् पुनस्ततोऽप्यधस्तनं गुणस्थानकद्वयं याति, कोऽपि सास्वादनभाव-मिष । यः पुनर्भवक्षयेण प्रतिपतित स प्रथमसमय एव सर्वाण्यपि वन्धनादीनि करणानि प्रवर्त्ययतिति शेषः । उत्कर्षतस्यकस्तिन्तम् भवे द्वापकश्चेण्यभावः । यः पुनरेकं वारं प्रतिपद्यते तस्य वियमात् तस्मिन् भवे द्वपकश्चेण्यभावः । यः पुनरेकं वारं प्रतिपद्यते तस्य क्षपकश्चेणभवेदपि । उक्तं च सप्ततिकाच्याः

जो दुवारे उषसमसेढि पिडविज्जइ तस्स नियमा तिम भवे स्वनासेढी निश्च। जो इक्सिंस उपसमसेढि पिडविज्जइ तस्स स्वनासेढी हुज्जा। ( ) इति।

एष कार्मग्रन्थिकाभिपायः । सिद्धान्ताभिप्रायेण त्वेकिम्मन् भवे एकामेव श्रेणि प्रति-पद्यते । उक्तं च कल्पाध्ययने—

एवं अप्परिविष्डिए, सम्मत्ते देवमणुयजम्मेसु । अन्नयरसेदिवजं, एगभवेणं च सद्वाइं ॥ (बृहत्कल्पमा० गा० १०७)

सर्वाणि सम्यक्त-देशविरत्यादीनि । अन्यत्राप्युक्तम्---

मोहोपशम एकस्मिन्, भवे द्विः स्यादसन्ततः।

यस्मिन् भवे तूपशमः, क्षयो मोहस्य तत्र न ॥ ( ) इति ॥ ९८ ॥

तदेवमभिहिता सप्रपश्चमुपशमश्रेणिः । सन्प्रति क्षपकश्रेणिमभिषित्सुराह

अण मिच्छ मीस सम्मं, तिआउइगविगलचीणतिगुजोयं। तिरिनरयथावरतुगं, साहारायवअडनपुरची ॥ ९९॥

इह क्षपकश्रेणिप्रतिपत्ता मनुष्यो वर्षाष्टकस्योपरि वर्तमानोऽविरतादीनामन्यतमोऽत्यन्तवि-

१ मुद्रि॰ <sup>0</sup>क्षयो भवक्षयेण भिय<sup>0</sup> ॥ २ यो ह्रौ वारौ उपशमश्रेणि प्रतिपश्चते तस्य नियमात् तस्मिन् अवे क्षपकश्रेणिनार्रित । य. तकुदेवोपशमश्रेणि प्रतिपश्चते तस्य क्षपकश्रेणिः भवेत् ॥ ३ एवमपरिपतिते कम्यक्तवे देवसञ्ज्ञकन्मनोः । अन्यतरश्रेणिवर्जमक्तवेन व सर्वाणि (प्रतिपश्चते )॥

शुद्धपरिणाम उत्तमसंहननः । तत्र पूर्वविद्यमत्तः शुक्कध्यानोपमतोऽपि प्रतिवद्यते, अपरे तु धर्मध्यानोपगता एवेति । प्रतिपत्तिक्रमध्यायम् — अविरतो देशविरतः प्रमत्तसंयतोऽप्रमत्तसंयतो वा
प्रथममन्तर्भुहूर्तेन "अण" ति अनन्तानुविध्याः क्रोध-मान-माया-स्रोभान् युगपत् क्षपयति । तदनन्ततमभागं तु मिध्यात्वे प्रक्षिप्य ततो मिध्यात्वं सहैव तवंशेन युगपत् क्षपयति । यथा द्यतिसम्भृतो दावानस्तः सन्वर्धदम्धेन्धन एवेन्धनान्तरमासाद्योभयमपि दहति, एवमसाविष क्षपकर्त्तात्रशुमपरिणामत्वात् सावशेषमन्यत्र प्रक्षिप्य क्षपयतीति । एवं पुनः "मीस" ति सम्यग्निध्यात्वं
क्षपयति, ततोऽनेनैव क्रमेण सम्यक्त्वं क्षपयति । सम्यक्त्वस्य च चरमस्थितिस्वण्डे उत्कीर्णे सति
असौ क्षपैकः कृतकरण इत्युच्यते । अस्यां च कृतकरणाद्धायां वर्तमानः कश्चित् कारुमपि
कृत्वा चतस्यणां गतीनामन्यतमस्यां गतावुत्पद्यते । लेश्यायामपि च पूर्वे शुक्कलेश्यायामासीत् ,
सम्प्रत्यन्यतमस्यां गच्छिति । तदेवं प्रस्थापको मनुष्यो निष्ठापकश्चतस्यविष गतिषु नवति ।

उक्तं च--

पृंहवगो उ मणुस्सो, निद्ववगो चउसु वि गईसु ॥ (

इह यदि बद्धायुः क्षपकश्रेणिमारभतेऽनन्तानुबन्धिनां च श्रयादनम्तरं मरणसम्भवतो व्युप-रमित, ततः कदाचिद् मिथ्यात्वोदयाद् भूयोऽप्यनन्तानुबन्धिन उपिचनोति, तद्बीजस्य मिथ्या-त्वस्याविनाञ्चात् । श्रीणिमिथ्यादर्शनस्तु नोपिचनोति, बीजाभावात् । श्रीणसप्तकस्त्वप्रतिपतितप-रिणामोऽवश्यं त्रिदशेषूत्पद्यते । प्रतिपत्तितपरिणामस्तु नानापरिणामसम्भवाद् यथापरिणाममन्य-तमस्यां गताबुत्पद्यते । उक्तं च—

> बैद्धाऊ पडिवन्नो, पढमकसायरम्सए जइ मरिजा। तो मिच्छत्तोदयओ, चिणिज्ञ भूओ न सीणम्मि॥ (विशेषा० गा० १३१६) तम्मि मओ जाइ दिवं, तप्परिणामो म सत्तए सीणे। उवस्यपरिणामो पुण, पच्छा नाणामइगईओ॥ (विशेषा० गा० १३१७)

बद्धायुष्कोऽपि यदि तदानीं कालं न करोति तथापि सप्तके क्षीणे नियमादवतिष्ठते, न तु चारित्रमोहनीयक्षपणाय यसमारभते । उक्तं च—

बैद्धाऊ पिडवन्नो, नियमा सीणिम्म सत्तए ठाइ । (विशेषा० गा० १३२५) इति। आह परः—ननु मिथ्यादर्शनादिक्षये किमसाबदर्शनो जायते १ उत न १ इति, उच्यते—सम्यग्दष्टिरेवासौ । आह—ननु सम्यग्दर्शनपरिक्षये कुतः सम्यग्दष्टित्वम् १ उच्यते —निर्मद-नीकृतकोद्रवकल्पा अपनीतमिथ्यात्वभावा मिथ्यात्वपुद्गला एव सम्यग्दर्शनं तत्परिक्षये च तत्त्व- अद्धानलक्षणपरिणामाप्रतिपातात् , प्रत्युत श्वकृष्णाभ्रपटलापगमे चक्षुर्दर्शनवद् विशुद्धतरापतेः ।

यदाह भाष्यसुधाम्भोनिधिः-

१ प्रस्थापकस्तु मनुष्यो निष्ठापकश्वतस्रध्यपि गतिषु ॥ २ बद्धायुः प्रतिपक्तः प्रथमकवायस्ये विदे भियेत । तक्षा निश्यात्योदस्तिश्वत्याद् भूयो न क्षीणे ॥ तस्मिन् सृतो याति दिवं तत्परिणामश्च सप्तके क्षीणे । उपरतपरि-णामः पुनः पश्चाकानामतिगतीः ॥ ३ बद्धायुः प्रतिपक्ते नियमात् श्वीणे सप्तके तिष्ठति ॥

सीणिम्म दंसणितए, कि होइ तओ तिवंसणाईओ ?।
भन्नइ सम्मिहिही, सम्मत्तलए कओ सम्मं ?॥
निबक्तियमयणकुद्दवरूवं मिच्छत्तमेव सम्मत्तं।
सीणं न उ जो भावो, सहहणाकक्तलो तस्स॥
सो तस्स विसुद्धयरो, जायइ सम्मत्तपुगगकक्तयओ।
दिद्धि व सण्हसुद्धक्मपडलविगमे मणूसस्स॥

#### यदि वा---

जह सुद्धजलाणुगयं, दुद्धं सुद्धं जलक्सए सुतरं। सम्मचसुद्धपुग्गलपरिक्सए दंसणं एवं॥ (विशेषा०भा०गा०१३१८-२१) तम्मि य तइय चउत्थे, भवम्मिः सिज्झंति स्वइयसम्मचे। सुरनरयजुगलिसु गई, इमं तु जिणकालियनराणं॥ ()

तदेवं सप्तकक्षयोऽविरतसम्यग्दृष्टौ देशविरते प्रमत्तसंयतेऽप्रमत्तसंयते वा प्राप्यते । यदि पुनरबद्धायुः क्षपकश्रेणिमारभते ततः सप्तके क्षीणे नियमादनुपरतपरिणाम एव चारित्रमोहनीय-क्षपणाय यक्तमारभते । उक्तं च भाष्यकृता—

इयेरो अणुवरओ श्विय, सयिंह सेटिं समाणेह । (विशेषा० भा० गा० १३२५) तत्र यः सकल्प्रेणि करोति तस्य क्षपकम्य निजनिजभवे सुर-नारक-तिर्यगायुक्षयं व्यव-च्छिक्रमेव । उक्तं च—

सुरनरयतिरियआउं, निययभवे सहजीवाणं ॥ ( ) इति ।

एतदेवाह—"तिआउ" ति देवायुः-नारकायुः-तिर्यगायुरुक्षणमायुख्यम् , स च क्षपकः स्वस्पसम्यग्दर्शनावरोष एव "अड" ति अष्टमकृतीः—अप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरणकषायद्धपा
युगपत् क्षपियतुमारमते । एतासु चार्धक्षपितास्वेवान्तराले त्रयोदश नामप्रकृतीस्तिको दर्शनावरणप्रकृतीरुभयीः षोडश प्रकृतीः क्षपयति । तथाहि—"इगविगल" इत्यादि । "इग" ति एकेनिद्रयजातिः, त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् विकलित्रकम्—द्वीन्द्रय-त्रीन्द्रय-चतुरिन्द्रियजातिकक्षणं स्त्यानर्द्धित्रकं—निद्रानिद्रा-प्रचलप्रचला-स्त्यानर्द्धित्यं "जोयं" ति उद्योतनाम्, द्विकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् तिर्यग्द्वकं—तिर्यग्गति-तिर्यगानुपूर्वीक्रपं नरकद्विकं—नरकगति-नरकानुपूर्वीक्रपं स्थावरद्विकं—स्थावर-स्क्ष्माख्यं "साहार" ति साधारणनाम आतपनामेति । ततो
यदद्यानां कषायाणां यावदवशिष्टं तत् क्षपयति, सर्वमिदमन्तर्मुद्धर्तमात्रेण क्षपयति, एष

१ क्षीण दर्शनित्रके किं भवति स त्रिदर्शनातीतः १। मध्यते, सम्यग्दिः, सम्यक्तक्षये कृतः सम्य-क्लम् १ ॥ निर्मदनीकृतमदनकोद्रवरूपं मिध्यात्वमेव सम्यक्त्वम् । क्षीणं न तु यो भावः श्रद्धानलक्षणस्तस्य ॥ स तस्य विद्यद्धतरो जायते सम्यक्त्वपुद्गलक्षयतः । दृष्टिरिव श्वरूणशुद्धान्त्रपटलविगमे मनुष्यस्य ॥ यथा शुद्धजलानुगतं दुग्धं श्रद्धं जलक्षये सुतराम् । सम्यक्त्वशुद्धपुद्गलपरिक्षये दर्शनमैवम् ॥ तस्मिश्च तृतीये चतुर्थे भवे सिध्यति क्षाविकसम्यक्तवे । सुरनारकयुग्मिषु गतिरिदं तु जिनकालीननराणां ॥ २ इतरोऽनुपरत एव सकलां श्रेषि समापयति ॥ ३ सुरनिरयतिर्यगक्षृषि निजक्षभवे सर्वजीवानाम् ॥

स्त्रादेशः । अन्ये पुनराहुः—षोडश कर्माण्येव पूर्वं क्षपयितुमारभते, केवलमपान्तरालेऽष्टी कवायान् क्षपयति, पश्चात् षोडश कर्माणीति, ततो "नपु" ति नपुंसकवेदं क्षपयति, ततः स्रीवेदमिति ॥ ९९ ॥

### छग पुं संजलणा दो, निदा विग्घवरणक्खए नाणी। देविंदसूरिलिहियं, सयगमिणं आयसरणहा ॥ १००॥

ततः 'षट्कं' हास्य-रति-अरति-शोक-भय-जुगुप्सालक्षणम्, ततः पुंवेदं खण्डत्रयं करोति, तत्र खण्डह्नयं युगपत् क्षपयति, तृतीयखण्डं तु संज्वलनकोधे प्रक्षिपति, पुरुषे प्रतिपत्तर्ययं कमः। अथ स्वी प्रारम्भिका ततः प्रथमं नपुंसकवेदं क्षपयति, ततः पुरुषवेदम्, ततो हास्यादिषट्कम्, ततः स्वीवेदम्। अथ नपुंसकः प्रारम्भकः ततोऽसावनुदीर्णमपि प्रथमं स्वीवेदं क्षपयति, ततः पुरुषवेदम् , ततो हास्यादिषट्कम्, ततो नपुंसकवेदम्। ततः संज्वलनान् कोध-मान-माया-लोभलक्षणान् प्रत्येक-मन्तर्भुद्धत्तमात्रकालेनोकेनैव न्यायेन क्षपयति। श्रेणिपरिसमाप्तिकालोऽप्यन्तर्भुद्धत्तेमेव, अन्तर्भुद्धत्तानामसञ्चोयमेदत्वात्। लोभचरमखण्डं तु सञ्चयानि खण्डानि कृत्वा पृथक् पृथक् कालभेदेन क्षपयति। चरमखण्डं पुनरसञ्चयानि खण्डानि करोति, तान्यपि समवे समय एकैकं क्षपयति। स्थापना चेयम्----

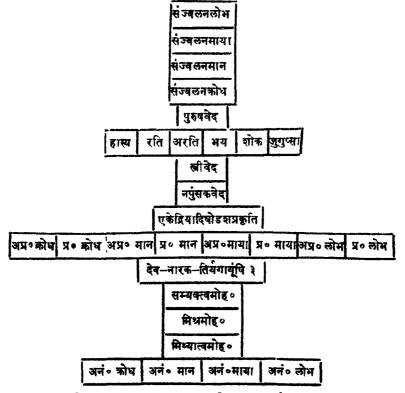

इह च क्षीणदर्शनसप्तको निवृत्तिबादर उच्यते, तत ऊर्ध्वमनिवृत्तिबादरो यावचरमस्रोभ-सण्डमिति, तत ऊर्ध्वमसङ्क्षेयसण्डानि क्षपयन् स्क्ष्मसम्परायो यावचरमस्रोमाणुक्षयः, तत ऊर्ध्व विकास्थात वारित्री, स च महाप्रतरणपरिज्ञान्तबद् मोहसागरं तीर्त्वा विज्ञान्यति । तत म्हन्यस्थ-कौतरागस्वद्विचरमसमये "दो निद्द्" ति 'द्वे निद्रे' निद्रा-प्रचलकक्षणे क्षपयति, तत अरमसमये "विग्ववरणक्लए" ति विज्ञानि—दान-लाम-मोग-उपभोग-वीर्यान्तरायलक्षणानि "वरण" ति प्राकृतत्वादाकारलोपे आवरणानि—मतिज्ञानावरण-श्रुतज्ञानावरणा-ऽविद्धानावरण-मनःपर्याय-ज्ञानावरण-केवलज्ञानावरण-चक्षुर्दर्शनावरणा-ऽचक्षुर्दर्शनावरणा-ऽविदर्शनावरण-केवलदर्शनाव-रणलक्षणानि नव, ततो विज्ञानि चावरणानि च विज्ञावरणानि तेषां क्षये—निर्मूलोच्छेदेन 'ज्ञानी' केवलज्ञानी भवति । यदाहः श्रीमदाराध्यपादाः—

> र्चरमे नाणावरणं, पंचिवहं दंसणं चडिवयपं। पंचिवहमंतरावं, खबइता केवली होइ॥ (आव० नि० गा० १२६)

इदमुक्तं भवति—अविरतादीनामन्यतरं प्रथमसंहननः सुविशुद्धपरिणामः क्षपकश्रेणिमा-रूढो गुणस्थानकमेणानन्तानुबन्ध्यादीनुक्तप्रकारेण क्षपयन् यावत् क्षीणमोहचरमसमये विव्वपञ्च-क-ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणचतुष्कं क्षपयित्वा सर्वसञ्चया तु ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणन-वक-मोहनीयाष्टाविश्वति-आयुख्यिक-नामपञ्चतित्रयोदशका-ऽन्तरायपञ्चकलक्षणाख्यिषष्टपञ्चतीः क्ष-पयित्वा केवलज्ञानी भवति । स च भगवान् भवस्थकेवली लोकमलोकं सर्वं सर्वात्मनाऽविकल-विमलकेवलेन पश्चिति, न हि तदस्ति भूतं भवद् भविष्यद्वा यद् भगवाच पश्चित । यदाहुः श्रीमदाराष्ट्यपादाः—

संभिन्नं पासंतो, लोगमलोगं च सबओ सबं।

तं नित्थ जं न पासइ , भूयं भवं भविस्सं च ॥ (आव० नि० गा० १२७)

इत्थंभृतश्च सयोगिकेवली जघन्यतोऽन्तर्भुहृत्मुत्कर्षतो देशोनां पूर्वकोटीं विहृत्य अयोगिकेविलगुणस्थानकमारु तिहृ चरमसमये द्वासप्ततिप्रकृतीः तचरमसमये त्रयोदशपकृतीश्च क्षप्यिता शिवमचलमरुजमक्षयम्व्यावाधममन्दानन्दरक्षसारमासादयतीति, उक्ता क्षपकश्चेणः। तद्भ-णने च व्याख्याता "नमिय जिणं धुववंधोदयसंता" इत्यादिद्वारगाथा। सम्प्रति शतगाथाप्रमाणत्वेन यथार्थनामकं श्चतकश्चास्त्रं समर्थयक्षाह— "देविंदस्रिलिहियं, सयगमिणं आयसरणह" ति देवेन्द्रस्रिणा—करालकिलकालपातालतलावमज्जद्विशुद्धधर्मधुरोद्धरणधुरीणश्चीमज्ञवाचन्द्र-स्रिचरणसरसीरुह चच्चरीककल्पेन लिखितम्—अक्षरविन्यासीकृतम्, कर्मप्रकृति-पश्चसङ्गह-वृहच्छतकादिशाक्षभ्य इति शेषः। किम् १ इत्याह— 'शतकं' शतगाथाप्रमाणम् 'इदम्' अधुनैव व्याख्यातस्वरूपम्। किमर्थम् १ इत्याह— 'आत्मस्मरणार्थम्' आत्मस्मृतिनिमित्तमिति ॥१००॥

## ॥ इति श्रीमदेवेन्द्रसूरिविरविता स्वोपज्ञज्ञातकटीका ॥

<sup>ी</sup> चरमे हानावरणं पश्चविधं दर्शनं चतुर्विकस्पम् । पश्चविधमन्तरायं क्षपवित्वा केवली भवति ॥ २ संपूर्णं पश्चन् छोकमस्त्रेकं च सर्वतः सर्वम् । तकास्ति यक पश्चिति भूतं अवद्भविष्यद्वा ॥

### (॥ अथ प्रशस्तिः॥)

विष्णोरिव यस्य विभोः, पदत्रयी व्यानदो जगिमसिलम् । शतमखशतकपणतः, स श्रीवीरो जिनो जयत ॥ कुन्दोज्वरुकीर्तिभरः, सुरमीकृतसकरुविष्टपाभोगः। लिधशतसिन्धुजलियः, श्रीगौतमगणधरः पात ॥ तदनु सुधर्मस्वामी, जम्बू-प्रभवादयो सुनिवरिष्ठाः । श्रुतजलनिषिपारीणाः, भूयांसः श्रेयसे सन्तु ॥ कमात् प्राप्ततपाचार्येत्यभिष्या भिक्षनायकाः । समभूवन् कुले चान्द्रे, श्रीजगबन्द्रसूरयः॥ जगज्जनितबोधानां, तेषां शुद्धचरित्रिणाम् । विनेयाः समजायन्त, श्रीमदेवेन्द्रसूरयः ॥ स्वान्ययोरुपकाराय, श्रीमद्देवेन्द्रसूरिणा । स्वोपज्ञशतकटीका, सुबोधेयं विनिर्ममे ॥ विबुधवरधर्मकीर्ति-श्रीविद्यानन्दसूरिमुख्यब्धैः। म्वपरसमयैककुश्रहेस्तदैव संशोधिता चेयम् ॥ यद गदितमस्पमतिना, सिद्धान्तविरुद्धमिह किमपि शास्त्र । विद्वद्भिस्तत्त्वज्ञैः, प्रसादमाधाय तच्छोध्यम् ॥ स्वोपञ्चञ्चतकटीकां, कृत्वेमां यन्मयाऽर्जितं सुकृतम् । भ्रुवबन्धादिविमुक्तः, समस्तु सर्वोऽपि तेन जनः ॥



#### ॥ अईम् ॥

#### नमः कर्मतस्ववेदिभ्यः पूर्वस्रिश्यः ।

नमः श्रीमद्विजयानन्दसूरीशपट्टपाप्तप्रतिष्ठेभ्यः श्रीमद्विजयवस्रभसूरिभ्यः।

# महर्षिश्रीमचन्द्रर्षिमहत्तरविरचितं

# सप्ततिकाप्रकरणम्।

### पूज्यश्रीमन्मलयगिरिमहर्षिविनिर्मितविश्वतिसमलङ्कतम् ।

#### ॐ सर्वविदे नमः।

अशेषकर्गांशतमःसमृहक्षयाय भास्तानित दीसतेजाः।
प्रकाशिताशेषजगत्स्वरूपः, प्रभुः स जीयाज्ञिनवर्धमानः॥
जीयाज्ञिनेशसिद्धान्तो, मुक्तिकामप्रदीपनः।
कुश्रुत्यातपतप्तानां, सान्द्रो मलयमारुतः॥
चूर्षयो नावगम्यन्ते, समृतेर्मन्दबुद्धिभिः।
ततः स्पष्टावबोधार्थे, तस्याष्टीकां करोम्यहम्॥
अहर्निशं चूर्णिविचारयोगाद्, मन्दोऽपि शक्तो विदृतिं विधातुम्।
निरन्तरं कुम्भनिधर्षयोगाद्, प्रावाऽपि कूपे समुपैति धर्षम्॥

इह यत् शास्तं प्रकरणं वा सर्विवन्मूलं तत् प्रेक्षावतासुपादेयं भवति, नान्यत् । तसः सप्तितिकाख्यं प्रकरणमारभमाण आचार्यः प्रेक्षावतां प्रकरणविषये उपादेयनुद्धिपरिकहार्वे प्रकरणस्य सर्विवन्मूलताम्, तथा सर्वविन्मूलत्वेऽपि न प्रेक्षापूर्वकारिष्णोऽभिवेयादिपरिकानमन्तरेण यथाकथिक्षत् प्रवर्तन्ते प्रेक्षावत्ताक्षतिप्रसङ्गात्, ततस्तेषां प्रवस्यर्थभभिवेयादिकं च प्रविपिपादियपुरिदमाह—

## सिद्धपएहिँ महत्यं, बंधोवयसंतपयडिठाणाणं। बीच्छं सुण संखेवं, नीसंबं विद्विवायस्य ॥ १॥

सिद्धं-प्रतिष्ठितं चालियतुमशक्यमित्येकोऽर्थः। ततः सिद्धानि पदानि येषु प्रन्येषु ते सिद्ध-पदाः-कर्मप्रकृतिप्राभृताद्यः, न हि तेषां पदानि कैश्चिदिष चालियतुं शक्यन्ते, तेषां सर्व-क्रोक्तार्थानुसारित्वात् तेभ्यो बन्ध-उदय-सत्प्रकृतिस्थानानां संक्षेपं वक्ष्ये । अथवा स्वसमये सिद्धानि-प्रसिद्धानि यानि जीवस्थान-गुणस्थानरूपाणि पदानि तानि सिद्धपदानि तेभ्यः तान्या-श्रित्य तेषु विषय इत्यर्थः । अत्र स्थाने "गम्ययपः कर्माधारे" (सिद्धहे० २-२-७४)

९ व्यं० १ ता० व्या तत्र प्रवण्या २ सं० १ त० म० छा। ३ सं० १ त० विकारं॥

इति स्त्रेण पश्चमी, यथा प्रासादात् प्रेक्षते इत्यत्र । तत्र बन्धो नाम-कर्मपरमाण्नामारमप्रदेशैः सह वह्वयः पिण्डवदन्योऽन्यानुगमैः १ । कर्मपरमाण्नामेव विपाकप्राप्तानामनुभवनमुद्दयः २ । तथा बन्धसमयात् सङ्क्षमेणात्मलाभसमयाद्वा आरभ्य बावत् ते कर्मपरमाणवो नान्यत्र सङ्कम्यन्ते यावद् वा न क्षयमुपगच्छन्ति तावत् तेषां स्वस्वरूपेण यः सद्भावः सा सत्ता ३ । सदिति स्त्रे निर्देशो भावप्रधानः, तेन सदिति सत्ता ज्याख्याता । प्रकृतीनां म्थानानि-समुदायाः प्रकृतिस्थानानि द्वित्र्यादिप्रकृतिसमुदाया इत्यर्थः, स्थानशब्दोऽत्र समुदायवाची । बन्ध-उदय-सत्तामु प्रकृतिस्थानानि बन्ध-उदय-सत्तामु प्रकृतिस्थानानि बन्ध-उदय-सत्तामु त्रित्र्यानानि वन्ध-उदय-सत्तामु प्रकृतिस्थानानि तेषां संस्रेपं वक्ष्ये । तं च वक्ष्यमाणं शृणु । 'शृणु' इति क्रियापदं च श्रोतृणां कथिन्नदनाभोगवशतः प्रमादसम्भवेऽप्याचार्येण नोद्विजितव्यम् , किन्तु समधुग्वचोभिः शिक्षानिवन्धनैः श्रोतृणां मनांसि प्रद्वाच यथाईमागमार्थो निवेदनीय इति ख्यापनार्थम् । तदुक्तम्—

अणुवत्तणाएँ सेहा, पायं पांवेति जीग्गयं परमं । रयणं पि गुणुकरिसं, उवेइ सोहम्मणगुणेणं ॥ एत्थ य पमायसिक्या, पुष्टभासेण कस्स व न होति ! । जो तेऽवणेइ सम्मं, गुरुत्तणं तस्स सफलं ति ॥ को नाम सारहीणं, स होज्ज जो भद्दवाइणो दमए । दुट्टे वि य जो आसे, दमेइ तं सारिहें बेंति ॥ (पश्चव० गा० १७–१९.)

संक्षेपस्यैव विशेषणार्थमाह--'महार्थ' महान्-प्रम्तोऽर्थः-अभिषेयं यस्य स महार्थः। ननु संक्षेपो विस्तरार्थसङ्गहरूपः, ततः स महार्थ एव भवतीति किमर्थं महार्थमिति विशेषणम् ! तदयुक्तम्, संक्षेपस्यान्यथाऽपि सम्भवात्। तथाहि—आख्याना-ऽऽलापक-सङ्गहण्यः संक्षेपरूष्टि क्रियन्ते न च महार्थाः, तत्तात्पर्यार्थस्यारूपीयस्त्वात्, ततस्तत्करूपममुं संक्षेपं मा ज्ञासीद् विनेयजन इत्यमहार्थत्वाऽऽशङ्कापनोदार्थं महार्थमिति विशेषणम्।

पुनरप्यमुं विशेषयति—'निस्यन्दं दृष्टिवादस्य' दृष्टिवादमहाणवस्य बिन्दुभूतं निस्यन्दकरूपम् । दृष्टिवादो हि परिकर्म १ सूत्र २ प्रथमानुयोग ३ पूर्वगत ४ चूलिका ५ रूपप्रधमस्थानः । तत्र पूर्वेषु मध्ये द्वितीये अग्रायणीयाभिधाने चतुर्दशवस्तुसमन्विते पूर्वे यत् पश्चमं
वस्तु विशतिमाभृतपरिमाणं तस्य चतुर्थे यत् कर्मप्रकृतिनामकं चतुर्विशत्यनुयोगद्वारमयं प्राभृतं
तस्यादिमे त्रयो बन्धादयः सूत्रकृता लेशतो वक्ष्यन्ते । ततोऽयं बन्ध-उदय-सस्प्रकृतिस्थानानां
संक्षेपो दृष्टिवादस्य निस्यन्दरूपः । अनेन च प्रकरणस्य सर्वविन्मूलता स्थापिता दृष्टव्या ।
दृष्टिवादो हि भगवता परमार्हन्त्यमहिन्ना विराजमानेन वीरवर्धमानस्वामिना साक्षादर्थतोऽभिहितः, सूत्रतस्तु सुधर्मस्वामिना, तिश्चस्यन्दरूपं चेदं प्रकरणमतः सर्वविन्मूलमिति ॥ १ ॥

१ सं० १ त० प्मः १। तथा कर्मण ॥ २ सं० १ सं० त० म० छा० ण्वां स्वस्तेण ॥ ३ अनुवर्तनया शैक्षाः प्रायः प्रायनुवन्ति योग्यतो परमाम् । रत्नमपि गुणोत्क्षंमुपैति शोधकगुणेन ॥ अत्र च प्रमादस्खलितानि पूर्वाभ्यासेन कस्य वा न भवन्ति । यस्तानि अपनयति सम्यग् गुरुत्वं तस्य सफल-मिति ॥ को नाम सारचीनां स भवेद यो भववाजिनो दमयेत् १। दुष्टानपि च योऽश्वान् दमयति तं सार्र्यि बुवते ॥

686

नन् बन्ध-उदय-सत्मकृतिस्थानानां संक्षेपोऽभिधातव्यः कि प्रत्येकम् : आहोस्वित् संवेध-रूपः ! उच्यते संवेधरूपः, तथा चामुमेव संवेधरूपं संक्षेपं विवक्षः शिप्यान् प्रश्नं कारयति —

## कइ बंधंतो वेयइ, कइ कइ वा पयडिसंतठाणाणि। मृलुत्तरपगईसुं, भंगविगप्पा उ बोधव्वा ॥ २॥

कतिशब्दः परिमाणप्रच्छायाम् । कति कर्मप्रकृतीर्वेधन् कति कर्मप्रकृतीर्वेदयते ? कति वा तथातथाबभ्रतो वेदयमानस्य च 'प्रकृतिसत्कर्मस्थानानि' प्रकृतिसत्ताम्थानानि !। एवं शिप्यैः प्रश्ने कृते सति आचार्योऽस्मिन् विषये भक्तजालमनेकप्रकारं वचोमात्रेण यथावत् प्रतिपाद्यितुम-शक्यं जानानः सामान्येनैव प्रत्युत्तरमाह----"मूल" इत्यादि । मूलप्रकृतिषु-ज्ञानावरण-दर्शनावर-णादिरूपासु उत्तरप्रकृतिषु च-मतिज्ञानावरण-श्रृतज्ञानावरणादिरूपासु, उभवीषु च वक्ष्यमाणस्व-रूपासु प्रत्येकं बन्ध-उदय-सत्ता-संवेधमधिकृत्य चिन्त्यमानासु बहवो भन्नाः सम्भवन्ति, ते चा-स्मिन् प्रकरणे यथावद् वैविक्त्येन प्रतिपाद्यमानाः सम्यग् बोद्धव्याः । तत्र मूलप्रकृतयोऽष्टौ, तद्यथा - ज्ञानावरणं दर्शनावरणं वेदनीयं मोहनीयम् आयुः नाम गोत्रम् अन्तरायं च। तत्र ज्ञायते-परिच्छिद्यते वस्तु अनेनेति ज्ञानं-सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि विशेषप्रहणात्मको बोधः, आत्रियतेऽनेनेत्यावरणं--मिथ्यात्वादिसचिवजीवव्यापाराहृतकर्मवर्गणान्तःपाती विशिष्टपु-द्गरूसमूहः, ज्ञानस्यावरणं ज्ञानावरणम् १ । तथा दृश्यते ऽनेनेति दुर्शनं-सामान्य-विशेषात्मके व-स्तुनि सामान्यग्रहणात्मको बोधः, तम्यावरणं दर्शनावरणम् २ । तथा वेद्यते-आहादादिरूपे-णानुभूयते यत् तद् वेदनीयं, यद्यपि च सर्वे कर्म वेद्यते तथापि पद्कजादिशब्दवद् वेदनीयश-ब्दस्य रूढिविषयत्वात् सातासातरूपमेव कर्म वेदनीयमित्युच्यते न शेषम् ३। तथा मोहयति -सदसद्विवेकविकलं करोत्यात्मानमिति मोहनीयम्, कृत् "बहुलम्" (सिद्धहे० ५-१-२) इति वच-नात् कर्तर्यनीयः ४ । तथा एति-गच्छत्यनेन गत्यन्तरमित्यायः, यद्वा एति-आगच्छति प्रति-बन्धकतां स्वक्कतकमीवाप्तनरकादिकुगतिनिष्कमितुमनसो जन्तोरित्यायुः, उभयत्रापि औणादिको र्णुंस् प्रत्ययः ५ । तथा नामयति-गत्यादिपर्यायानुभवनं प्रति प्रवणयति जीवमिति नाम ६ । तथा गूयते-शब्दाते उचावचैः शब्दैरात्मा यम्मात् तद् गोत्रम् ७। तथा जीवं दानादिकं चान्तरा एति न जीवस्य दानादिकं कर्तुं ददातीत्यन्तरायम् ८ । एता मूलपकृतयः ।

एतासु प्रथमतो बन्ध-उदय-सत्ता अधिकृत्य प्रकृतिस्थानप्ररूपणा कियते, प्रकृतिस्थानेषु हि प्रथमं प्रकृषितेषु सत्स् तदाश्रितः संवेधः प्रकृष्यमाणः सुखेनैवावगन्तुं शक्यते । तत्र मूळप्रकृ-तीनामुक्तस्वरूपाणां बन्धं प्रतीत्य चतेवारि प्रकृतिस्थानानि । तद्यथा-अष्टौ सप्त षड् एका च। तत्र सर्वप्रकृतिसमुदायोऽष्टौ, एतासां च बैन्धो जघन्योत्कर्षेणान्तर्मुहूर्तप्रमाणः, आयुषि हि बध्य-मानेऽष्टानां प्रकृतीनां बन्धः प्राप्यते, आयुषश्च बन्धोऽन्तर्मुहूर्तमेव कालं भवति न ततोऽप्यधि-कम् । तथा ता एवाष्टावायुर्वर्जाः सप्त, एतासां च बन्धो जवन्येनान्तर्भुद्धर्ते यावद्, उत्कर्षेण च त्रयिक्षशत्सागरोपमाणि षण्मासोनानि अन्तर्भुहुर्तोनपूर्वकोटित्रिभागाभ्यधिकानि । तथा ता एवा-

१ सं० गुसु प्र"।। २ सं० १ त० °त्वारि बन्धस्था ।। ३ सं० सुद्धि० बन्धोऽजघ ।।

हाकातुः नोहनीयवर्जाः षद्, एतासां च बन्धो जधन्येनैकं समयम्, तथाहि—एतासामुक्तैक्रपाणां वण्णां प्रकृतीनां बन्धः सूक्ष्मसम्पराये, स च उपशमश्रेण्यां कश्चिदेकं समयं भूत्वा द्वितीये समये भवक्षयेण दिवं गतः सन् अविरतो भवति, अविरतत्वे चावश्यं सैप्तप्रकृतीनां बन्ध इति षण्णां बन्धो जधन्येनैकं समयं यावत्, उत्कर्षेण त्वन्तर्भुद्धत्तेम्, सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानकस्थान्तर्भुद्धतर्प्तमा-णत्वात् । तथा सप्तानां प्रकृतीनां बन्धव्यवच्छेदे एकस्या वेदनीयक्रपायाः प्रकृतेर्वन्धः, स च जधन्येनैकं समयम्, एकसमयता चोपशमश्रेण्यामुपशान्तमोहगुणस्थाने प्रागुक्तप्रकारेण भावनीया, उत्कर्षेण पुनर्देशोनां पूर्वकोटि यावत् ।

स चोत्कर्षतः कस्य वेदितव्यः ? इति चेद् उच्यते—यो गर्भवासे माससप्तकमुषित्वाऽनन्तरं शीव्रमेव योनिनिष्क्रमणजन्मना जातो वर्षाष्टकां चोपि संयमं प्रतिपन्नः, प्रतिपत्त्यनन्तरं च क्षप-कश्चेणिमारुशोत्पादितकेवरुज्ञानदर्शनः, तस्य सय्योगिकेवरिनो वेदितव्यः ।

तदेवं बन्धमाश्रित्य प्रकृतिन्थानप्ररूपणा कृता । सम्प्रति कस्यां प्रकृतौ बध्यमानायां कित प्रकृतिस्थानानि बन्धमाश्रित्य प्राप्यन्ते ? इति निरूप्यते—तत्रायुषि बध्यमानेऽष्टाविष प्रकृतयो निवसेन बध्यन्ते । मोहनीये तु बध्यमानेऽष्टो सप्त वा । तत्राष्टो सर्वाः प्रकृतयः, ता एवायुर्वर्जाः सप्त । ज्ञानवरण-दर्शनावरण-नाम-गोत्रा-ऽन्तरायेषु बध्यमानेषु अष्टौ सप्त षड् वा । तत्राष्टौ सप्त च प्राणिव । मोहनीया-ऽऽयुर्वर्जाः षट्, ताश्च सूक्ष्मसम्पराये प्राप्यन्ते । वेदनीये तु बध्यमानेऽष्टौ सप्त षड् एका च । तत्राष्टौ सप्त षट् च प्राणिव । एका तु सैन वेदनीयक्ष्पा प्रकृतिः, सा चोपशान्तमोहगुणस्थानकादौ प्राप्यते । उक्तं च—

आउम्मि अट्ट मोहेऽट्ट सत्त एकं च छाइ वा तइए। बज्झंतयम्मि बज्झंति सेसएयुं छ सत्तऽट्ट॥ (पञ्चसं०गा०८३८)

सम्प्रति उदयमाश्रित्य प्रकृतिस्थानप्ररूपणा क्रियते—उदयं प्रति त्रीणि प्रकृतिस्थानानि, तद्यथा—अष्टौ सप्त चतद्यः । तत्र सर्वप्रकृतिसमुदायोऽष्टौ, तासां चोदयोऽभव्यानिषकृत्य अनाव्यर्थवसितः, भव्यानिषकृत्यानादिसपर्यवसानः, उपञान्तमोहगुणस्थानकात् प्रतिपतितानिषकृत्य
पुनः सादिसपर्यवसानः, स च जघन्येनान्तर्मुहूर्तप्रमाणः, उपशमश्रेणीतः प्रतिपतितस्य पुनरप्यन्तर्मुहूर्तेन कस्यापि उपशमश्रेणिप्रतिपत्तेः, उत्कर्षेण तु देशोनापार्धपुद्ररूपरावर्तः । तथा ता एवाष्टौ
नोहनीयवर्जाः सप्त, तासामुदयो जघन्येनैकं समयम् , तथाहि—सप्तानामुक्तस्वरूपाणां प्रकृतीनामुदय उपशान्तमोहे क्षीणमोहे वा पाप्यते, तत्र कश्चिद् उपशान्तमोहगुणस्थानके एकं समयं
स्थित्वा द्वितीये समये भवक्षयेण दिवं गच्छन् अविरतो भवति, अविरतत्वे चावश्यमष्टानां प्रकृतिनामुदयः, ततः सप्तानामुदयो जघन्येनैकं समयं यावत् प्राप्यते । उत्कर्षेण त्वन्तर्मृहूर्तम् , उपस्नान्तमोहगुणस्थानकस्य क्षीणमोहगुणस्थानकस्य वा सप्तोदयहेतोरान्तमौहृतिंकत्वात् । तथा घातिकर्भवर्जाश्चतस्यः, ततः सप्तानामुदयो जघन्येनान्तमौहृतिंकः, उत्कर्षेण तु देशोनपूर्वकोटिप्रमाणः।

१ सुद्रि० °कस्वरूपा १ एवमप्रेऽपि ॥ २ सं० १ त० सप्तानां प्रकृ ।। ३ सं०१त ० म० °कस्योप ॥ ४ आयुषि अष्टौ मोहेऽष्टौ सप्तेकं च षडादयो वा तृतीये। बध्यमाने बध्यन्ते शेषेषु षट् सप्ताष्टौ ॥

तदेवं कृता उदयमधिकृत्य प्रकृतिस्थानप्रस्पणा । सम्प्रति कस्थाः प्रकृतेरुद्ये कृति प्रकृतिस्थानप्रस्पणा । सम्प्रति कस्थाः प्रकृतेरुद्ये कृति प्रकृतिस्थानम्युद्यमाश्रित्य प्राप्यन्ते ! इति निरूप्यते — तत्र मोहनीयस्थोदयेऽष्टानामप्युद्यः, मोहनीय्यर्जानां त्रयाणां घातिकर्मणासुद्ये अष्टानां सप्तानां वा । तत्राष्टानां स्थमसम्परायगुणस्थानकं यावत् , सप्तानासुपशान्तमोहे श्रीणमोहे वा, वेदनीया-ऽऽयुः-नाम-गोत्राणासुद्येऽष्टानां सप्तानां चतराणां वा उदयः । तत्राष्टानां स्थमसम्परायं यावत् , सप्तानासुपशान्तमोहे श्रीणमोहे वा, वतराणामेतासामेव वेदनीयादीनां स्थोगिकेविलिनि अयोगिकेविलिनि च ।

सम्प्रति सत्तामिकृत्य प्रकृतिस्थानप्रह्मपणा कियते सत्तां प्रति त्रीणि प्रकृतिस्थानानि । तद्यथा अष्टौ सप्त चतसः । तत्र सर्वप्रकृतिसमुदायोऽष्टौ, एतासां चाष्टानां सत्ता अभव्यान- विकृत्य अनाद्यपर्यवसाना, भव्यानिकृत्य अनादिसपर्यवसाना । तथा मोहनीये श्रीणे सप्तानां सत्ता, सा च जवन्योत्कर्षेणान्तर्मुहूर्तप्रमाणा, सा हि क्षीणमोहे, क्षीणमोहगुणस्थानकं चान्तर्मुहूर्तप्रमाणामिति । घातिकर्मचतुष्टयक्षये च चतस्रणां सत्ता, सा च जवन्येनान्तर्मुहूर्तप्रमाणा, उत्कर्षेण पुनर्देशोनपूर्वकोटिमाना ।

कृता सत्तामिकृत्य प्रकृतिस्थानप्ररूपणा । सम्प्रति कस्यां प्रकृतौ सत्यां कित प्रकृति-म्थानानि सत्तामिकृत्य प्राप्यन्ते ! इति निरूप्यते—मोहनीये सत्यष्टानामिष सत्ता, ज्ञानावरण-दर्शनावरणा-ऽन्तरायाणा सत्तायां अष्टानां सप्तानां वा सत्ता । तत्राष्टानामुपशान्तमोहगुणस्थानकं यावत् , मोहनीये क्षीणे सप्तानां, सा च क्षीणमोहगुणस्थानके । वेदनीया-ऽऽशुः-नाम-गोत्राणां सत्तायामष्टानां सप्तानां चतमृणां वा सत्ता । तत्राष्टानां सप्तानां च भावना प्रागिव, चतसृणां सत्ता वेदनीयादीनामेव, सा च सयोगिकेविलगुणस्थानके अयोगिकेविलगुणस्थानके च द्रष्टव्या ॥२॥

सम्प्रति बन्ध-उदय-सत्ताप्रकृतिस्थानानां परस्परं संवेधप्ररूपणार्थमाह-

### अडविहसत्तछन्वंधगेसु अडेव उदयसंताहं। एगविहे तिविगप्पो, एगविगप्पो अवंधिमा ॥ ३॥

अष्टविधवन्धक-सप्तविधवन्धक-षिद्विधवन्धकेषु प्रत्येकमुद्रये सत्तायां चाष्टौ कर्माणि प्राप्यनते । कथम् १ इति चेद् उच्यते—इहाष्टविधवन्धका अप्रमत्तान्ताः, सप्तविधवन्धका अनिवृत्तिबादरसम्परायपर्यवसानाः, षिद्विधवन्धकाश्च सूक्ष्मसम्परायाः, एते च सर्वेऽपि सरागाः । सरागत्वं च मोहनीयोदयाद् उपजायते, उद्ये च सत्यवश्यं सत्ता, ततो मोहनीयोदैषे सत्तासम्भवाद् अष्टविध-सप्तविध-षिद्विधवन्धकेष्ववश्यमुद्रये सत्तायां चाष्टौ प्राप्यन्ते । एतेन च त्रयो
मङ्गा दिश्वाः, तद्यथा—अष्टविधो बन्धः अष्टविध उद्यः अष्टविधा सत्ता । एव विकल्प
आयुर्वन्धकाले, एव च मिथ्याद्यादीनामप्रमत्तानामवसेयो न शेषाणाम्, आयुर्वन्धासम्भवात् । तथा सप्तविधो बन्धोऽष्टविध उद्योऽष्टविधा सत्ता, एव विकल्प आयुर्वन्धामावे, एव च
मिथ्याद्यादीनामनिवृत्तिवादरसम्परायान्तानामवसेयः।तथा षद्विधो बन्धोऽष्टविध उदयोऽष्टविधा
सत्ता, एव विकल्पः सूक्ष्मसम्परायाणाम् । "एगविहे तिविगप्पो" ति 'एकविधे' एकप्रकारे बम्धे

१ सं०१ मुद्रि० सा चाज°॥ २ त० छा० मुद्रि० °क्षये चत°॥ ३ सं० त७ <sup>०</sup>दयसत्ता°॥

एकस्मिन् केवले वेदनीये बध्यमाने इत्यर्थः, 'त्रिविकल्पः' इति समाहारद्विगुत्वेऽप्यार्थत्वात् पुंत्त्व-निर्देशः, त्रयो विकल्पा भवन्तीत्यर्थः । तद्यथा—एकविधो बन्धः सप्तविध उदयोऽष्टविधा सत्ता, एव विकल्प उपशान्तमोहगुणस्थानके प्राप्यते, तत्र हि मोहनीयस्योदयो न विद्यते, सत्ता पुन-रित्त । तथा एकविधो बन्धः सप्तविध उदयः सप्तविधा सत्ता, एव विकल्पः क्षीणमोहगुणस्थानके प्राप्यते, तत्र हि मोहनीयस्य निःशेषतोऽपगमात् । तथा एकविधो बन्धश्चतुर्विध उदयश्च-तुर्विधा सत्ता, एव पुनर्विकल्पः सयोगिकेवलिगुणस्थानके, तत्र धातिकर्मणामनवयवशोऽपगमात् चतस्यणां चाधातिप्रकृतीनामुदये सत्तायां च प्राप्यमाणत्वात् । "एगविगप्यो अबंधिम्म" त्रि 'अबन्धे' बन्धामावे एक एव विकल्पः, तद्यथा—चतुर्विध उदयश्चतुर्विधा सत्ता, एव चायोगिकेवलिगुणस्थानके प्राप्यते, तत्र हि योगाभावाद् बन्धो न भवति, उदय-सत्ते चाधातिकृर्मणां भवतः ॥ ३॥

तदेवं मूलप्रकृतीरिषक्कत्य बन्ध-उदय-सत्प्रकृतिस्थानानां परम्परं संवेधे सप्त विकल्पा उक्ताः। सम्प्रति एतानेव जीवन्थानेषु चिन्तयसाह----

## सत्तद्वषं अद्वयसंत तेरससु जीवठाणेसु । एगम्मि पंच भंगा, दो भंगा हुंति केवलिणो ॥ ४॥

इह जीवस्थानानि चतुर्दश, तद्यथा-अपर्याप्तसूक्ष्मैकेन्द्रियः १ पर्याप्तसृक्ष्मैकेन्द्रियः २ अपर्याप्तवादरैकेन्द्रियः ३ पर्याप्तवादरैकेन्द्रियः ४ अपर्याप्तद्वीन्द्रियः ५ पर्याप्तद्वीन्द्रियः ६ अप-र्याप्तत्रीन्द्रियः ७ पर्याप्तत्रीन्द्रियः ८ अपर्याप्तचतुरिन्द्रियः ९ पर्याप्तचतुरिन्द्रियः १० अपर्याप्तासं-ज्ञिपञ्चेन्द्रियः ११ पर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रियः १२ अपर्याप्तसंज्ञिपञ्चेन्द्रियः १३ पर्याप्तसंज्ञिपञ्चेन्द्रियः १४ इति । एतानि च सप्रपञ्चं पडशीतिकवृत्ती व्याख्यातानीति नेह भूयो व्याख्यायन्ते । तत्र त्रयो-दशस आवेषु जीवस्थानेषु प्रत्येकं ह्रौ ह्रौ विकल्पौ भवतः, तद्यथा—सप्तविधो बन्धः अष्टविध उद्यः अष्टविधा सत्ता, एष विकल्प आयुर्बन्धकालं मुक्त्वा शेषकालं सर्वेदैव लभ्यतेः अष्टविधी बन्धः अष्टविध उदयः अष्टविधा सत्ता, एष विकल्प आयुर्बन्धकाले, एष चान्तर्मीहर्तिकः, आयु-र्बन्धकालस्य जघन्येनोरकर्षेण चान्तर्भुहृर्तप्रमाणत्वात् । "एगम्मि पंच भंग" ति 'एकस्मिन्' पर्या-प्तसंज्ञिपश्चेन्द्रियलक्षणे पञ्च भन्ना भवन्ति । तत्रादिमौ द्वौ भन्नौ प्रागिव भावनीयौ, त्रयस्तु शेषा इमे-पिबुधो बन्धः अष्टविध उदयः अष्टविधा सत्ता, एष विकल्पः सुक्ष्मसम्परायस्य उपशमश्रेण्यां क्षपकश्रेण्यां वा वर्तमानस्य वेदितव्यः; तथा एकविधो बन्धः सप्तविध उदयः अष्टविधा सत्ता. एव विकल्प उपशान्तमोहगुणस्थानके प्राप्यते; तथा एकविधी बन्धः सप्तविध उदयः सप्तविधा सत्ता, एष च क्षीणमोहगुणस्थानके । तथा द्वी भन्नी भवतः केवलिनः, तद्यथा-एकविधी बन्धश्चतुर्विध उदयश्चतुर्विधा सत्ता, एव विकल्पः सयोगिकेवलिनः; बन्धाभावे चतुर्विध उदय-श्रुत्विधा सत्ता, एष विकल्पोऽयोगिकेवलिनः । इह केवलिमहणं सञ्चित्यवच्छेदार्थम् . द्वी भन्नौ

९ सं० छा० <sup>०</sup>नके प्राप्यते तत्र ॥ २ सामस्त्येनेत्यर्थः ॥

मंबतः केविक्रमो न तुं संज्ञिन इत्यर्थः । अत एव च केविक्रमहणादिदमवसीयते केविक्री मनो-विज्ञानरहितस्वात् संज्ञी न मवतीति ॥ ४ ॥

सम्मति तानेव सप्त विकल्पान् गुणम्थानकेषु चिन्तयकाह—

## अहसु एगविगप्पो, छस्सु वि गुणसंनिएसु दुविगप्पो । पत्तेयं पत्तेयं, वंधोदयसंतकम्माणं ॥ ५ ॥

इह गुणम्थानकानि चतुर्दश, तानि च पड्यीतिकवृत्ती सविस्तरमभिहितानीति नेह मुयोऽ-मिघीयन्ते । तत्राष्ट्यं गुणस्थानकेषु सम्यग्मिथ्यादृष्टि-अपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिबादर-सूक्ष्मसम्पराय-उपञान्तमोह-क्षीणमोह-सयोगिकेवलि-अयोगिकेवलिलक्षणेषु प्रत्येकं बन्ध-उदय-सत्कर्मणामेको विकल्पो भवति, तद्यथा---सम्यग्मिथ्यादृष्टि-अपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिबादरेषु सप्तविधो बन्धः अष्ट-विध उदयः अष्टविधा सत्ता । अथैतेषु अष्टविधोऽपि बन्धः कस्माद् न भवति र उच्यते---स्वभावत एवैषामायुर्वन्थयोग्याध्यवसायस्थानशून्यत्वात् । सूक्ष्मसम्पराये पश्चिभो बन्धः अष्टविध उद्यः अष्टविधा सत्ता, सुक्ष्मसम्परायो हि बादरकषायोदयाभावाद आयुर्मोहनीयं च न बधाति, ततम्तम्य षष्ट्रिध एव बन्धो भवति । उपशान्तकषायस्य एकविधो बन्धः सप्तविध उदयः अष्ट-विधा सत्ता, यत उपशान्तमोहः कषायोदयाभावाद न ज्ञानावरणीयादि बभ्नाति, किन्तु वेदनी-यमेकं केवलम् , ततस्तत्रैकविध एव बन्धो भवति, मोहनीयस्य चोणशान्तत्वेनोदयाभावादु उदयः सप्तविधः । क्षीणमोहम्य एकविधो बन्धः सप्तविध उदयः सप्तविधा सत्ता, अत्र मोहनीयं क्षीण-त्वाद उदये सत्तायां च न प्राप्यते, ततः सप्तविध उदयः सप्तविधा सत्ता । सयोगिकेविरुनि एकविधो यन्धश्चतुर्विध उदयश्चतुर्विधा सत्ता, केवली हि चतस्णामपि घातिप्रकृतीनां क्षयेण मवति, ततस्तम्य चतुर्विध एवोदयश्चतुर्विधैव सत्ता । अयोगिकेवलिनो बन्धो न भवति योगा-भावात् , ततश्चतुर्विघ उदयश्चतुर्विघा सत्ता । तथा पर्सु गुणसंज्ञितेषु 'गुणस्थानकेषु' मिध्याद-ष्टि-सासादना-ऽविरतसम्यग्दृष्टि-देशविरत-प्रमत्ता-ऽप्रमत्तरूपेषु प्रत्येकं बन्ध-उठय-सत्कर्मणां द्वौ द्वौ विकल्पौ भवतः, तद्यथा--अष्टविधो बन्धः अष्टविध उदयः अष्टविधा सत्ता, एप विकल्प आयु-र्बन्धकाले, एतेषां श्वायुर्बन्धयोग्याध्यवसायम्थानसम्भवाद् आयुर्बन्ध उपपद्यते । तथा सप्तविधो बन्धः अष्टविध उदयः अष्टविधा सत्ता, एष विकल्प आयुर्वन्धकालं मुक्त्वा शेषकालं सर्वदा रूभ्यते ॥ ५ ॥

तदेवं मूरूपकृतीरिषकृत्य बन्ध-उदय-सत्पकृतिस्थानानां परस्परं संवेध उक्तः स्वामित्वं च । सम्प्रति उत्तरप्रकृतीरिषकृत्यं बन्ध-उदय-सत्पकृतिस्थानानां परस्परं संवेधः पोच्यते\*—

१ सं० १ त० <sup>०</sup>यस्योप<sup>०</sup> ॥ २ छा० मुद्रि० <sup>०</sup>व च सत्ता ॥ ३ सं० <sup>०</sup>त्य प्रोच्य<sup>०</sup> ॥ ४ इत ऊर्ष्वम्—"पंच नय दुनि अद्भावीसा खउरो तहेव बायाला । दुनि य पंच य भणिया, पयडीओ आणुपुन्वीप ॥ " इत्यष्टकर्मोत्तरप्रकृतिस्चकं गायास्त्रं असत्पार्धवर्तित्रपाठपुस्तकाद्शेंभ्वं इस्यते, विरन्नताडपत्रीयकागदोपरिलिखितस्त्रगायाटीकामिश्र (ग्रह) पुस्तकादशेंधु तु नोपकभ्यते । यदत्र श्रीमद्भि

उत्तरप्रकृतयश्चेमाः, तद्यथा--- मतिज्ञानावरणं श्रुतज्ञानावरणम् अविध्ञानावरणं मनःपर्य-**यज्ञानावरणं केवल्ज्ञानावरणम् , एताश्च पञ्चापि ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतयः । तत्र "मन ज्ञाने"** मननं मतिः, यद्वा मन्यते-इन्द्रिय-मनोद्वारेण नियतं वस्तु परिच्छिद्यतेऽनयेति मतिः, योग्यदे-शावस्थितवस्त्वविषय इन्द्रिय-मनोनिमित्तोऽवगमविशेषः, मतिश्च सा ज्ञानं च मतिज्ञानं तस्याव-रणं मतिज्ञानावरणम् १ । श्रवणं—श्रुतं अभिलापप्लावितार्थग्रहणहेतुरुपलब्धिविद्येषः, 'एवमाकारं वस्तु घटशब्दाभिलाप्यं जलधारणाद्यर्थिकयासमर्थम्' इत्यादिरूपतया प्रधानीकृतिवकालसाधारण-समानपरिणार्मः शब्दार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रिय-मनोनिमित्तोऽवगमविशेष इत्यर्थः, श्रृतं च तद् ज्ञानं च श्रुतज्ञानं तम्यावरणं श्रुतज्ञानावरणम् २ । तथा अवशब्दोऽधःशब्दार्थ , अव-अधोऽधो विस्तृतं वस्तु धीयते-परिच्छिद्यतेऽनेनेति अवधिः, यद्वा अवधिः- मर्यादा रूपिप्वेव द्रव्येषु परि-च्छेदकतया प्रवृत्तिरूपा, तद्वपलक्षितं ज्ञानमर्पप अविधि, अविधिश्च तद् ज्ञानं च अविधिज्ञानं तम्यावरणं अविधिज्ञानावरणम् ३ । तथा पैरिः-सर्वतोभावे, अवनं अवः, तुदादिभ्योऽनकावित्य-षिकारे अकितौ चेत्यनेनौणादिकोऽकारप्रत्ययः, अवन गमनं वेदनमिति पर्यायाः, परि अव पर्यवः, मनसि मनसो वा पर्यवः मनःपर्यवः सर्वनम्तरपरिच्छेट् उत्यर्थः, मनःपर्यवंश्च म ज्ञानं च मनःपर्यवज्ञानम् , इदं चार्धतृतीयद्वीपसमुद्रान्तर्वित्मिज्ञिमनोगतद्रव्यालम्बनमवसेयम् . मन पर्याय-ज्ञानिमत्येवमप्येतदुच्यते, तत्र मनसः पर्यायाः बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा धर्मा मनःपर्यायाः, तेषु तेषां वा सम्बन्धि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम् , नम्यावरण मनःपर्यायज्ञानावरण मनःपर्यवज्ञानावरणं वा ४ । तथा केवलम्-एकं मत्यादिज्ञाननिरपेक्षत्वात "र्नट्टिम्म उ छाउमित्थिए नाण" (आव० नि० गा० ५३९) इति वचनात्, शृद्ध वा केवलं तदावरणमलकलक्कापगमात्, सकलं वा केवलं प्रथमत एवाशेषतदावरणविगमतः सम्पूर्णोत्पेतः, असाधारणं वा केवल अनन्यसद्दशन्वात् , अनन्त बा केवलं ज्ञेयानन्तत्वात् , केवलं च तद् ज्ञान च केवलज्ञानम् ,तम्यावरणं केवलज्ञानावरणम् ५॥

दर्शनावरणम्य नवोत्तरप्रकृतयः, तद्यथा -- निद्रा १ निद्रानिद्रा २ प्रचला ३ प्रचलाप्रचला ४ म्त्यानिद्धः ५ चक्षुर्दर्शनावरणम् ६ अचक्षुर्दर्शनावरणम् ७ अवधिदर्शनावरणं ८
केवलदर्शनावरण च ९ । तत्र "द्रा कुत्सायां गतौ" नितरां द्राति- कुत्सितत्वम् अविस्पष्टत्वं
गच्छिति चैतन्यं यस्यां सा निद्रा, भिदादित्वादङ्, यस्यां नम्बच्छोटिकामात्रेण स्वसुः प्रबोध
उपजायते सा स्वापावस्था निद्रा, तिद्वपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरिप निद्रा, कारणे कार्योपचारात् १ ।
तथा निद्रातोऽनिशायिनी निद्रा निद्रानिद्रा, मयूरव्यसकादित्वाद् मध्यपद्छोपी समासः, तस्या
हि चैतन्यस्यात्यन्तमस्फुटीमृतत्वाद् बहुभिघीलनाप्रकारेः प्रबोध उपजायते, अतः सुखप्रबोधहेतुनिद्रातोऽस्या अतिशायिनीत्वम् , तिद्वपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरिप निद्रानिद्वा २ । तथा उपविष्ट
कर्ध्विस्थितो वा प्रचलति–विघूर्णते यस्यां स्वापावस्थायां सा प्रचला, तिद्वपाकवेद्या कर्मप्रकृति-

मेल्यगिरिभिरष्टकर्मान्तरप्रकृतीनां विवेचनं कृतमस्ति तद् यद्यपि उपर्युक्तगाथ। नुसारि दृश्यते तथापि तद्विहि-तान्यगाथाव्याख्यानशैन्या अस्यामदर्शनात प्रसन्नत कृतमिति प्रतिभाति । अत गम्भाव्यते केनापि विदुषा अष्टकर्मोत्तरप्रकृतिनियदं गाथासूत्रं प्रक्षिप्तमिति ॥ १ सं०१ त० म० "मशब्दा" ॥ २ सं०१ त० म० "परि सर्व ॥ ३ त० छा० "वश्च तद् इ। "॥ ४ नष्टे तु छात्रस्थिके हाने ॥

रिष प्रचला ३ । तथा प्रचलातोऽतिशायिनी प्रचला प्रचलाप्रचला, अत्रापि मध्यपद्लोपी समासः, एषा हि चङ्कमणमपि कुर्वत उपतिष्ठते, ततः म्थानस्थितस्वप्तृभवप्रचलापेक्षया अस्या अतिशायिनीत्वम्, तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरिष प्रचलाप्रचला ४ । तथा स्त्याना—पिण्डीभूता ऋद्धिः—आत्मशक्तिरूपा यस्यां स्वापावस्थायां सा स्त्यानिर्द्धः, तद्वावे हि उत्कर्षतः प्रथमसंहननम्य केशवार्धबलसदशी शक्तिभवति, श्रयते चैतत् कथानकमागमे—

कचित् प्रदेशे कोऽपि क्षुलको विपाकपाप्तस्त्यानर्द्धिनिद्रासिहतो द्विरदेन दिवा खलीकृतः, ततः स्कृतिमन् बद्धाभिनिवेशो रजन्यां स्त्यानद्धर्युदये वर्तमानः समुत्थाय तद्दन्तयुगलमुत्पात्र्य स्वोपाश्रयद्वारि च प्रक्षिप्य पुनः सुप्तवान् इत्यादि ।

तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरिप स्त्यानिर्द्धः ५ । तथा चक्षुषा दर्शनं चक्षुर्दर्शनम्, तस्यावरणं चक्षु-र्दर्शनावरणम् ६ । अचक्षुषा—चक्षुर्वर्जरोषेन्द्रिय-मनोभिर्दर्शनम् चक्षुर्दर्शनम्, तस्यावरणमचक्षुर्दर्श-नावरणम् ७ । अविषरेव दर्शनं- रूपिद्रव्यसामान्यग्रहणमविषद्र्शनम्, तस्यावरणमविषद्र्शना-वरणम् ८ । केवलमेव—सकलजगद्भाविवम्तुम्तोमसामान्यग्रहणरूपं दर्शनं केवलदर्शनम्, तस्या-वरणं केवलदर्शनावरणम् ९ । अत्र निद्रापच्चकं प्राप्ताया दर्शनलक्ष्येरुपघातकृत्, चक्षुर्दर्शना-वरणादिचतुष्ट्यं तु मूलत एव दर्शनलिधमुपहन्ति । आह च गन्धहस्ती—

> निद्रादयः समधिगताया एव दर्शनलञ्चेरुपघाते वर्तन्ते, दर्शनावरणचतुष्टयं तु उद्गमोच्छेदित्वात् समूलघातं हन्ति दर्शनलञ्चिमिति ॥

> > (तत्त्वा०अ०८सू०८ भाष्यटी०भाग०२पत्र१३५)॥

वेदनीयम्य द्वे उत्तरप्रकृती, तद्यथा—-सातवेदनीयमसातवेदनीयं च । तत्र सातं सुखं तद्व्येण यद् वेद्यते तत् सातवेदनीयम् १ । असातं—दुःखं तद्व्येण यद् वेद्यते तद् असानवेदनीयम् २ ॥

मोहनीयस्योत्तरपकृतयोऽष्टाविंशतिः । मोहनीयं हि द्विधा, तद्यथा — दर्शनमोहनीयं चारित्र-मोहनीयं च। दर्शनमोहनीयमपि त्रिधा, तद्यथा — मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं सम्यक्त्वं च। तत्र यदुदयाद् जिनप्रणीततत्त्वाश्रद्धानं तद् मिथ्यात्वम् १। यदुदयात् पुनर्जिनप्रणीतं तत्त्वं न सम्यक् श्रद्धते नापि निन्दति, मतिदौर्बस्यादिना सम्यगसम्यग् वा एकान्तेन निश्चयाकरणतः सम्यक्श्र-द्धानेकान्तविप्रतिपत्त्ययोगात् तत् सम्यग्मिथ्यात्वम् २। उक्तं च श्रतकवृहस्यणी—

> जैहा नालिकेरदीववासिस्स अइखुहाइयम्स वि पुरिसम्स एत्थं ओयणाइए अणेगविहे ढोइए तस्स आहारस्स उविंर न रुई न य निंदा, जेण कारणेण

९ सं० १ त० म० "ष्टयं उद्गमोच्छेदित्वात् समूलघानं दर्श" ॥

२ यथा नालिकेरद्वीपवासिनोऽितशुषार्दितस्यापि पुरुषस्य अत्र ओदनादिकेऽनेकिविषे ढौकिते तस्याहारस्यो-परि न रुचिन च निन्दा, येन कारणेन स ओदनादिक आहारो न कदाचिद् इष्टो नापि श्रुतः, एवं सम्य-ग्रिसभ्यादृष्टेरपि जीवादिपदार्थानासुपरि न रुचिन च निन्दा ॥

सो ओयणाइओ आहारो न कयाइ दिहो नावि सुओ, एवं सम्मामिच्छ-दिहिस्स वि जीबादिपयत्थाणं उवरिं न रुई न य निंदा इत्यादि ।

यदुवयात् पुनः सम्यग् जिनप्रणीतं तत्त्वं श्रद्धते तत् सम्यक्त्वम् ३ । चारित्रमोहनीयं पुनर्द्धिषा, तद्यथा—कषाया नोकषायाश्च । तत्र कष्यन्ते—हिंस्यन्ते परस्परमस्मिन् प्राणिन इति कषः—संसारः, तमयन्ते—गच्छन्त्येभिर्जन्तव इति कषायाः—कोध-मान-माया-छोभाः, ते च प्रत्येक्मनन्तानुबन्धि-अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरण-संज्वस्नभेदाश्वतुर्विधाः । तत्रानन्तं संसारमनु-वभन्तीत्येवंशीस्य अनन्तानुबन्धिनः । [ उक्तं च—

यस्मादनन्तं संसारमनुबध्नन्ति देहिनाम् । ततोऽनन्तानुबन्धीति, संज्ञाऽऽधेषु निवेशिता ॥ ] तथा न विद्यते स्वरूपमपि प्रत्याख्यानं येषामुदयात् तेऽप्रत्याख्यानाः । उक्तं च—

नास्पमप्युत्सहेद् येषां, प्रत्यास्यानमिहोदयार्ते । अप्रत्यास्यानसंज्ञाऽतो द्वितीयेषु निवेशिता ॥ तथा प्रत्यास्यानं सर्वविरतिरूपं आवृष्यन्तीति प्रन्यास्यानावरणाः, कृत् "बहुरुं" (सिद्धहे० ५-१-२) इति वचनात् कर्तर्यनद्, सर्वविरतिविधातिनो देशविरतिनिधन्धना इत्यर्थः। उक्तं च---

सर्वसावद्यविरतिः, प्रत्यास्यानमिहोच्यते । तदावरणसंज्ञाऽतस्तृतीयेषु निवेशिता ॥ तथा परीषहोपसर्गोपनिपाते सति चारित्रिणमपि सम्-ईषद् ज्वस्यन्तीति संज्वस्रनाः ॥ उक्तं च--

परीषहोपसर्गोपनिपाते यतिमप्यमी । समीवज्ज्वलयन्त्येव, तेन सज्वलनाः म्मृताः ॥) चत्वारश्चतुर्गुष्पिताः षोडश भवन्तीति कृत्वा षोडश कषायाः ।

तथा कषायसहचारिको नोकषायाः । नोशब्दोऽत्र सहचारवाची । कषायसहचारित्वं च कषायैः सह सदा वर्तनात् कषायो हीपनाद्वा । उक्तं च---

कषै।यसहवर्तित्वात , कषायपेरणादिष । हास्यादिनवकम्योक्ता, नोकषायकषायता ॥
ते च नोकषाया नव, तथाया—वेदित्रकं हास्यादिषट्कं च । तत्र वेदित्रकं स्त्रविदः पुरुष-वेदो नपुंसकवेदश्च । तत्र यदुदयात् स्त्रियाः पुंस्यमिलाषः पित्तोदये मधुराभिलाषवत् स स्त्रविदः १ । यदुदयात् पुनः स्त्रियामभिलाषः स्रेटमोदयादम्लाभिलाषवत् स पुरुषवेदः २ । यदुदयात् पुनः स्त्रीपुंसयोरुपर्यभिलाषः पित्तस्रेटमोदये मिक्काभिलाषवत् स नपुंसकवेदः २ । द्वास्यादिषट्कं हास्य-रित-अरित-शोक भय-जुगुप्साक्तपम् । तत्र यदुदयात् सिनिमत्तमिनिमत्तं वा हसति तद् हास्यमोहनीयम् १ । यदुदयाद् बाद्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु प्रमोदमाधत्ते तद् रितमोहनीयम् २ । यदुदयात् प्रनर्वाद्यात् प्रनर्वाद्याते स्वर्वयात् पुनर्वाद्याभ्यन्तरेष्वेव वस्तुष्वप्रीतिरुपजायते तद् अरितमोहनीयम् ३ । तथा यदुदयव-शात् प्रमविभयोगे सोरस्ताहमाकन्दित परिदेवते दीर्षं च निःश्वसिति भूपीठे च छठित तत् शोकमो-हनीयम् ४ । यदुदयात् सिनिमत्तमिन्तमित्तं वा तथास्रपस्वसङ्गरतो विमेति तद् भयमोहनीयम् ५ ॥ यदुदयवत् सिनिमत्तमिनिमत्तं वा तथास्रपस्वसङ्गरतो विमेति तद् भयमोहनीयम् ५ ॥ यदुदयवत् सिनिमत्तमिन्तमित्तं वा तथास्रपस्वसङ्गरतो विमेति तद् भयमोहनीयम् ६ ॥ यदुदयवत् तनिमत्तमित्तमित्तमित्ति वा तथास्रपस्वसङ्गरतो विमेति तद् भयमोहनीयम् ६ ॥ यदुदयवतात् पुनर्जन्तोः ग्रुभा-ऽग्रुभवस्तुविषयं व्यलीकसुपजायते तद् जुगुप्सामोहनीयम् ६ ॥

१ सं० सं०१ त०° नन्तसंसा° ॥ २ सं०१ त० म० 'बायै: सह ॥ ३ सुद्धि० 'बायै: सह ॥

आयुषश्चतस्य उत्तरप्रकृतयः, तद्यथा -- नरकायुस्तिर्यगायुर्भेनुप्यायुर्देवायुश्च ॥

नाझो द्विचत्वारिंशदुत्तरप्रकृतयः, तद्यथा—गतिनाम जातिनाम शरीरनाम अङ्गोपाङ्गनाम बन्धननाम सङ्घातनाम संहनननाम संस्थाननाम वर्णनाम गन्धनाम रसनाम स्पर्शनाम आनु-पूर्वीनाम विहायोगतिनाम त्रसनाम स्थावरनाम बादरनाम सूक्ष्मनाम पर्याप्तनाम अपर्याप्त-नाम प्रत्येकनाम साधारणनाम स्थिरनाम अस्थिरनाम शुभनाम अशुभनाम सुस्वरनाम दुःस्वर-नाम सुभगनाम दुर्भगनाम आदेयनाम अनादेयनाम यशःकीर्तिनाम अयशःकीर्तिनाम अगुरुरुषु-नाम उपकातनाम पराधातनाम उच्छ्वासनाम आतपनाम उद्योतनाम निर्माणनाम तीर्थकरनाम वेति।

तत्र गम्यते—तथाविधकर्मसचिवैजीवैः प्राप्यत इति गतिः—नारकत्वादिपर्यायपरिणतिः । सा चतुर्धा, तद्यथा-—नरकगतिः तिर्यगातिः मनुष्यगतिः देवगतिश्च । तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरिप गतिश्चतुर्धा ।

तथा एकेन्द्रियादीनामेकेन्द्रियत्वादिरूपसमानपरिणतिरुक्षणमेकेन्द्रियादिशब्दव्यपदेशभाग् यत् सामान्यं सा जातिः, तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरपि जातिः । इदमत्र तात्पर्य -द्रव्य-रूपमिन्द्रियमङ्गोपाङ्गेन्द्रियपर्याप्तिनामकर्मसामर्थ्यात् सिद्धम्, भावरूपं तु स्पर्शनादीन्द्रियावरण-क्षयोपशमसामर्थ्यात् ''क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि'' ( ) इति वचनात् । यत् पुनरेकेन्द्रियादिशब्दप्रवृत्तिनिबन्धनं तथारूपसमानपरिणतिरुक्षणं सामान्यं तद्व्यभिचारसाध्यत्वाद् जातिनामसाध्यम् । उक्त च—

अव्यभिचारिणा सादृश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जाति तिनिमत्तं जातिनाम । ( ) तम्ब पश्चधा, तद्यथा --- एकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रि- यजातिनाम पश्चेन्द्रियजातिनाम ।

तथा शीर्यत इति शरीरम्, तत् पश्चधा — औदारिकं वैकियम् आहारकं तेजसं कार्मणं च। तत्र उदारं प्रधानम्, प्राधान्यं चास्य तीर्थकरगणधरशरीरापेक्षया, ततोऽन्यस्यानुत्तरसुरशरीरस्यापि अनन्तगुणहीनत्वात्, यद्वा उदारं सातिरेकयोजनसहस्रमानत्वात् शेषशरीरापेक्षया बृहत्प्रमाणम्, बृहत्ता चास्य वैकियं प्रति भवधारणीयसहजशरीरापेक्षया द्रष्टव्या, अन्यथा उत्तरवैकियं योजनलक्षमानमपि लभ्यते, उदारमेव औदारिकम्, विनयादिपाठादिकण्, तिस्वन्धनं नाम औदारिकनामः यदुदयवशाद् औदारिकशरीरप्रायोग्यान् पुद्गलानाय औदारिकशरीररूपतया परिणमयति, परिणमय्य च जीवप्रदेशैः सहान्योऽन्यानुगमरूपतया सम्बन्ध्यति तद् औदारिकशरीरनामेत्यर्थः १। एवं शेषशरीरनामस्विप भावना कार्या। तथा विविधा किया विकिया, तस्यां भवं वैकियम्, तथाहि—तदेकं भृत्वाऽनेकं भवति अनेकं भृत्वा एकम्, अणु भूत्वा महद् भवति महस्र भृत्वाऽणु, तथा स्वर्थं मृत्वा मृमिचरं भवति भूमिचरं भृत्वा स्वरम्, तथा अहश्यं मृत्वा हश्यं भवति हश्यं भृत्वाऽहृश्यमित्यादि। तस्र द्विधा—औपपातिकं लिध-प्रत्ययं च। तत्रौपपातिकं उपपातजनमनिमत्तम्, तस्र देव-नारकाणाम्। लिबध्नत्त्ययं तिर्यक्

१ सं सं १ म त व °मान्यं तदनन्यसाष्य ।।

मनुष्याणाम् । वैक्रियनिबन्धनं नाम वैक्रियनाम २ । तथा चतुर्दशपूर्वविदा तीर्थकरस्फातिदर्शनादिकतथाविधप्रयोजनोत्पत्तौ सत्यां विशिष्टलिधवशाद् आद्वियते—निर्वर्यते इत्याहारकम्, कृत्
"बहुलम्" (सिद्धहे० ५-१-२) इति वचनात्, कर्मणि वुज् यथा पादहारक इत्यादौ, तच्च
वैक्रियापेक्षयाऽत्यन्तशुमं स्वच्छस्फिटिकिशिलेव शुअपुद्गलसमूहघटनात्मैकं वस्तुप्रतिबिम्बाधारभूतम्, तिक्रबन्धनं नाम आहारकनाम ३ । तथा तेजसा—तेजःपुद्गलैनिर्वृत्तं तेजसम्, यद् भुक्ताहारपरिणमनहेतुः यद्वशाच्च विशिष्टतपोमाहात्म्यसमुत्थलिब्धिवशेषस्य पुंसस्तेजोलेश्याविनिर्गमः,
तिक्रबन्धनं नाम तेजसनाम ४ । तथा कर्मणो विकारः कार्मणम्, कर्मपरमाणव एवात्मप्रदेशैः सह क्षीर-नीरवदन्योऽन्यानुगताः सन्तः कार्मणं शरीरम् । तदुक्तं —

करमविगारो कम्मणमद्वविहविचित्तकम्मनिष्फन्नं । सबेसि सरीराणं, कारणमृयंसुण्रुयवं ॥ (अनुयो० हा० टी० पत्र ८७)

अत्र "सबेसिं" इति सर्वेषाम्-औदारिकादीनां शरीराणां 'कारणभूतं' बीजभृतं कार्भणशरी-रम् । न खरुवामूलमुच्छिन्ने भवपपञ्चपरोहबीजभृते कार्मणे वपुषि शेषशरीरपादुर्भावसम्भवः ।

इदं च कार्मणगरीरं जन्तोर्गत्यन्तरसङ्गान्तौ साधकतमं करणम्, तथाहि --- कार्मणैनैव वपुषा परिकरितो जन्तुर्मरणदेशमपहाय उत्पत्तिदेशमभिसपिति। ननु यदि कार्मणवपुःपरिकरितो गत्यन्तरं सङ्गामित तर्हि स गच्छन्नागच्छन् वा कस्माद् नोपलक्ष्यते ? उच्यते --कर्भपुद्गलाना-मितिमूक्ष्मतया चक्षुरादीन्द्रियागोचरत्वात्। आह च प्रज्ञाकरगुप्तोऽपि

अन्तरा भवदेहोऽपि, सूक्ष्मत्वान्नोपरुक्ष्यते । निष्कामन् प्रविशन् वापि, नाभावोऽनीक्षणाद्पि॥ ( )

तिन्नवन्धनं नाम कार्मणनाम, यदुदयात् कर्मप्रायोग्यान् पुद्गलानादाय कर्मरूपतया च परिणमय्य जीवप्रदेशैः महान्योऽन्यानुगमरूपतया सम्बन्धयैति ५।

तथा अङ्गान्यष्टौ शिरःप्रभृतीनि, तदुक्तम् —

सीर्समुरोयर पिट्टी, दो बाह् ऊरुया य अट्टंगा । (वृहत्कर्म०वि०गा०९१)

अङ्गुल्यादीन्युपाङ्गानि, शेषाणि तु तत्प्रत्यवयवभृतानि अङ्गुलिपर्व-रेखादीनि अङ्गोपाङ्गानि । अङ्गानि च उपाङ्गानि च अङ्गोपाङ्गानि, अङ्गोपाङ्गानि च अङ्गोपाङ्गानि च अङ्गोपाङ्गानि, "स्यादावसङ्गयेयः" (सिद्धहे० ३-१-११९) इत्येकशेषः, तिन्नवन्धनं नाम अङ्गोपाङ्गनाम । तत् त्रिधा, तद्यथा - औदारिकाङ्गोपाङ्गनाम वैक्रियाङ्गोपाङ्गनाम आहारकाङ्गोपाङ्गनाम । तत्र यदुवयाद् औदारिकशरीरत्वेन परिणतानां पुद्रलानामङ्गोपाङ्गविभागपरिणतिरुपजायते तद् औदारिकाङ्गो-पाङ्गनाम १, एवं वैक्रिया-ऽऽहारकाङ्गोपाङ्गनाझी अपि २-३ भावनीये । तैजस-कार्मणयोस्तु जीवप्रदेशसंस्थानानुरोधित्वाद् नाङ्गोपाङ्गसम्भव इति न तिन्नवन्धनमङ्गोपाङ्गनाम ।

१ सं० सं १ त० °त्मकं तिकि ॥ २ कर्मविकारः कार्मणमध्विधविचित्रकर्मनिष्णक्षम् । सर्वेषां शरी-राणां कारणभूतं ज्ञातन्यम् ॥ ३ सं० १ त० म० °यति तत् कार्मणशारिरनामेत्यर्थः ॥ ४ श्लीर्षमुरः उदरं इष्ठः द्वौ बाह् ऊरकौ च अष्ट अज्ञानि ॥ ५ सं० छा० मुद्धि० °न्धनं नाम ॥

तथा बध्यतेऽनेनेति बन्धनम्, यदुदयाद् औदारिकादिपुद्गलानां पृत्वगृहीतानां गृत्वमाणानां च परस्परमन्यशरीरपुद्गलेश्च सह सम्बन्धः । तत् पश्चधा, तद्यथा—औदारिकवन्धनं वैक्रिय-बन्धनम् आहारकवन्धनं तैजसबन्धनं कार्मणबन्धनम् । तत्र यदुदयाद् औदारिकपुद्गलानां पूर्वगृहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं तैजसादिशरीरपुद्गलेश्च सह सम्बन्धः तद् औदारिकवन्धनम् १ । एवं वैक्रियनम्धनम् २ आहारकवन्धनं ३ च भावनीयम् । यदुदयात् पुनस्तैजसपुद्गलानां पूर्वगृहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं कार्मणशरीरपुद्गलेश्च सह सम्बन्धस्तत् तैजसबन्धनम् ४ । यदुदयात् कर्मपुद्गलानां पूर्वगृहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं सम्बन्धस्तत् कार्मणबन्धनम् ५ । केचित् पुनर्वन्धनस्य पञ्चदश भेदानाचक्षते, ते च पञ्चसङ्गहादिग्रन्थतो वेदित्वयाः ।

तथा सङ्घात्यन्ते- पिण्डीक्रियन्ते औदारिकादिपुद्गला येन तत सङ्घातम्, तश्च तन्नाम च सङ्घाननाम, तच्च पञ्चथा, तद्यथा औदारिकसङ्घातनाम वैक्रियसङ्घातनाम आहारकसङ्घातनाम नंजससङ्घाननाम कार्मणसङ्घातनाम । तत्र यदुदयाद् औदारिकपुद्गला ये यत्र योग्यास्तान् तत्र सङ्घातयित, यथा— शिरोयोग्यान् शिरिस पादयोग्यान् पादयोः शेषाङ्गयोग्यान् शेषाङ्गेषु तद् औदारिकसङ्घाननाम । एवं वैक्रियसङ्घातनामादिप्विप भावनीयम् ।

तथा संहननं अस्थिरचनाविशेषः, तचौदारिकशरीरे एव नान्येषु शरीरेषु, तेषां अस्थि-रहितत्वात् । तच्च षोढा, तद्यथा— वज्रर्थभनाराचम् ऋषभनाराचं नाराचम् अर्धनाराचं कीलिका मेवार्न व । तत्र वज्रं-कीलिका, ऋषभः—परिवेष्टनपट्टः, नाराचम्—उभयतो मर्कटबन्धः । उक्तं च

> रिसहो य होइ पट्टो, वर्ज्ज पुण कीलिया मुणेयवा । उभओ मकडवधो, नारायं तं वियाणाहि ॥ (बृहत्कर्म०वि०गा०१०९)

ततश्च द्वयोरस्थनोरुभयतो मर्कटबन्धेन बद्धयोः पट्टाकृतिना तृतीयेनाम्श्रा परिवेष्टितयोरुपरि तद-स्थित्रयभेिंद कीलिकास्वयं—बज्जनामकमस्थि यत्र भवति तद् वज्जर्षभनाराचम्, तिन्नबन्धनं नाम वज्जर्षभनाराचनाम १। यत् पुनः कीलिकारिहतं संहननं तद् ऋषभनाराचम्, तिन्नबन्धनं नाम ऋषभनाराचनाम २। यत्र पुनर्भकेटबन्ध एव केवलो भवति न पुनः कीलिका ऋषभसंज्ञः पट्टश्च तद् नाराचम्, तिन्नबन्धनं नाम नाराचनाम ३। यत्र त्वेकपार्थेन मर्कटबन्धो द्वितीयपार्थेन च कीलिका भवति तद् अर्धनाराचम्, तिन्नबन्धनं नाम अर्धनाराचनाम ४। यत्र त्वस्थीनि कीलिका-मात्रविद्धान्येव भवन्ति तत् कीलिकासंहननम्, तिन्नबन्धनं नाम कीलिकानाम ५। यत्र तु पर-स्परं पर्यन्तसंस्पर्शलक्षणां सेवामागतान्यस्थीनि भवन्ति स्नेहाभ्यवहारतेलाभ्यङ्गविश्रामणादिक्षणं च परिशिलनां नित्यमपेक्षन्ते यत्र तत् सेवार्तम् तिन्नबन्धनं नाम सेवार्तनाम ६।

तथा संस्थानम्-आकारिवशेषः, तच्च षोढा, तद्यथा—समचतुरस्रं न्यप्रोधपरिमण्डलं सादि वामनं कुञ्जं हुण्डं चेति । तत्र समाः-यथोक्तप्रमाणाश्चतस्रोऽस्रयः-चतुर्दिग्विभाग्नोपलक्षिताः

१ ऋषभश्च भर्वान पट्टो वज्रं पुनः कीलिका ज्ञातच्या । उभयतो मर्कटबन्धो नाराचं तद् विजाननिहि ॥ २ सं० छा० म० "शबद्धा" ॥ ३ छा० "त्यमियर्ति येन त" ॥

सरीरावयवा यस्य तत् समचतुरसम्, समासान्तोऽत्प्रस्ययः, समचतुरससंस्थाननिबन्धनं नाम समचतुरसनाम १। तथा न्यप्रोधवत् परिमण्डलं यस्य तद् न्यप्रोधपरिमण्डलम्, यथा न्यप्रोध उपरि सम्पूर्णावयवोऽधस्तु हीनस्तथा यत् संस्थानं नामेरुपरि सम्पूर्णप्रमाणम्, अधस्तु न तथा तद् न्यप्रोधपरिमण्डलम्, तिवन्धनं नाम न्यप्रोधपरिमण्डलनाम २। तथा सह आदिना—नामेरधस्तनभागरूपेण यथोक्तप्रमाणयुक्तेन वर्तत इति सादि, सर्वमिपि हि शरीरं सादि ततः सादित्वविशेषणान्यथानुषपत्तरादिरिह विशिष्टो ज्ञातव्यः, ततो यत्र नामेरधो यथोक्तप्रमाणयुक्त-प्रपरि च हीनं तत् सादिसंस्थानम्, तिववन्धनं नाम सादिनाम ३। तथा यत्र शिरः-प्रीवं हस्त-पादादिकं च यथोक्तप्रमाणोपपत्तं उरः-उदरादि च मर्डमं तत् कुब्जसंस्थानम्, तिववन्धनं नाम कुब्जनाम ४। यत्र पुनरुरः-उदरादि यथोक्तप्रमाणोपेतं हस्तपादादिकं च हीनं तत्-संस्थानं वामनम्, तिववन्धनं नाम वामननाम ५। धत्र सर्वेऽप्यवयवा यथोक्तप्रमाणहीनास्तत् संस्थानं हुण्डम्, तिववन्धनं नाम हुण्डनाम ।

तथा वर्ण्यते—अरुक्कियते शरीरमनेनेति वर्णः, तिलबन्धनं नाम वर्णनाम, तत् पश्चधाः तद्यथा— शुक्कनाम कृष्णनाम नीरुनाम हारिद्रनाम लोहितनाम । तत्र यदुद्याद् जन्तुशरीरेषु शुक्को वर्णो भवति तत् शुक्कनाम । एवं शेषाण्यपि भावनीयानि ।

तथा "गन्ध अर्दने" गन्ध्यते—आष्रायते इति गन्धः, तन्निबन्धन नाम गन्धनाम, तद् द्विधा --सुरमिगन्धनाम दुरमिगन्धनाम । तत्र यदुद्यात् शरीरेषु गन्धः सुरमिरुपजायते तत् सुरमिगन्धनाम, यदुद्यात् पुनर्दुरमिगन्धो भवति तद् दुरमिगन्धनाम ।

तथा रस्यते आखाद्यते इति रसः, तन्निबन्धनं नाम रसनाम, तत् पञ्चधा, तद्यथा — तिक्तनाम कटुनाम कषायनाम अम्लनाम मधुरनाम । तत्र यदुद्याद् जन्तुशरीरेषु तिक्तो रसो भवति तत् तिक्तनाम । एवं शेषाण्यपि भावनीयानि ।

तथा स्पृश्यत इति स्पर्शः, तिन्नबन्धनं नाम स्पर्शनाम, तदष्टधा, तद्यथा— मृदुनाम कर्क-शनाम गुरुनाम लघुनाम क्रिथनाम रूक्षनाम शीतनाम उप्णनाम। तत्र यदुद्याद् जन्तुशरीरेषु मृदुः स्पर्शो भवति तद् मृदुस्पर्शनाम। एवं शेषाण्यपि भावनीयानि।

तथा कूर्पर-लाङ्गल-गोमूत्रिकाकाररूपेण यथाकमं द्वि-त्रि-चतुःसमयप्रमाणेन विश्वहेण भवा-न्तरोत्पत्तिस्थानं गच्छतो जीवस्थानुश्रेणि गमनं आनुपूर्वी, तिन्नवन्धनं नाम आनुपूर्वीनाम, तश्च-तुर्विधम्, तद्यथा—नरकानुपूर्वीनाम तिर्यगानुपूर्वीनाम मनुप्यानुपूर्वीनाम देवानुपूर्वीनाम।

तथा विहायसा गतिः—गमनं विहायोगितः। ननु सर्वगतत्वाद् विहायसस्ततोऽन्यत्र गितरेव न सम्भवतीति किमर्थं विहायसा विशेषणम् ! सत्यमेतत्, किन्तु यदि गतिरित्येवोच्येत तर्हिं नाझः प्रथमप्रकृतिरिप गितरस्तीति पौनरुक्त्याशङ्का स्यात् ततस्तद्व्यषच्छेदार्थं विहायसा विशे-षणम्, विहायसा गतिः न तु नारकत्वादिपर्यायपरिणतिकृषों गितः विहायोगितः, तिश्ववन्धनं

१ द्धार "डहं-प्रमाणरहितं तत् संस्थान कुन्ज" ॥ २ सं० १ त० म० "पा विहायोग" ॥

नाम बिहायोगितनाम, तद् द्विविधम् पशस्तविहायोगितनाम अपशस्तविहायोगितनाम । तत्र यदुदयाद् जन्तोः पशस्ता विहायोगितभविति यथा हंसादीनां तत् प्रशस्तविहायोगितनाम १ । यदुदयात् पुनरपशस्ता विहायोगितभवित यथा स्वरादीनां तद् अपशस्तविहायोगितनाम २ ।

एताश्च गत्यादयो विहायोगतिपर्यन्ताश्चतुर्दश प्रकृतयः शास्त्रान्तरे पिण्डप्रकृतय इति विश्रुताः, अनेकावान्तरभेदपिण्डात्मकाः प्रकृतयः पिण्डप्रकृतय इति व्युत्पत्तेः।

तथा त्रसन्ति —उप्णाद्यभितप्ताः सन्तो विवक्षितस्थानाद् उद्विजन्ते गच्छन्ति च च्छायाद्या-सेवनार्थे स्थानान्तरमिति त्रसाः -द्वीन्द्रियादयः, तत्पर्यायपरिणतिहेतुर्नाम त्रसनाम। तद्विपरीतं स्था-वरनाम, यदुदयाद् उप्णाद्यभितापेऽपि तत्स्थानपरिहारासमर्थाः प्रथिवि-अप्-तेजः-बायु-वनस्प-तयः स्थावरा जायन्ते।

तथा बादरनाम, यदुव्याद् जीवा बादरा भवन्ति, बादरत्वं च परिणामिवशेषः, यद्वशात् पृथिव्यादेरेकैकम्य जन्तुशरीरम्य चक्षुर्प्राह्मत्वाभावेऽपि बहूनां समुदाये चक्षुर्प्रहणं भवति। तद्वि-परीतं सूक्ष्मनाम, यदुदयाद् न कदाचिदपि जन्तुशरीरम्य चक्षुर्प्राह्मता भवति।

पर्याप्तकनाम, यदुवयात् म्वयोग्यपर्याप्तिनिर्वर्तनसमर्थो भवति, पर्याप्तिः—आहारादिपुद्ररुप्रहण-परिणमनहेतुरात्मनः शक्तिविशेषः, सा च षोढा. तद्यथा— आहारपर्याप्तिः शरीरपर्याप्तिः
इन्द्रियपर्याप्तिः उच्छ्वासपर्याप्तिः भाषापर्याप्तिः मनःपर्याप्तिश्च । तत्र यया वासमाहारमादाय सलरसरूपतया परिणमयति सा आहारपर्याप्तिः १ । यया रसीमृतमाहारं रसा-ऽसृग्-मांस-मेदःअम्थ-मज्ज-शुक्रलक्षणसप्तधातुरूपतया परिणमयति सा शरीरपर्याप्तिः २ । यया धातुरूपतया
परिणमितमाहारमिन्द्रियरूपतया परिणमयति सा इन्द्रियपर्याप्तिः ३ । यया पुनरुच्छ्वासम्पर्याप्तः
थ । यया उच्छ्वासरूपतया परिणमय्य आरूम्ब्य च मुश्चित सा उच्छ्वासपर्याप्तिः
थ । यया तु भाषाप्रायोग्यवर्गणादिलकं गृहीत्वा भाषात्वेन परिणमय्य आरूम्ब्य च मुश्चिति सा
भाषापर्याप्तिः ५ । यया पुनर्मनोयोग्यवर्गणादिलकमादाय मनस्त्वेन परिणमय्य आरूम्ब्य च
मुश्चिति सा मनःपर्याप्तिः ६ । एताश्च यथाक्रममेकेन्द्रियाणां संज्ञिवर्जानां द्वीन्द्रियादीनां संज्ञिनां
च चतुः-पश्च-षदसङ्ग्या भवन्ति । पर्याप्तकनामविपरीतमपर्याप्तकनाम, यदुदयात् स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिसमर्थां न भवति ।

प्रत्येकनाम, यदुदयाद् एकंकस्य जन्तोरेकंकमौदारिकं वैक्रियं वा शरीरं भवति । तद्विप-रीतं साधारणनाम, यदुदयाद् अनन्तानां जीवानामेकमौदारिकं शरीरं भवति ।

तथा यदुदयात् श्रिरः-अस्थिमीवादीनामवयवानां म्थिरता भवति तत् स्थिरनाम । यदुद-यात् भू-जिह्नादीनामवयवानामस्थिरता भवति तद् अस्थिरनाम ।

यदुदयवशाद् नामेरुपर्यवयवाः शुभा भवन्ति तत् शुभनाम । यदुदयवशाद् नामेरधः पादादयोऽवयवा अशुभा भवन्ति तद् अशुभनाम । शिरसा हि म्पृष्टस्तुष्यति, पादेन तु रुप्यति ।

९ सं०१ त० म० °षः, स च ॥

कामिन्याः पादेनापि स्पृष्टस्तुप्यति ततो व्यभिचार इति चंद्, न, तत्तोषस्य मोहनीयनिबन्ध-नत्वात्, वस्तुस्थितिश्चेह चिन्त्यते ततोऽदोषः।

तथा यदुदयवशाद् जीवस्य स्वरः श्रोत्रशीतिहेतुरुपजायते तत् मुस्वरनाम । यदुदयात् स्वरः कर्णकदुः प्रादुर्भवति तद् दुःस्वरनाम ।

यदुदयवशाद् अनुपकार्यपि सर्वस्य मनःप्रियो भवति तत् सुभगनाम । यदुद्यवशाद् उप-कारकृदपि जनस्य द्वेप्यो भवति तद् दुर्भगनाम, उक्तं च -

> अणुवकए वि बहूणं, होइ पिओ तस्स सुभगनामुद्ओ । उवगारकारगो वि हु, न रुचई दूभगस्मुदए ॥ सुभगुदए वि हु कोई, कंची आस्मुसज्ज दुब्भगो जइ वि । जायइ तद्दोसाओ, जहा अभवाण तित्थयरो ॥ (

यदुदयवशाद् यत् किश्चिदिष ब्रुवाणः सर्वस्योपादयवचनो भवति दर्शनसमनन्तरमेव च होकोऽभ्युत्थानादि समाचरति तद् आदेयनाम । यदुदयवजाद् उपपन्नमिष श्रुवाणो गोपादेय-वचनो भवति, न च होकोऽभ्युत्थानादि तम्य करोति तद् अनादेयनाम ।

यदुद्यवज्ञाद् मध्यस्थजनप्रशम्यो भवति तद् यशःकीर्तनाम । यतुद्यवशाद् मध्यस्थ-जनस्यापि अप्रशस्यो भवति तद् अयशःकीर्तिनाम । यशः-कीर्त्योश्चायं विशेषः —

दानपुण्यकृता कीर्ति , पराक्रभक्कतं यश ।

अथवा----

एकदिग्गामिनी कार्तिः, सर्वदिग्गामुक यशः ।

तथा यदुदयवशाद् जीवानां शरीराणि न गुरूणि नापि लघूर्ति नापि गुरुलधूरि किन्त्वगुरुलधुपरिणामपरिणतानि भवन्ति तद् अगुरुलधुनाम । यदुदयवशान् स्वशरीरान्तः प्रवर्धमानः प्रतिजिह्ना-गलकुन्द-रूम्बक-चोरदन्तादिभिजन्तुरुपद्यन्यते तद् उपघातनाम । यदुदयवशाद् ओजम्बी
दर्शनमात्रण वाक्सौष्ठवेन वा महानृषमभामिष गतः सभ्यानामिष क्षोभमापादयित प्रतिपक्षप्रतिमाप्रतिघातं च करोति तत् पराघातनाम । यदुदयवशाद् उच्ल्यास-निःश्वासल्बिधरुपजायते तद्
उच्ल्यासनाम। यदुदयवशाद् जन्तुशरीराणि भानुमण्डलगतपृथिवीकायिकरूपणि म्वरूपणाऽनुप्णान्यपि उप्णप्रकाशलक्षणमातपं कुर्वन्ति तद् आनपनाम। आनपनामोदयश्च बह्विशरीरे न भवति,
सूत्रे प्रतिषधात् ; तत्रोष्णत्वमुष्णस्पर्शनामोदयात , उत्कटलोहितवर्णनामोदयाच प्रकाशकत्विमित।
तथा यदुदयवशाद् जन्तुशरीराणि अनुष्णप्रकाशरूपमुद्योतमातन्वन्ति यथा यति-देवोत्तरवैक्रियचन्द्र-महन्त्रक्षन-तारा-रत्न-औषधयः तद् उद्योतनाम। यदुदयवशाद् जन्तुशरीरेष्वक्क-प्रत्यक्का-

१ सं० १ त० °दयवशात् ।। २ अनुपक्ततेऽपि बहुना भवति प्रियस्तस्य सुभगनामोदयः । उपकार-कारकोऽपि हि न रूचतं दुर्भगस्योदये ॥ मुभगोदयेऽपि हि कोऽपि किञ्चद् आसाद्य दुर्भगो यद्यपि । जायते तहोषाद् यथाऽभव्यानां तीर्थकरः ।। ३ सं० १ त० म० जीवो. कं ।।

नां प्रतिनियतस्थानवर्तिता भवति तद् निर्माणनाम । यदुद्यवशाद् अष्टमहाप्रातिहार्यप्रमुखा-श्चतुर्श्विशद्तिशयाः प्रादुर्भवन्ति तत् तीर्थकरनाम । इह पिण्डप्रकृतीनामवान्तरभेदगणने पश्चव-ष्टिर्भवति, शेषाश्च प्रकृतयोऽष्टाविशतिः, ततः सर्वसञ्चया नाम उत्तरभेदाश्चिनवतिः ॥

गोत्रस्योत्तरप्रकृती द्वे, तद्यथा—उच्चैर्गोत्रं च नीचैर्गोत्रं च । तत्र यदुवयादुत्तमजातिकुरू-प्राप्तिः सत्काराम्युत्थानाञ्जलिप्रयहादिरूपपूजालाभमम्भवश्च तदुचैर्गोत्रम्, तद्विपरीतं नीचैर्गोत्रम्॥

अन्तरायस्योत्तरप्रकृतयः पञ्च, तद्यथा—दानान्तरायं लाभान्तरायं भोगान्तरायम् उपभोगान्तरायं वीर्यान्तरायं च । तत्र यदुदयवशात् सित विभवे समागते च गुणवित पात्रे 'दत्तमस्मै बहुफलम्' इति जानन्निप दातुं नोत्सहते तद् दानान्तरायम् १। यदुदयवशात् पुनः प्रसिद्धादिषि दातुर्गृहे विद्यमानमपि देयमर्थजातं याचाकुश्रलो गुणवानिप याचको न लभते तद् लाभान्तरायम् २। यदुदयात्तु सत्यिप विशिष्टाहारादौ असित च प्रत्याग्यानपरिणामे केवलकार्पण्याशक्त्यादि-कारणवशाद् नोत्सहते विशिष्टाहारादि भोकतुं तद् भोगान्तरायम् २। एवमेवोपभोगान्तराय-मिष् । नवरं भोगोपभोगयोरयं विशेषः सकृद् भुज्यत इति भोगः, पुनः पुनर्भुज्यत इत्युप-भोगः ४। उक्तं च—

संइ भुजाइ ति भोगो, सो पुण आहारपुष्फमाईओ । उवभोगो उ पुणो पुण, उवभुजाड भवणविरुयाई ॥ (बृहत्कर्म० वि० गा० १६५) तथा यदुदयवशात् सत्यिप नीरुजि शगीरे यूनोऽप्यस्पप्राणता भवति तद् वीर्यान्तरायम् ५ ॥

इह बन्धे उदये च बन्धनानि सङ्घातनामानि च म्वशरीरनामप्रहणेनेव गृहीतानि विव-ध्यन्ते, तद्यथा— औदारिकशरीरनामप्रहणेन औदारिकबन्धन-सङ्घातनाम्नी, वैक्रियशरीरनाम-प्रहणेन वैक्रियबन्धन-सङ्घातनाम्नी इत्यादि। वर्णादीनां चावान्तरमेदा न विवध्यन्ते। तथा बन्धे सम्यक्त्व-सम्यग्मिथ्यात्वे न भवतः, यतो मिथ्यात्वपुद्गलानामेव जीवः सम्यक्त्वगुणेन मिथ्या-त्वरूपतामपनीय केषाञ्चिद्त्यन्तिविशुद्धिमापादयति. अपरेषां त्वीषद्विशुद्धिम्, केचित् पुनर्मिथ्या-त्वरूपा एवावतिष्ठन्ते; तत्र येऽत्यन्तिवशुद्धाम्ते सम्यक्त्वत्यपदेशभाजः, ईषद्विशुद्धाः सम्यग्मिथ्या-त्वत्यपदेशभाजः, शेषा मिथ्यात्वमिति। उक्तं च—

सम्यक्त्वगुणेन ततो, विशोधयित कर्म तत् स मिध्यात्वम् । यद्वत् शक्कत्रमुन्तेः, शोध्यन्ते कोद्रवा मदनाः ॥ यत् सर्वधाऽपि तत्र विशुद्धं तद् भवति कर्म सम्यक्त्वम् । मिश्रं तु दरविशुद्धं, भवत्यशुद्धं च मिथ्यात्वम् ॥ (

उदये पुनः सम्यक्त्व-सम्यग्मिश्यात्वे अपि भवतः । नतो बन्धे उत्तरप्रकृतीनां विशं शतम्, उदये च द्वाविशं शतम्, सत्तायां च बन्धनानि सङ्घातनामानि च पृथग् विवक्ष्यन्ते, वर्णादीनां चावान्तरमेदाः पृथग् गण्यन्ते, ततः सर्वसङ्ख्यया सत्तायामष्टचत्वारिशं शतमुत्तरप्रकृतीनामिति ॥

१ सं०१ त० म० <sup>०</sup>लाभादिमं ।। २ सकृद् भुज्यत इति भोगः स पुनराहारपुष्पादिकः। उपभोगस्तु पुनः पुनरपभुज्यते भवनवनितादि ॥ २ सं० "नामवसेयम्।

तदेवं कृता उत्तरप्रकृतीनां प्ररूपणा। सम्प्रति ज्ञानावरणीयस्य तत्तुल्यत्वादन्तरायस्य चोत्त-रमकृतीरिषकृत्य बन्धादिस्थानप्ररूपणार्थमाह—-

### वेशीदयसंतंसा, नाणावरणंतराइए पंच। वंशीवरमे वि तहा, उदसंता हुंति पंचेव ॥ ६॥

ज्ञानावरणे अन्तराये च प्रत्येकं बन्ध-उदय-सत्तारूपा अंशाः 'पश्च' पश्चप्रकृत्यात्मकाः। इदमुक्तं भवति—ज्ञानावरणे बन्धमुदयं सत्तां चाधिकृत्य सदैव पश्च प्रकृतयो मतिज्ञानावरण-श्रुतज्ञानावरणा-ऽविध्ञानावरण-मनःपर्यवज्ञानावरण-केवल्ज्ञानावरणरूपाः प्राप्यन्ते, न त्वेकद्वि-व्यादिकाः, ध्रुवबन्धादित्वात्। अन्तरायेऽपि बन्धमुदयं सत्तां चाधिकृत्य प्रत्येकं सदैव दानान्त-राय-लाभान्तराय-भोगान्तराय-उपभोगान्तराय-वीर्यान्तरायरूपाः पश्च प्रकृतयः प्राप्यन्ते, न त्वेक-द्विच्यादिकाः, ध्रुवबन्धादित्वादेव। तथा च सत्ति, ज्ञानावरणेऽन्तराये च बन्धादिषु प्रत्येकर्मकं पश्चप्रकृत्यात्मकं प्रकृतिस्थानमिति।

सम्प्रति संवेष उच्यते—ज्ञानावरणस्य बन्धकाले पञ्चविधो बन्धः पञ्चविध उद्यः पञ्च-विधा सत्ता, एवमन्तरायस्यापि । एष च विकल्पो द्वयोरपि सूक्ष्मसम्परायगुणम्थानकं यावद-वगन्तव्यः । बन्धामावे पुनर्ज्ञानावरणे अन्तराये च प्रत्येकं पञ्चविध उद्य पञ्चविधा सत्ता । तथा चाह—"बंधोवरमे वि" इत्यादि । 'बन्धोपरमेऽपि' बन्धामावेऽपि ज्ञानावरणा-ऽन्तराययोः 'तथा' इति समुखये उदय-सत्ते भवतः (प्रन्थाप्रम्—५००) 'पञ्चैव' पञ्चपकृत्यात्मके एव, न त्वेकद्विष्ट्या-दिके, भुबोदय-सत्ताकत्वात् । एष च विकल्पो द्वयोरप्युपशाननमोहे क्षीणमोहं च प्राप्यते ॥ ६ ॥

सम्प्रति दर्शनावरणस्योत्तरप्रकृतीरिधकृत्य बन्धादिस्थानप्ररूपणार्थमाह-

## बंधस्स य संतस्स य, पगइद्वाणाइँ तिन्नि तुल्लाइं । उदयद्वाणाइँ दुवे, चउ पणगं दंसणावरणं ॥ ७ ॥

दर्शनावरणास्ये द्वितीये कर्मणि बन्धस्य सत्तायाश्च परस्परं 'तुस्यानि' तुस्यस्वरूपाणि त्रीणि प्रकृतिस्थानानि भवन्ति । तद्यथा—नव षट् चतस्रः । तत्र सर्वप्रकृतिसमुदायो नव, ता एव नव स्त्यानद्वित्रिकहीनाः पट्, एताश्च षड् निद्रा-प्रचलहीनाश्चतस्रः । तत्र नवप्रकृत्या-तमकं बन्धस्थानं मिध्यादृष्टौ सासादने वा । तद्याभव्यानधिकृत्यानाद्यपर्यवसानम् , कदाचिद्रिष व्यवच्छेद्रसम्भवात् ; सन्य-क्त्वात् प्रतिपत्य मिध्यात्वं गतानां सादिसपर्यवसानम् ; तच्च जधन्यतोऽन्तर्मुहूर्तं कालं यावत् , उत्कर्षतो देशोनापाधपुद्रलपरावर्तम् । षट्पकृत्यात्मकं बन्धस्थानं सम्यग्मिध्यादृष्टिगुणस्थान-काद्रारम्याऽपूर्वकरणस्य प्रथमं भागं यावत् । तच्च जधन्यतोऽन्तर्मुहूर्तं कालम् , उत्कर्षतो द्वे षट्षष्टी सागरोपमाणाम् , सम्यक्तस्यापान्तराले सम्यग्मिध्यात्वान्तरितस्येतावन्तं कालमवस्थानसम्भवात् ; तत्त कर्ध्वं तु कश्चित् क्षपकश्चेणि प्रतिपद्यते कश्चित् पुनर्मिध्यात्वम् , मिध्यात्वे च प्रतिपन्ने सित अवद्यं नवविधो बन्धः । चतुष्पकृत्यात्मकं तु बन्धस्थानमपूर्वकरणद्वितीयभागादारभ्य स्कृत्यस्थां यावत् । तच्च जधन्यनेकं समयम् , उत्कर्षतोऽन्तर्मुहूर्तम् । एकं समयं यावत् कथं

प्राप्यते <sup>2</sup> इति चेद् उच्यते—उपरामश्रेण्यामपूर्वकरणस्य द्वितीयभागप्रथमसमये चतुर्विधवन्ध-मारभ्याऽनन्तरसमये कश्चित् कालं करोति, कालं च क्रत्वा दिवं गतः मन् अविरतो भवित, अविरतत्वे च षड्विधो बन्ध इत्येकसामयिकी चतुर्विधवन्धम्थानम्य म्थितिः।

तथा नवप्रकृत्यात्मकं सत्तास्थानं दर्शनावरणस्य कालमिष्कृत्य द्विधा—अनाद्यपर्यवसितं अनादिसपर्यवसितं च । तत्रानाद्यपर्यवसितमभन्यानाम् , कदाचिद्यव्यवच्छेदात् । अनादिसपर्यन्वसानं भव्यानाम् , कालान्तरे व्यवच्छेदात् । सादिसपर्यवसानं तु न भवति, नवप्रकृत्यात्मकसत्ता-स्थानव्यवच्छेदो हि क्षपकश्रेण्यां भवति, न च क्षपकश्रेणीतः प्रतिपातो भवंतीति कृत्वा । एतच सत्तान्थानम् उपशमश्रेणिमिषकृत्य उपशान्तमोहगुणम्थानकं यावद्वाप्यते, क्षपकश्रेणिमिषकृत्य पुनरनिवृत्तिवादरसम्परायगुणम्थानकम्य प्रथमभागम् । तथा षद्पकृत्यात्मकं सत्तास्थानं जयन्येनोत्कर्षेण चान्तर्मकृत्यमाणम् , नचानिवृत्तिवादरसम्परायगुणस्थानकम्य द्वितीयभागा-दारभ्य क्षीणमोहगुणस्थानकद्विचरमसमयं यावद्वमेयम् । चतुष्पकृत्यात्मकं त्वेकसामयिकम् , क्षीणकषायचरमसमयभावित्वादिति ।

उद्यम्थाने पुनर्हे भवतः, तद्यथा—चतसः पञ्च च । तत्र चतस्रश्चश्चर्दर्शनावरणा-ऽचश्चर्दर्शनावरणा-ऽविधदर्शनावरण-केवलदर्शनावरणरूपाँ । एतासां च समुदायो ध्रुवोदय ईति एकं प्रकृतिम्थानम् । एतामु च चतमृषु मध्ये निद्रादीनां पञ्चानां प्रकृतीनां मध्याद् अन्यत-मम्यां प्रकृतौ प्रक्षिप्तायां पञ्च । न हि निद्रादयो द्वित्रादिका युगपदुद्यमायान्ति किन्त्वेकिस्मिन् काले एकवान्यतमा काचित् । निद्रादयश्च ध्रुवोदया न भवन्ति, कालादिसापेक्षन्वात् । अत इदं पञ्चपकृत्यास्मकमुद्यम्थानं कदाचिद् लभ्यते ॥ ७ ॥

तदेवमुक्तानि दर्शनावरणस्य बन्ध-उदय-सत्ता अधिकृत्य प्रकृतिस्थानानि । सम्प्रति संवे-धमभिधित्सराह ---

# बीयावरणे नवबंधगेसु चड पंच उदय नव संता। छद्यउबंधे चेवं, चड बंधुदए छलंसा य॥८॥ उवरयबंधे चड पण, नवंस चडरूदय छद्य चडसंता।

द्वितीयावरणं-दर्शनावरणं तिम्मन् द्वितीयावरणे 'नवबन्धकेषु' सकलदर्शनावरणोत्तरप्रकृतिबन्धकेषु मिथ्यादृष्टि-मामादनेषु "चउ पंच उदय" ति उदयश्चतुर्विधः पश्चविधो वा। तत्र चतुर्विधश्चक्षुर्दर्शनावरणा-ऽचक्षुर्दर्शनावरणा-ऽविधदर्शनावरण-केवलदर्शनावरणरूपः। स एव निद्रापञ्चकसत्कान्यतमप्रकृतिप्रक्षेपात् पश्चविधः। सत्तामिधकृत्य पुनः प्रकृतिस्थानं 'नव' नवपकृत्यात्मकम्। तदेवं नविधवन्धकेषु द्वौ विकल्पौ दिशतौ, तद्यथा—नवविधो बन्धश्चतुर्विध उदयो नवविधा सत्ता, एष विकल्पो निद्रोदयाभावे; निद्रोदये तु नवविधो बन्धः पञ्चविध उदयो नवविधा सत्ता। "छच्चउबंधे चेवं" ति षड्बन्धे चतुर्वन्धे च 'एवं' पूर्वोक्तप्रकारेण उदय-सत्ता-

१ सं० सं० १ त० छा० °तीति । एत° ॥ २ सं०१ त० °नके द्विच° ॥ ३ सं०१ त० °पाः । तासां च ॥ ४ म० मुद्रि० इति कत्वा एकं प्रकृ° ॥ ५ सं०१ त० म० छा० °ज्यादिका ॥

स्थानानि वेदितव्यानि। इत्मुक्तं भवति—ये षड्विधवन्धकाः सम्यग्मिथ्यादृष्टि-अविरतसम्यग्दृष्टि-देश्चविरत-प्रमत्ता-ऽप्रमत्ताः कियत्कालमपूर्वकरणाश्च तेषां चतुर्विधः पञ्चविधो वा उदयो नवविधा सत्ता। एतेन च द्वौ विकल्पौ दर्शितौ, तद्यथा— पड्डिधो बन्धश्चतुर्विध उदयः नवविधा सत्ता, अथवा षड्विधो बन्धः पञ्चविध उदयो नवविधा सत्ता, एतौ च द्वौ विकल्पौ क्षपकं मुक्तवाऽन्यत्र सर्वत्रापि प्राप्येते । क्षपंके त्वेक एव विकल्पः, तद्यथा— पड्डिधो बन्धश्चतुर्विध उदयो नवविधा सत्ता। क्षपकस्य हि अत्यन्तविशुद्धत्वेन निद्रा-प्रचलयोर्नोदयः सम्भवति। तदुक्तं सत्कर्मग्रन्थे—

निहाँदगस्स उदओ, खीणगखवगे परिच्चजा।। ( )

तथा चतुर्विधवन्धकेषु कियत्कालमपूर्वकरणेषु अनिवृत्तिवादर-स्क्ष्मसम्परायेषु चोपशमश्रेणि प्रतीत्य चतुर्विधः पञ्चविधो वा उदयः नवविधा सत्ता । क्षपकश्रेणिमधिकृत्य पुनरुद्यश्चतुर्विध एव, कारणमत्र प्रागेवोक्तम् । केचित् पुनः क्ष्मिकक्षीणमोहेप्त्रिपि निद्रा-प्रचल्योरुद्यमिन्छन्ति, तत् सत्कर्म-कर्मप्रकृत्यादिप्रन्थेः सह विरुध्यते इत्युपेक्ष्यते । यावच क्षपकश्रेण्यामपि म्त्यानिर्द्ध- त्रिकं न क्षीयते तावत् सत्ता नवविधव, स्त्यानिर्द्धित्रके तु क्षीणे पिष्ट्या । तथा चाह- "चउ- वंधुदण छलंसा य" ति इह अंश इति सत्कर्मीभिषीयते । यदाह चिणिकृत—

अंस इति संतकम्मं भन्नई । ( )

चतुर्विधे बन्धे चतुर्विध उदये अनिवृत्तिबाद्रसम्परायगुणम्थानकाद्धायाः सङ्क्षेपेभ्यो भागेभ्यः परतः स्त्यानिर्द्धित्रके क्षीणे षिष्ठ्वधा सत्ता । एष च विकल्पस्तावत् प्राप्यते यावतः गक्ष्य-सम्परायाद्धायाश्चरससमयः, परतम्तु न प्राप्यते, बन्धाभावात् । नदेव चतुर्विधवन्धकम्य त्रयो विकल्पः, तद्यथा— चतुर्विधो बन्धश्चतुर्विध उदयो नविधा सत्ता, एष विकल्प उपश्चमश्रण्यां क्षपकश्रेण्यां वा यावत् स्त्यानिर्द्धित्रकं न क्षीयते । चतुर्विधो बन्धः पञ्चविध उदयो नविधा सत्ता, एष उपश्चमश्रेण्याम्, क्षपकश्रेण्यां पञ्चविधोदयम्याभावात् । तथा चतुर्विधो बन्धश्चतु-विध उदयः पश्चिधा सत्ता, एष च विकल्पः क्षपकश्रेण्यां स्त्यानिर्द्धित्रकक्षयानन्तरमवसेयः ॥८॥

"उवन्यबंधे" इत्यादि । 'उपन्ते' त्यवच्छिने बन्धे चतुर्विधः पञ्चविधो वा उदयो नव-विधा सत्ता, एतौ च द्वौ विकल्पावृपशान्तमोहगुणस्थानके प्राप्येते । उपशमश्रेण्यां हि निद्रा-प्रचलयोहद्यः सम्भवति, स्त्यानर्द्धित्रिकं च न क्षयमुपगच्छिति ततश्चतुर्विधः पञ्चविधो वा उदयो नविधा च सत्ता प्राप्यते । तथा चतुर्विध उदयः षष्ट्रिधा सत्ता, एष विकल्पः क्षीणकषायस्य द्विचरमसमयं यावदवाप्यते । तथा चतुर्विध उदयश्चतुर्विधा सत्ता, एष विकल्पः क्षीणकषायस्य चरमसमये, निद्रा-प्रचलयोद्धिचरमसमये एव क्षपितत्वात् । तदेव दर्शनावरणे सर्वस्थाया एका-दश विकल्पाः । यदि पुनः क्षपकक्षीणकषायेष्विप निद्रा-प्रचलयोहद्य इप्यते तर्हि चतुर्विधो बन्धः पञ्चविध उदयः षष्ट्रिधा सत्ता, बन्धामावे पञ्चविध उदयः षष्ट्रिधा सत्तेत्येतौ द्वौ विकल्पाविकौ प्राप्येते इति त्रयोदश ज्ञातव्याः ॥

९ सं० १ ता० "कल्पी दर्शयति, त" ॥ २ सं० १ ता० "पकत्वे त्वे" ॥ ३ निहाद्विकस्य उदयः क्षीणकक्षपकौ परित्यज्यः ॥ ४ अंश इति सत्कर्भ भण्यते ॥ ५ मुद्रि० रायगुणस्थानकाद्धाः ॥

सम्पति वेदनीया-ऽऽयुः-गोत्रेषु संवेधविकल्पोपदर्शनार्थमाह---

### वेयणियाउयगोए, विभज्ज

वेदनीये आयुषि गोत्रे च यथागमं बन्धादिस्थानानि संवेधमाश्रित्य 'विभजेत्' विकल्पयेत्। तत्र वेदनीयस्य सामान्येनैकं बन्धस्थानम्, तद्यथा—सातमसातं वा, द्वयोः परस्परिवरुद्धत्वेन युग-पद्धन्धाभावात् । उदयस्थानमपि एकम्, तद्यथा— सातमसातं वा, द्वयोर्थुगपदुदयाभावात् परस्परिवरुद्धत्वात् । सत्तास्थाने द्वे, तद्यथा— द्वे एकं च । तत्र यावदेकमन्यतरद् न क्षीयते नावद् द्वे अपि सुती, अन्यतरिमश्च क्षीणे एकमिति ।

सम्प्रति संवेध उच्यते असातम्य बन्धः असातम्य उदयः साता-ऽसाते सती, अथवा असातस्य बन्धः सातस्य उदयः साता-ऽसाते सतीः एतौ द्वौ विकल्पौ मिथ्यादृष्टिगुणस्थानकात् प्रभृति प्रमत्तगुणस्थानकं यावत् प्राप्येते न परनः, परतोऽसातस्य बन्धः आसातस्योदयः साता-ऽसाते सती, अथवा सातस्य बन्धः असातस्योदयः साता-ऽसाते मतीः, एतौ द्वौ विकल्पौ मिथ्यादृष्टिगुणम्थानकादारभ्य सयोगिकेवलिगुणस्थानकं यावत् सम्भवतः। नत परनो बन्धाभावं असातस्योदयः साता-ऽसाते सतीः, अथवा मातस्योदयः साता-ऽन्याते सतीः, एतौ द्वौ विकल्पौ अयोगिकेवलिनि द्विचरमसमयं यावत् प्राप्येते। चरमसमये तु असातस्योदयः असातस्य मत्ता यस्य द्विचरममये सातं क्षीणम् , यस्य त्वसानं द्विचरमसमये क्षीणं तस्यायं विकल्पः सातम्योदयः सातान्य सत्ताः, एतौ च द्वौ विकल्पावेकसामयिकौ। सर्वसङ्ख्या च वेदनीयस्याष्टौ भङ्गाः॥

तथा आयुषि सामान्येनैकं बन्धस्थान चतुर्णामन्यतमत्, परस्परिवरुद्धत्वेन युगपद् द्वित्रायुषां वन्धाभावात् । उतयम्थानमप्येकम्, तदिष चतुर्णामन्यतमत्, युगपद् द्वित्रायुषां उदयाभावात् । द्वे सत्ताम्थाने, तद्यथा—द्वे एकं च । तत्रेक चतुर्णामन्यतमत् यावदन्यत् परभवायुर्ने बध्यते, परभवायुषि च बद्धे यावदन्यत् परभवे नोत्पद्यते तावद् द्वे सती ।

सम्प्रति संवध उच्यते—तत्रायुषस्तिस्रोऽवस्था, तद्यथा—परभवायुर्बन्धकालात् पूर्वावस्था परभवायुर्बन्धकालावस्था परभवायुर्बन्धकालावस्था परभवायुर्बन्धकालावस्था परभवायुर्बन्धकालावस्था च। तत्र नरियकस्य परभवायुर्बन्धकालात् गूर्व नारकायुष उदयः नारकायुषः सत्ता, एप विकल्प आद्येषु चतुर्षु गुणस्थानंकपु, शेष-गुणस्थानंकस्य नरकेष्वसम्भवात् । परभवायुर्बन्धकाले तिर्थगायुषो बन्धो नारकायुष उदय नारक-तिर्थगायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टेः सासादनस्य वा, द्वयोरेवाद्ययोर्गुणस्थानक-योस्तिर्थगायुषो बन्धसम्भवात् ; अथवा मनुप्यायुषो बन्धः नारकायुप उदयः मनुष्य-नारकायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टेः सासादनस्याविरतसम्यग्दृष्टेर्वा । बन्धोत्तरकौलं नारकायुष उदयो नारक-तिर्थगायुषी सती, एष विकल्प आद्येषु चतुर्ष्वि गुणस्थानकेषु, तिर्थगायुर्वन्धानन्तरं कस्यापि सम्यक्तवे सम्यग्मिथ्यात्वे वा गमनसम्भवात् ; अथवा नारकायुष उदयो मनुष्य-नारका-युषी सती । इह नारका देवायुः नारकायुश्च भवपत्ययादेव न बभ्नन्ति, तत्रोत्पत्त्यभावात् ।

९ त० छा० क्षीणं तस्यैवायं विकल्प. य° ॥ २ मुद्रि० "कालं ना" ॥

तदुक्तम्--

देवा नारमा वा देवेसु नारमेसु वि न उववर्जाति । ( ) इति । ततो नारकाणां परभवायुर्वन्धकाले बन्धोत्तरकाले च देवायुः-नारकायुर्भ्यो विकल्पाभावान् सर्वसम्बद्धा पञ्चेव विकल्पा भवन्ति ।

एवं देवानामिष पश्च विकल्पा भावनीयाः । नवरं नारकायुःस्थाने देवायुरिति वक्तव्यम् , तद्यथा -- देवायुष उठयो देवायुषः सत्ता इत्यादि ।

तथा तिर्यगायुष उदयस्तिर्यगायुषः सत्ता, एष विकल्प आद्येषु पञ्चमु गुणम्थानकेषु, शेषगुणस्थानकस्य तिर्यक्ष्वसम्भवात्, एष विकल्पः परभवायुर्वन्धकालात् पूर्वम् । बन्धकाले तु नारकायुषो बन्धः तिर्यगायुष उदयो नारक-निर्यगायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टः, अन्यत्र नारकायुषो बन्धः तिर्यगायुष उदयौः, तिर्यगायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टः सासादनस्य वाः अथवा मनुष्यायुषो बन्धः, तिर्यगायुष उदयो मनुष्य-तिर्यगायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टे सासादनस्य वा नान्यस्य, तिर्यगायुष उदयो मनुष्य-तिर्यगायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टे सासादनस्य वा नान्यस्य, तिर्यगायुष उदयो देव-तिर्यगायुषी सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टेः सासादनस्याविरतसम्यग्दृष्टे-देशविरतस्य वा, न सम्यग्निथ्यादृष्टः, तस्यायुर्वन्धामावात् । एते चत्वारो विकल्पाः परभवायुर्वन्धकाले । बन्धे तु व्यवच्छिन्ने तिर्यगायुष उदयो नारक-तिर्यगायुषी सती, एष विकल्प आद्यषु पञ्चसु गुणस्थानकेषु, नारकायुर्वन्धानन्तरं सम्यक्त्वादाविष गमनसम्भवात् । अथवा तिर्यगायुष उदयो देव-तिर्यगायुषी सती, अथवा तिर्यगायुष उदयो मनुष्य-तिर्यगायुषी सती, अथवा तिर्यगायुष उदयो देव-तिर्यगायुषी सती, एतेऽपि त्रयो विकल्पा आद्येषु पञ्चमु गुणस्थानकेषु । सर्वसम्बया तिरश्चां नव विकल्पा, चतस्वप्वि गतिषु तिरश्चामुत्पादसम्भवात् ।

तथा मनुष्यायुष उदयो मनुष्यायुषः सत्ता, एव विकल्पोऽयोगिकेविलनं यार्वत्। तथा नारकायुषो बन्धो मनुष्यायुष उदयो नारक-मनुष्यायुषी सती, एव विकल्पो मिथ्यादृष्टेः। तथा तिर्यगायुषो
बन्धो मनुष्यायुष उदयम्तिर्यङ्-मनुष्यायुषी सती, एव विकल्पो मिथ्यादृष्टेः सासादनम्य वा। मनुष्यायुषो बन्धो मनुष्यायुष उदयो मनुष्यायुषी सती, एव विकल्पो मिथ्यादृष्टेः सासादनस्य वा। देवायुषो बन्धो मनुष्यायुष उदयो देव-मनुष्यायुषी सती, एव विंकल्पोऽपमत्तगुणम्थानकं यावत्। एते चत्वारो विकल्पाः परभवायुर्वन्धकाले। बन्धे तु व्यवच्छिके मनुष्यायुष
उदयो नारक-मनुष्यायुषी सती, एव विकल्पोऽपमत्तगुणम्थानकं यावत्, नारकायुर्वन्धानन्तरं
संयमप्रतिपत्तेरिष सम्भवात्। मनुष्यायुष उदयम्तिर्यङ्-मनुष्यायुषी सती, एवोऽपि विकल्पोऽप्र-

१ देवा नारका वा देवेषु नारकेष्विप नोपपदान्ते ॥ २ सं० १ त० म० पर्यव वि ॥ ३ सं० त० °य., तिर्यमा ॥ ४ सं० त० म० 'वत् । बन्धकाले तु नार । सं० वत् । नार ॥ ५ सं० १ सं० त० म० 'हेष्टे. । तिर्यमा ॥ ६ सं० १ त० म० 'कल्पो मिश्रवर्जनप्र ॥

मत्तगुणस्थानकं यावत् । मनुष्यायुष उदयो मनुष्य-मनुष्यायुषी सती, एँषोऽपि विकल्पः प्राग्वत् । मनुष्यायुष उदयो देव-मनुष्यायुषी सती, एँष विकल्प उपशान्तमोहगुणस्थानकं यावत् , देवायुषि बद्धेऽप्युपशमश्रेण्यारोहसम्भवात् । सर्वमञ्जया मनुष्याणां नव भन्नाः । तदेवमायुषि सर्वसञ्चया अष्टाविञ्चतिर्भन्नाः ॥

तथा गोत्रे सामान्येनैकं बन्धस्थानम्, तद्यथा—उश्चैगीत्रं नीनैगीत्रं वा, द्वयोः परस्परविरुद्धत्वेन युपपद्धन्धाभावात् । उदयम्थानमप्येकम्, तदपि द्वयोरन्यतरत्, परस्परविरुद्धत्वेन युगपद् द्वयोरुदयाभावात् । द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—द्वे एकं च । तत्र उश्चैगीत्र-नीनैगीत्रे समुदिते द्वे, तेजस्कायिक-वायुकायिकावस्थायां उश्चिगीत्रे उद्विति एकम्, अथवा नीनैगीत्रेऽयोगिकेवितिद्विन-रमसमये क्षीणे एकम् ।

सम्प्रति संवेध उच्यते—नीचैगींत्रस्य बन्धः नीचैगींत्रस्योदयः नीचैगींत्रं सत्, एष विकस्पस्तेजस्कायिक-वायुकायिकेषु लभ्यते । तद्भवाद् उद्धृतेषु चाशेषजीवेप्वेक-द्धि-त्रि-चतुः-तिर्यकपञ्चेन्द्रियेषु कियत्कालं नीचैगींत्रस्य बन्धो नीचैगींत्रस्योदय उच्च-नीचैगींत्रे सती, अथवा
नीचैगींत्रस्य बन्ध उच्चेगींत्रस्योदय उच्च-नीचैगींत्रं सती, एतो द्वौ विकल्पौ मिथ्यादृष्टिषु
सासादनेषु वा, न सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यादिषु, तेषां नीचैगींत्रबन्धाभावात् । तथा उच्चेगींत्रस्य बन्धो
नीचैगींत्रस्योदय उच्च-नीचैगींत्रं सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टिगुणस्थानकादारभ्य देशविरतिगुणस्थानक यावत् पाप्यते न परतः, परनो नीचैगींत्रस्योदयाभावात् । तथा उच्चेगींत्रस्य बन्ध
उच्चेगींत्रस्योदय उच्च-नीचैगींत्रं सती, एष विकल्पो मिथ्यादृष्टरारभ्य सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानकं
यावद् न परतः, परनो बन्धाभावात् । बन्धाभावे उच्चेगींत्रस्योदय उच्च-नीचैगींत्रे सती, एष
विकल्प उपज्ञान्तमोदृगुणस्थानकादारभ्य अयोगिकेवलिद्विचरमसमयं यावद्वसेयः । उच्चेगींत्रस्योदय उच्चेगींत्रं सत्, एष विकल्पोऽयोगिकेवलिचरमसमये । तदेवमेते गोत्रस्य सर्वसम्भया
सप्त भक्षाः ॥

#### मोहं परं वोच्छं॥९॥

अतः परं मोहं वक्ष्ये, मोहनीयम्य बन्धादिम्थानानि वक्ष्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥ तत्र प्रथमतो बन्धम्थानप्ररूपणार्थमाह—

### बाबीस एक्कवीसा, सत्तरसा तेरसेव नव पंच। चड तिग दुगं च एकं, बंघडाणांणि मोहस्स ॥ १०॥

'मोहम्य' मोहनीयम्य दश बन्धम्थानानि, तद्यथा - द्वाविंशतिः एकविंशतिः सप्तद्श त्रयो-

९ सुद्भि० अयमध्यप्रमत्तगुण स्थानकं यावत् ॥ २ सुद्भि० अयमुपशा" ॥ ३ सुद्भि० एकम्, अथवा नीचैगोंत्रे उद्दलिते एकम्, अथ" ॥ ४ गाथेयं सप्ततिकाभाष्ये एकोनविशतितमी ॥ ५ भाष्ये तु--- "णाणि दस मोहे ॥

दश्च नव पश्च चतक्षः तिकः द्वे एका च । तत्र सम्यक्त्व-सम्यग्मिध्यात्वे बन्धे न भवतः, न च त्रयाणां वेदानां युगपद् बन्धः किन्त्वेककालमेकस्यैव, हास्य-रितयुगला-ऽरित-शोकयुगले अपि न युगपद् बन्धमायातः किन्त्वेकतरमेव युगलम् , ततो मोहनीयम्योत्कर्षतः प्रभूतप्रकृतिबन्धो द्वार्विशातः, सा च मिध्यादष्ठिगुणस्थानके प्राप्यते । ततः सासादनसम्यग्दष्टिगुणस्थानके मिध्यात्वस्य बन्धाभावाद् एकविशतः, यद्यप्यत्र नपुंसकवेदम्यापि बन्धो न भवति तथापि तत्स्थाने क्विवेदः पुरुषवेदो वा प्रक्षिप्यत इत्येकविशतेरेवं बन्धः । ततो मिश्रा-ऽविरतसम्यग्दष्टिगुणस्थानक्योरनन्तानुबन्धिनामपि बन्धाभावात् सप्तद्य । ततोऽपि देशविरितगुणस्थानकेऽप्रत्याख्यानक्ष्याणां बन्धाभावात् त्रयोदश । ततोऽपि प्रमत्ता-ऽप्रकृतरेरणेषु प्रत्याख्यानावरणानां बन्धाभावात् त्रयोदश । ततोऽपि प्रमत्ता-ऽप्रकृत्वरणेषु प्रत्याख्यानावरणानां बन्धाभावाद् नव, यद्यपि अरित-शोकरूपं युगलं प्रमत्तगुणस्थानके एव व्यवच्छित्रं तथापि तत्स्थाने हाम्य-रितयुगलं प्रक्षिप्यते इत्यपमत्त्या-ऽपूर्वकरणयोनवकबन्धो न विरुध्यते । ततो हाम्य-रित-भय-जुगुप्सा अपूर्वकरणचरमममये बन्धमाश्रित्य व्यवच्छिद्यन्ते इति अनिवृत्तिबादरसम्परायागुणस्थानके प्रथमभागे पञ्चलनकोषस्य बन्धमाश्वात् त्यस्य वन्धाभावात् चतस्या वन्धः । चतुर्थभागे सञ्चलनमानस्य बन्धाभावाद् द्वयमिन्यः । पञ्चमभागे सञ्चलनमायाया अपि बन्धाभावादेकम्याः सञ्चलनलोम-प्रकृतेर्वन्थः । ततः परं बादरसम्परायोदयाभावात् तस्या अपि वन्धः ॥ १० ॥

तदेवमुक्तानि मोहनीयम्य बन्धम्थानानि । सम्प्रत्युद्यम्थानान्यभिधित्युराह -

#### एंकं व दो व चउरो, एत्तो एकाहिया दसुकोसा। ओहेण मोहणिजे, उदयहाणा नव हवंति॥ ११॥

'ओवेन ' सामान्येन मोहंनीये उदयस्थानानि नव भवन्ति, तद्यथा—एकं द्वं चत्वारि 'अतः ' चतुष्कादृष्वं त्वेकाधिका उदयविकल्पास्तावदवगन्तव्या यावदुत्कर्षतो 'दश ' दश-कमुद्यस्थान भवतीत्यर्थः १-२-४-५-६-७-८-९-१०। एतानि चानिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्था-नकादारभ्य पश्चानुपृद्यो किञ्चद् भाव्यन्ते तत्र चतुर्णा संज्वलनानामन्यतमस्योदये एकमुदय-स्थानम्, तदेव वेदत्रयान्यतमवेदोदयपक्षेपे द्विकम्, तत्रापि हास्य-रतिरूपयुगलपक्षेपे चतुष्कम्, तत्रैव भयपक्षेपात् पञ्चकम्, जुगुप्सापक्षेपात पद्कम्, तत्रेव चतुर्णा प्रत्याच्यानावरणकषायाणा-मन्यतमस्य प्रक्षेपे सप्तकम्, तत्रैव चाप्रत्याच्यानावरणकपायाणामन्यतमस्य प्रक्षेपेऽष्टकम्, तत्रैव चतुर्णामनन्तानुबन्धिकषायाणामन्यनमस्य प्रक्षेपे नवकम्, तत्रैव मिथ्यात्वप्रक्षेपे दशकम्। एतच सामान्येनोक्तम्, विशेष तस्त्वमे सूत्रकृदेव सप्तपञ्चं कथयिष्यतीति तत्रैव भावयिष्यते ॥ ११॥

तदेवमुक्तान्युदयस्थानानि । सम्प्रति सत्तास्थानानि प्रतिपिपादिषपुराह-

९ सं० त० °व। ततो ॥ २ सं० १ त० °वरणबन्धा ॥ ३ मुद्धि० विना- °णाम्, चतु ॥ ४ मुद्धि० विना- °यो., पत्र ॥ ५ गाथेयं सप्ततिकाभाष्ये पत्रविश्वतितमी ॥ ६ म० उदये ठाणाणि नव हुंति। सं. १ त० "यहाणाणि नव हुंति॥ ७ सं० १ त० "हनीयस्य ॥ ८ सं० १ सं० त० म० °स्थानकषा ॥

अर्हुगसत्तगछबउतिगवुगएगाहिया भवे वीसा।
तेरस बारिकारस, इत्तो पंचाइ एक्णा ॥ १२॥
संतस्स पगइठाणाइँ ताणि मोहस्स हुंति पन्नरस।
बंधोदयसंते पुण, भंगविगप्पा बहु जाण ॥ १३॥

विंशतिः अष्टक-सप्तक-पर्क-चतुः-त्रि-एकािषका, तथा त्रयोदश द्वादश एकादश, 'अतः' एकादशकात् सत्तास्थानाद् 'एकोनािन' एकेकोनािन पञ्चादीिन सत्तायाः प्रकृतिस्थानािन मोह-नीयस्यावगन्तन्यािन, तािन च सर्वसङ्क्ष्या पञ्चदश भविन्त । इदमत्र तात्पर्यम् मोहनीये पञ्चदश सत्ताप्त्रकृतिस्थानािन, तद्यथा — अष्टाविंशतिः सप्तविंशतिः पञ्चिंदाितः चतुर्विंशतिः त्रयोविंशतिः द्वाविंशतिः एकविंशतिः त्रयोदश द्वादश एकादश पञ्च चतस्र, तिसः द्वे एका च । तत्र सर्वप्रकृतिसमुदायोऽष्टाविंशतिः। तंतः सम्यक्त्वे उद्विक्ति सप्तविंशतिः। ततोऽि रम्य-गिमध्यात्वे उद्विक्ति पञ्चिंशतिः। ततोऽि मिध्याद्वे अपिते त्रयोविंशतिः। ततोऽि सम्यग्नि-ध्याद्वे अपिते द्वाविंशतिः। ततोऽि मिध्याद्वे अपिते त्रयोविंशतिः। ततोऽि सम्यग्नि-ध्यात्वे अपिते द्वाविंशतिः। ततोऽि सम्यग्नि-ध्यात्वे अपिते द्वावशाः। ततोऽि स्वविदे अपिते द्वावशाः। ततः पर्तः नोकषायेषु अणिषु पञ्च। ततोऽि पुरुषवेदे क्षिणे चतसः। ततोऽि सज्वलनक्रादे अपिते द्वावशाने प्रकृतिः सैतीति। तदेवसुक्तानि सत्ताम्थानि। एतेषु पुनर्वन्ध-उत्य-मत्ताम्थानेषु प्रत्येकं संवेधेन च वहवो भङ्का भवित्ति, तेश्च भङ्कान् यथावत् प्रतिपाद्यमानान् सम्यग् जानीिह।।१२।।१३॥

तत्र प्रथमतो बन्धम्थानेषु भक्कनिरूपणार्थमाह—

### छन्वावीसं चउ इगवीसे सत्तरस तेरसे दो दो। नवबंघगे वि दोन्नि उ. एकेक्सओ परं भंगा ॥ १४॥

'द्वाविंशनों 'द्वाविंशतिबन्धे षड् विकल्पा भवन्ति। तत्र द्वाविंशतिरियम्— मिथ्यात्वं षोडश क गयाः त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः हाम्य-रितयुगलाऽ-रित-शोकयुगल्योन्यतरद् युगलं भयं जु-गुप्सा च। अत्र भङ्गाः षट्, तथाहि हाम्य-रितयुगले अरित-शोकयुगले च प्रत्येकं द्वाविंशतिः प्राप्यते इति द्वौ भङ्गौ, तौ च द्वौ भङ्गौ त्रिप्वपि वेदेषु प्रत्येकं विकल्पेन प्राप्येते इति द्वौ त्रिभिर्गुणितौ जाताः षट्। सैव द्वाविंशतिर्मिथ्यात्वेन विना एकविंशतिः, नवरमत्र द्वयोवेंदयोरन्य-तरो वेद इति वक्तव्यम्, यत एकविंशतिबन्धकाः सासादनसम्यग्दष्टयः, ते च स्त्रविदं वा बभ्नन्ति पुरुषवेदं वा, न नपुंसकवेदम्, नपुंसकवेदबन्धम्य मिथ्यात्वोदयनिबन्धनत्वात्, सासादनानां च मिथ्यात्वोदयाभावात्। अत्र च भङ्गाश्चत्वारः, तथा चाह—"चउ एगवीस" ति 'एकविंशतौ'

१ गायेयं सप्ततिकाभाष्ये एकचत्वारिंशत्तमी ॥ २ सं०१ सं० त० ०गप्पे ॥ ३ सं० म० छा० तत्र सं॰॥ ४ सं०१ त० सती । त॰॥ ५ सं०१ त० तनश्च भक्तान् प्रति॰॥

एकविंशतिबन्धे कत्वारो भक्ताः । तत्र हास्य-रितयुगला-ऽरित-शोकयुगलाभ्यां प्रागिव द्वौ भक्तौ, तौ च प्रत्येकं स्रीवेदे पुरुषवेदे च प्राप्येते इति द्वौ द्वाभ्यां गुणितौ जाताश्रत्वारः । सैव चैकिविंशतिरनन्तानुबन्धिचतुष्टयबन्धाभावे सप्तद्रश्च, नवरमत्र वेदेषु मध्ये पुरुषवेद एवैको वक्तव्यः, न स्त्रीवेदोऽपि, यतः सप्तद्रशबन्धकाः सम्यग्मिथ्यादृष्ट्योऽविरतसम्यग्दृष्ट्यो वा, न चैते स्त्रीवेदं ब्रधन्ति, तद्धन्धस्यानन्तानुबन्ध्युत्यनिमित्तत्वात्, सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यादीनां चानन्तानुबन्ध्युत्याभावात् । अत्र च हास्य-रितयुगला-ऽरित-शोकयुगलाभ्यां प्रागिव द्वौ भक्तौ । ता एव सप्तद्रश प्रकृतयोऽप्रत्याख्यानकषायचतुष्ट्यरितास्त्रयोदश, अत्रापि प्रागिव द्वौ भक्तौ । ता एव त्रयोदशं प्रत्याख्यानावरणचतुष्ट्यरिता नव, अत्रापि तावेव द्वौ भक्तौ, यत आह—"नवबंधगे उ दोत्रि उ" नवबन्धके द्वौ भक्तौ, तौ च प्रमत्ते द्वाविष द्वष्टव्यौ, अप्रमत्ता-ऽपूर्वकरणयोस्त्वेक एव भक्तः, तत्रारित-शोकस्त्रपस्य युगलस्य बन्धासम्भवात् । तथा ता एव नव हास्य-रितयुगल-भय-जुगुप्साबन्धन्यवच्छेदे पञ्च, अत्रको भक्तः । एवं चतुः-त्रि-द्वि-एकबन्धेप्तिप प्रत्येकमेकक एव भक्तो वाच्यः, तथा चाह- —"एकेकम्अो परं भंगा" 'अतः' नवकबन्धात् परं पञ्चादिषु भक्ताः वर्त्येकम् 'एकेकः' एकेकसक्त्रा विद्वाव्याः । मकारस्वलाक्षणिकः ।

अमीषां च द्वाविंशत्यादिबन्धम्थानानां कालप्रमाणिमदम् द्वाविंशतिबन्धम्य कालोऽभव्यानिधक्त्य अनाचपर्यवसितः, भव्यानिधक्त्य नादिसपर्यवसितः, सम्यक्तवपरिश्रष्टानिधक्त्य जधन्येनान्तर्भ्रह्तीप्रमाणः, उत्कर्षतो देशोनोऽपाधपुद्गलपरावतः। एकविंशतिबन्धम्य कालो जधन्येन समयमात्रः, उत्कर्षतः षडाविलकाः। सप्तदशबन्धम्य कालो जधन्येनान्तर्भृह्तीम्, उत्कर्षतः किञ्चित् सम्यिकानि त्रयस्थिशत्सागरोपमाणि । तथाहि - - त्रयस्थिशत्सागरोपमाणि अनुत्तरस्य प्राप्यन्ते, अनुत्तरस्यस्य च्युत्वा यावदद्यापि देशविगतिं सर्वविगतिं वा न प्रतिपद्यते तावत् सप्तदशबन्ध एवति किञ्चत्समधिकानि त्रयास्थिशत्सागरोपमाणि। त्रयोदशबन्धम्य नवबन्धम्य च कालः प्रत्येकं जधन्येनान्तर्भृहृत्तम्, उत्कर्षतस्तु देशोनां पूर्वकोटी, यतस्ययोदशबन्धो देशविगतौ नवकन्यम्तु सर्वविगतौ, देशविगतिः सर्वविगतिश्चोत्कर्षतोऽपि देशोनपूर्वकोटिप्रमाणा। पञ्चादिषु पुनर्वन्धम्थानेषु कालः प्रत्येकं जधन्येनेकं समयम्, उत्कर्षेण चान्तर्भृहृत्तम्। एकसमयता कथम् १ इति चेद् उच्यते — उपशमश्रेण्यां पञ्चविधं बन्धमारभ्य द्वितीये समये कश्चित् कालं कृत्वा देवलोकं याति, देवलोके च गतः सन् अविगतो भवति, अविगतत्वे च सप्तदशबन्ध इत्येकसमयता। एवं चतुर्विधवनधादिष्विप भावनीयम्॥ १४ ॥

तदेवं कृता कालनिरूपणा सम्प्रत्येतेषामेव बन्धस्थानानां मध्ये कस्मिन् कियन्ति प्रागुक्ता-न्युदयस्थानानि भवन्ति ? इत्येतद् निरूप्यते - -

> दस बाबीसे नव इक्कवीस सत्ताइ उदयठाणाई। छाई नव सत्तरसे, तेरे पंचाइ अहेव॥ १५॥

१ मुद्रिक एकेंद संख्या ।। २ संव १ तक "नपूर्व" ।।

## चतारिमाइ नवबंधगेसु उक्कोस सत्त उदयंसा । पंचविहबंधगे पुण, उदओ दोण्हं सुणेयव्वो ॥ १६॥

'द्वाविंशतौ' द्वाविंशतिबन्धे सप्तादीनि दशपर्यन्तानि चत्वारि उदयस्थानानि भवेन्ति । तद्यथा—सप्त अष्टौ नव दश । तत्र मिथ्यात्वम् अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरण-संज्वलनकोधा-दीनामन्यतमे त्रयः कोधादिकाः, यत एकम्मिन् कोधे वेद्यमाने सर्वेऽपि कोधा वेद्यन्ते, समान-जातीयत्वात् । एवं मान-माया-लोभा अपि द्रष्टत्याः । न च युगपत् कोध-मान-माया-लोभाना-मुदयः, पूरम्परिवरोधाद् इत्यन्यतमे त्रयो गृह्यन्ते । तथा त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, हाम्यरित-युगला-ऽरित-शोकयुगलयोरन्यतरद् युगलम्, एतासां सप्तप्रकृतीनां द्वाविंशतिबन्धकं मिथ्यादृष्टा-मुदयो भ्रवः। अत्र भक्ताश्चतुर्विंशतिः, नद्यथा—हास्य-रितयुगले अरित-शोकयुगले च प्रत्येकमे-केको भक्तः प्राप्यत इति द्वौ भक्तो, तौ च प्रत्येकं त्रिप्यपि वेदेषु प्राप्यते इति द्वौ त्रिभिर्गुणितौ जाता यद्, ते च प्रत्येकं कोधादिषु चतुर्पु प्राप्यन्ते इति षद् चतुर्भिर्गुणिता जाताश्चतुर्विंशतिः । तम्मिन्तेव सप्तकं भये वा जुगुप्सायां वा अनन्तानुबन्धिनि वा प्रक्षिते अष्टानामुदयः । अत्र भयादौ प्रत्येकमेकका चतुर्विंशतिः प्राप्यते इति तिस्र. चतुर्विंशतयोऽत्र द्रष्टन्याः ।

ननु मिथ्याद्देष्टरवश्यमनन्तानुबन्धिनामुदयः सम्भवति तत् कथमिह मिथ्याद्दृष्टिः सप्तोद्ये अष्टोदये वा किम्मिश्चिद्वन्तानुबन्ध्युद्यरिहत प्रोक्तः / उच्यते—इह सम्यग्दृष्टिना सता केन-चित् प्रथमतोऽनन्तानुबन्धिनो विसंयोजिता , एनावनैव च स विश्रान्तो न मिथ्यात्वादिक्षयाय उद्युक्तवान् तथाविधसामप्रयभावात् , ततः कालान्तरे मिथ्यात्वं गतः सन् मिथ्यात्वप्रत्ययतो भ्योऽप्यनन्तानुबन्धिनो बङ्गाति, ततो बन्धावैलिका यावत् नाद्याप्यतिकामित तावत् तेषामुद्यो न भवति बन्धाविलकायां त्वतिकान्नायां भवेदिति ।

ननु कथ बन्धाविकातिक्रमेऽप्युदयः सम्भवति / यतोऽबाधाकालक्षये सत्युदयः, अबा-धाकालश्चानन्तानुबन्धिनां जघन्येनान्तर्मुहूर्तम्, उत्कर्षेण तु चत्वारि वर्षसहस्राणीति, नैष दोषः, यतो बन्धसमयादारभ्य तेषां नावत् सत्ता भवति. सत्तायां च मत्यां बन्धे प्रवर्तमाने पतह्रहता, पतद्रहताया च शेषसमानजातीयप्रकृतिदिलकमङ्गान्तिः, सङ्गमच दलकं पतह्रहप्रकृतिक्रपतया परिणमते, ततः सङ्गमावलिकायामतीतायामुदयः, नतो बन्धाविकायामतीतायामुदयोऽ-भिधीयमानो न विरुध्यते।

तथा तस्मिन्नेव सप्तके भय-जुगुप्सयोः अथवा भया-ऽनन्तानुबन्धिनोः यद्वा जुगुप्सा-ऽन-न्तानुबन्धिनोः प्रक्षिप्तयोर्नवानामुदयः । अत्राप्येकैकस्मिन् विकल्पे प्रागुक्तक्रमेण भक्ककानां चतुर्विद्यतिः प्राप्येन इति तिस्रश्चतुर्विगतयो द्रष्टव्याः । तथा तस्मिन्नेव सप्तके भय-जुगुप्सा-ऽन-न्तानुबन्धिषु प्रक्षिप्तेपु दशानामुदयः । अत्रैकैव भक्ककानां चतुर्विगतिः । सर्वसङ्क्ष्यया द्वाविशति-बन्धे अष्टौ चतुर्विशतयः ।

१ सं० १ म० छा० "सारिआइ ॥ २ सं० १ "वन्तीत्यर्थ. । ३ सं० म० मुद्धि० "बल्का या" ॥ ४ सं० १ त० म० "मति ॥ ५ सं० १ सं० त० म० "यः । नव एकविश्रतिः 'एक" ॥

"नव एकवीस" ति 'एकविंशतौ' एकविंशतिबन्धे सप्तादीनि नवपर्यन्तानि त्रीणि उदयस्थानानि भवन्ति, तद्यथा—सप्त अष्टौ नव । तत्र सप्त अनन्तानुबन्धि-अप्रत्याख्यानाय-रण-संज्वलनकोधादीनामन्यतमे चत्वारः कोधादिकाः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युग-ल्योरन्यतरद् युगलम्, एतासां सप्तप्रकृतीनामुदयः एकविंशतिबन्धे ध्रुवः। अत्र प्रागुक्तकमेण भक्त-कानां चतुर्विंशतिः । तथा तिस्मन्तेव सप्तकं भये वा जुगुप्सायां वा क्षिप्तायामष्टानामुदयः । अत्र द्वे चतुर्विंशती भक्तकानाम् । भय-जुगुप्सयोस्तु युगपत् प्रक्षिप्तयोर्नवानामुदयः । अत्र चैका भक्तकानां चतुर्विंशतिः । सर्वसक्ष्यया एकविंशतिबन्धे चनस्रधतुर्विंशतयः । अयं चैकविंशतिबन्धः सासादने प्राप्यते । सासादनश्च द्विधा, श्रेणिगतोऽश्रेणिगतश्च । तत्राश्रेणिगतं सामादनमाश्रित्यामृनि सप्तादीनि उदयस्थानान्यवगन्तव्यानि ।

यस्तु श्रेणिगतस्तत्रादेशद्वयम्—केचिद्गाहुः— अनन्तानुबन्धिसत्कर्मसहितोऽप्युपर्शंमश्रेणि प्रतिपचते, तेषां मतेनानन्तानुबन्धिनामप्युपशमना भवति । एतच सृत्रेऽपि संवादि, तटुक्तं मृत्रे—

अणदंसणपुंसित्थी, (आव० नि० गा० ११६) इत्यादि ।

श्रेणीतश्च प्रतिपतन् कश्चित् सासादनभावमप्युपगच्छति, सामादनभावं चोपगते यथोक्तानि त्रीणि उदयस्थानानि भवन्ति ।

अपरे पुनराहु:—अनन्तानुबन्धिन क्षपियत्वेवोपशमश्रेणि प्रतिपद्यते न तत्सत्कर्मा, तेषां मतेन श्रेणितः प्रतिपतन् सासादनो न भवति, तस्यानन्तानुबन्ध्युदयासम्भवात्, अनन्तानु- बन्ध्युदयसहितश्च सासादन इप्यते, "अणंताणुवंधुदयरहियस्स सासणभावो न सभवइ" ( ) इति वचनात्।

अथोच्यते—यदा मिथ्यात्वं प्रत्यिभमुखो न चाद्यापि मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते तदानीमनन्ता-नुबन्ध्युदयरहितोऽपि सासादनस्तेषां मतेन भविष्यतीति किमत्रायुक्तम् / तदयुक्तम् , एवं मति तस्य षडादीनि नवपर्यन्तानि चत्वार्युदयस्थानानि भवेयुः, न च भवन्ति, सूत्रे प्रतिषेधात् , तैर-प्यनभ्युपगमाच्च, तम्मादनन्नानुबन्ध्युदयरहितः सासादनो न भवतीत्यवश्यं प्रत्येयम् ।

"छाई नव सत्तरसे" सप्तद्यां बन्धस्थाने षडादीनि नवपर्यन्तानि चत्वार्युदयस्थानानि भवन्ति, तद्यथा—पट् सप्त अष्टौ नव । सप्तद्याबन्धका हि द्वये सम्यग्मिथ्यादृष्टयोऽविरतसम्यग्दृष्टयश्च । तत्र सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां त्रीणि उदयम्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्ट नव । तत्रानन्तानुबन्धिवर्जाः त्रयोऽन्यतमे कोधादयः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगलयोरन्यतरद् युगलम्, सम्यग्मिथ्यात्वं चेति सप्तानां प्रकृतीनामुद्यः सम्यग्मिथ्यादृष्टिष् ध्रवः । अत्र प्रागुक्तन्त्रमण्यात्वं चेति सप्तानां प्रकृतीनामुद्यः सम्यग्मिथ्यादृष्टिष् ध्रवः । अत्र प्रागुक्तकमेण भक्तकानां चतुर्विश्वतिः । अस्मिन्नेव सप्तके भये वा जुगुप्सायां वा प्रक्षिप्तायामष्टानामुद्यः, अत्र चैका चतुर्विश्वति भक्तकानाम् । भय-जुगुप्सयोस्तु युगपत् प्रक्षिप्तयोनेवानामुद्यः, अत्र चैका चतुर्विशितिभक्तकानाम् । सर्वसङ्गया सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां चतलश्चतुर्विशतयः । अविरतसम्यग्दष्टीनां सप्तदशबन्धकानां चत्वार्युदयस्थानानि, तद्यथा—षद् सप्त अष्टौ नव । तत्रौपश्चिकस-

म्यग्दष्टीनां सायिकसम्यग्दष्टीनां च अविरतसम्यग्द्दष्टीनां अनन्तानुबन्धिवर्जाक्षयोऽन्यतमे कोधा-दिकाः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगल्योरन्यतरद् युगलमिति षण्णामुद्यो ध्रुवः। अत्र प्रागिव भक्तकानामेका चतुर्विश्चतिः। अस्मिन्नेव षट्के भये वा जुगुप्सायां वा वेदकसम्य-क्त्वे वा प्रक्षिप्ते सप्तानामुद्यः। अत्र भयादिषु प्रत्येकमेकेका चतुर्विश्चतिः प्राप्यत इति तिक्ष-श्चतुर्विश्चतयः। तथा तस्मिन्नेव षट्के भय-जुगुप्सयोर्भय-वेदकसम्यक्त्वयोर्जुगुप्सा-वेदकसम्य-क्त्वयोर्वा प्रक्षिप्तयोरष्टानामुद्यः। तत्राप्येकेकिस्मन् विकल्पे भक्तकानां चतुर्विश्चतिः प्राप्यत इति तिक्षश्चतुर्विश्चतयः। भय-जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वेषुं च युगपत् प्रक्षिप्तेषु नवानामुद्यः, अत्र चका भक्तकानां चतुर्विश्चतिः। अविरतसम्यग्दष्टीनां सर्वाश्चतुर्विश्चतयोऽष्टौ। सर्वसङ्ख्यया सप्त-दशबन्धे द्वादश चतुर्विश्चतयः।

"तरे पंचाइ अट्टेव" त्रयोदशके बन्धस्थाने पञ्चादीन्यष्टपर्यन्तानि चत्वार्युदयस्थानानि भवन्ति, तद्यथा- पञ्च षट् सप्त अष्टौ । तत्र प्रत्याख्यानावरण-संज्वलनक्रोधादीनामन्यतमौ द्वौ क्रोधादिकौ, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगलयोरन्यतरद् युगलमिन्येतामां पञ्चाना प्रकृतीनामुदयः त्रयोदशबन्धे प्रवः । अत्र प्रागुक्तक्रमेण भक्कतानामेका चतुर्विशतः । भय-जुगुप्सावेदकसम्यक्त्वानामन्यतमिन्मन् प्रक्षिप्ते षण्णामुदयः। अत्र भयादिभिक्षयो विकल्पाः, एकैकिन्मन् विकल्पे भक्कतानां चतुर्विशतिरिति तिस्रश्चतुर्विशतयः । तथा तिस्त्रत्वेव पञ्चके भय-जुगुप्सयोरथवा भय-वेदकसम्यक्त्वयोर्यद्वा जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वयोः प्रक्षिप्तयोः सप्तानामुदयः । अत्रापि तिस्रश्चतुर्विशतयो भक्कतानाम् । भय-जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वेषु पुनर्युगपत् प्रक्षिप्तेष्वष्टानामुदयः, अत्र चेका चतुर्विशतिभक्कतानाम् । सर्वसङ्खया त्रयोदशबन्धे अष्टौ चतुर्विशतयः ॥ १५ ॥

"चतारि" इत्यादि । नवबन्धकेषु प्रमत्तादिषु चतुरादीनि सप्तपर्यन्तानि चत्वारि "उद्यंस" ति उदयक्षपविभागम्थानानि, उदयम्थानानीत्यर्थः । तद्यथा—चतसः पश्च षट् सप्त । तत्र संज्वलनकोधादीनामन्यतम एकः क्रोधादिकः, त्रयाणा वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगल्योरन्य-तरद् युगलमित्येतासा चतस्रणां प्रकृतीनामुदयः क्षायिकसम्यग्दृष्टिषु औपश्चमिकसम्यग्दृष्टिषु वा प्रमत्तादिषु ध्रुवः, अत्र चैका भक्कानां चतुर्विश्वतिः । अस्मिन्नेय चतुर्वकं भये वा जुगुप्सायां वा वेदकसम्यक्त्वे वा प्रक्षिते पश्चानामुद्यः, अत्र भक्कानां तिस्रश्चतुर्विशतयः । तथा तस्मिन्नेव चतुष्के भय-जुगुप्सयोरथवा भय-वेदकसम्यक्त्वयोर्यद्वा जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वयोः प्रक्षिप्तयोः षण्णामुद्यः, अत्रापि तिस्रश्चतुर्विशतयो भक्कानाम् । भय-जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वयोः प्रक्षिप्तयोः प्रणामुद्यः, अत्र प्रकृत्वाविशतयो भक्कानाम् । भय-जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वयोः प्रक्षिप्तयोः प्रकृतिस्थाः । "पंचविहा" इत्यादि । पश्चविधवन्धकेषु पुनरुद्यो द्वयोः प्रकृत्योर्ज्ञानव्यः, प्रकृतिद्वयान्यत्यः । "पंचविहा" इत्यादि । पश्चविधवन्धकेषु पुनरुद्यो द्वयोः प्रकृत्योर्ज्ञानव्यः, प्रकृतिद्वयान्यतमे वेदः, अत्र त्रिभिर्वेदेश्चतुर्भिश्च सञ्वलनानामेकतमः क्रोधादिः, त्रयाणां वेदाना-मन्यतमो वेदः, अत्र त्रिभिर्वेदेश्चतुर्भिश्च सञ्वलनानामेकतमः क्रोधादिः, त्रयाणां वेदाना-मन्यतमो वेदः, अत्र त्रिभिर्वेदेश्चतुर्भिश्च सञ्वलनेद्वादश्च भन्ना ॥ १६॥

१ सं०१ त० "षु युग" ॥

## इसी चडचंधाई, इकेकुदया हवंति सन्वे वि । चंधीवरमे वि तहा, उदयाभावे वि वा होजा ॥ १७ ॥

'हतः' पश्चकबन्धादनन्तरं चतुर्बन्धादयः सर्वेऽपि प्रत्येकम् 'एकैकोदयाः' एकैकप्रकृत्युदयाः 'भवन्ति' ज्ञातव्याः, तथाहि— चतुर्विधबन्धो भवति पुरुषवेदबन्धव्यवच्छेदे सति, पुरुषवेदस्य च युगपद् बन्ध-उदयौ व्यवच्छिद्येते ततश्चतुर्विधबन्धकाले एकोदय एव भवति, स च चतुर्णो संज्वलनानामन्यतमः । अत्र चत्वारो भक्ताः, यतः कोऽपि संज्वलनकोधेनोदयप्राप्तेन श्रेणि प्रतिपद्यते, कोऽपि संज्वलनमानेन, कोपि संज्वलनमायया, कोऽपि संज्वलनकोभेनेति चत्यारो भक्ताः । इह केचिच्चतुर्विधबन्धसङ्गमैकाले त्रयाणां वेदानामन्यतमस्य वेदस्योदयिम-च्छन्ति, ततस्तन्मतेन चतुर्विधबन्धकस्यापि प्रथमकाले द्वादश द्विकोदयभक्ता लभ्यन्ते । तदुक्तं प्रथसक्षद्वमुलटीकायाम्—

चतुर्विधवन्धकस्याप्याद्यविभागे त्रयाणां वदानामन्यतमस्य वेदम्योदय केचिदि-च्छन्ति, अतश्चतुर्विधवन्धकम्यापि द्वादश द्विकोदयान् जानीहि । (पत्र २१६) इति ।

तथा च सति तेषां मतेन सर्वसङ्ख्या द्विकोदये चतुर्विशतिर्भङ्गा अवसेया । सज्वलन-कोधबन्धव्यवच्छेदे च सति त्रिविधो बन्धः, तत्राप्येकविध एवोदय । अत्र त्रयो भङ्गाः. नव-रमत्र संज्वलनक्रोधवजीनां त्रयाणामन्यतम इति वक्तव्यम्, यत संज्वलनक्रोधोदये मत्यवस्यं संज्वलनकोधस्य बन्धेन भवितव्यम् ''जे" वेयडे ते बंधड'' ( ) इति व<del>च</del>नात , तथा च मिन चतुर्विध एव बन्ध प्रमक्तः । ततः सज्वलनकोधम्य बन्धे व्यविच्छ्यमाने उदयोऽपि व्यवच्छिद्यत इति त्रिविधे बन्धे एकविध उदयस्रयाणामन्यतम इति वक्तव्यम् । सज्वलन-मानबन्धव्यवच्छेदे द्विविधो बन्ध , तत्राप्येकविध एवोदय , केवल म माया-लोभयोगन्यतर इति वक्तव्यः, युक्तिः प्रागिवात्राप्यनुसरणीया, अत्र च द्वौ भन्नौ । सज्वलनमायाबन्धव्यवच्छेदे एकस्य संज्वलनलो भस्य वन्धः तस्यव चोदयः, अंत्रको भक्तः । इह यद्यपि चतुरादिषु बन्धस्था-नेषु सज्वलनानामुदयमधिकृत्य न कश्चिद् विशोषः, तथापि बन्धस्थानापेक्षया मेदोऽस्तीति भन्नाः पृथगमे गणियप्यन्ते । तथा 'बन्धोपरमेऽपि' बन्धाभावेऽपि मोहनीयस्य सक्ष्मसम्पराय-गुणस्थानके एकविध उदयो भवति, स च सज्वलनलोभस्यावसेयः, तद्गतसूक्ष्मिकद्विवदनात् । ततः परम् 'उदयाभावेऽपि' उदयेऽपगतेऽपि उपशान्तकषायमधिकृत्य मोहनीयं सद भवति. एतच प्रसङ्गागनमिति कृत्वोक्तम् , अन्यथा बन्बस्थानोदयस्थानेषु परम्परं संवेधेन चिन्त्यमानेषु नेदं सत्कर्मताभिधानमुपयोगीति ॥ १७ ॥

सम्प्रति दशादिषु एकपर्यवसानेषु उदयम्थानेषु यावन्तो भङ्गाः सम्भवन्ति तावतो निर्दिदिक्षराह—

१ सं० छा० "तुर्विश्रो म"।। २ सं० छा० "मणका"।। ३ सं० त० "क एकोद"।। ४ यो वेदयति स बन्धयति ।। ५ सं० सं० १ त० छा० "इ से ब"॥ ६ सं० "धवन्धे ।। ७ सं० "कव्यः॥

## एकग छक्केकारस, यस सत्त चडक एकगा चेव। एए चडवीसगया, चडवीस दुगेकमिकारा॥ १८॥

इह दशादीन्युदयस्थानान्यिषकृत्य यथास्या स्यापदयोजना कर्तव्या, सा चैवम्—दशो-दये एका चतुर्विशतिः। नवीदये षद्, तद्यथा — द्वाविशतिवन्धे तिस्रः, एकविशतिवन्धे तिश्रा-ऽविरतसम्यग्दष्टिससदशवन्धे च प्रत्येकमेकैका। अष्टोदये एकादश — तत्र द्वाविशतिवन्धे अवि-रतसम्यग्दष्टिससदशवन्धे च प्रत्येकं तिस्रः तिस्रः, एकविशतिवन्धे मिश्रससदशवन्धे च प्रत्येकं द्वे द्वे, त्रयोदशवन्धे चैका। तथा ससोदये दश—-तत्र द्वाविशतिवन्धे एकविशतिवन्धे मिश्रससदशवन्धे च प्रत्येकमेकेका, अविरतसम्यग्दष्टिससदशवन्धे त्रयोदशवन्धे च प्रत्येक तिस्रः तिस्रः, नवकवन्धे त्वेका। तथा षद्धदये सस---तत्राविरतसम्यग्दष्टिससदशवन्धे एका, त्रयोदशवन्धे नवकवन्धे च प्रत्येकं तिस्रः। तथा पञ्चकोदये चतसः — तत्र त्रयोदशवन्धे एका, त्रयोदशवन्धे नवकवन्धे च प्रत्येकं तिस्रः। तथा पञ्चकोदये चतसः — तत्र त्रयोदशवन्धे एका, नववन्धे तिसः। चतु-दकोदये एका चतुर्विशतिः। "एए चउत्रीसगय" ति 'एते' अनन्तरोक्ता एकादिका सञ्चाविश्वाः 'चतुर्विशतिगताः' चतुर्विशत्यिधायका एता अनन्तरोक्ताश्चतुर्विशतयो ज्ञानव्या इत्यर्थः। एताश्च सर्वमञ्चया चत्वारिशत्। तथा "चउत्रीम दुगे" ति द्विकोदये चतुर्विशतिश्वाः । "इक्षमिकार" ति एकोदये एकादश भक्ताः। ते चैवम् — चतुर्विधवन्धे चत्वारः, त्रिविधवन्धे त्रयः, द्विविधवन्धे द्वै, एकविधवन्धे एक., वन्धामावे चैक इति ॥ १८॥

सम्प्रत्येतेषामेव भक्तानां विशिष्टनरसङ्ग्यानिरूपणार्थमाह --

## नवपंचाणउइसएहुदयविगप्पेहिँ मोहिया जीवा।

इह दशादिषु द्विकपर्यवसानेषु उदयम्थानेषु उदयम्थानभक्तकानामेकच्त्वारिंशत् चतुर्वि-शतयो रुड्धाः, तत एकच्त्वारिंशत् चतुर्विशत्या गुण्यते, गुणितायां च मत्यां जातानि नव शतानि चतुरशीत्यिषकानि ९८४। ततः तत्रैकोदयभक्ता एकादश प्रक्षिप्यन्ते, तेषु च प्रक्षितेषु नव शतानि पञ्चनवत्यिकानि ९९५ भवन्ति। एताबद्धिरुद्धयम्थानिकरूपैर्यथायोगं मर्वे संसारिणो जीवाः 'मोहिताः' मोहमापादिता विज्ञेयाः॥

सम्प्रति पदस्यानिरूपणार्थमाह----

## अउणत्तरिएगुत्तरिपयविंदसएहिँ विश्नया ॥ १९ ॥

इह पदानि नाम--मिथ्यात्वम् अप्रत्याख्यानावरणकोधः प्रत्याख्यानावरणकोध इत्येवमा-दीनि, ततो वृन्दानां--दशाचुदयस्थानरूपाणां पदानि पदवृन्दानि, आर्षत्वाद् राजदन्तादिषु मध्ये पाठाभ्युपगमाद्वा वृन्दशब्दस्य परनिपातः, तेषां शतेरेकमप्तत्यिषकेकोनसप्ततिसक्षेः ६९७१

९ सं० भद्रका" ॥ २ सं० १ त० "ता वेदितन्या. ॥

मोहिताः संसारिणो जीवा विज्ञेयाः, एतावत्सञ्ज्याभिः कर्मप्रकृतिभिर्यथायोगं मोहिताः संसारिणो जीवा ज्ञातव्या इत्यर्थः ।

अथ कथमेकसप्तत्यिकैकोनसप्तिस्वानि पदानां शतानि भवन्ति व उच्यते—इह दशोदये दशपदानि, दशपकृतय उदयमागता इत्यर्थः, एवं नवोदयादिप्विप नवादीनि पदानि भावनीयानि । ततो दशोदय एको दशिमगुण्यते, नवोदयाश्च पड् नविभः, अष्टोदयाश्च एका-दश अष्टभः, सप्तोदया दश सप्तभः, षष्टुदयाः सप्त षड्भः, पञ्चकोदयाश्चत्वारः पश्चभिः, चतुरुद्य एकश्चतुर्भः, द्विकोदय एको द्वाभ्याम् ; गुणियत्वा चैते सर्वेऽिष एकत्र मील्यन्ते ततो जाते द्वे शते नवत्यिके २९०। एतेषु च प्रत्येकमेकैका चतुर्विशत्मक्रकानां प्राप्यत इति भ्यश्चतुर्विशत्या गुण्यन्ते, गुणितेषु च सत्यु एकोदयभक्षपदान्येकादश प्रक्षिप्यन्ते ततो यथो-कसञ्चान्येव पदानां शतानि भवन्ति । इये चोदयस्थानसञ्चा पदसञ्चा च ये मनान्तरेण चतुर्विधवन्धसङ्गमकाले द्विकोदये द्वादश भक्षा उक्तास्नानिषकृत्य वेदिनव्याः ॥ १९ ॥

यदा पुनरेते नाधिकियन्ते तदा इयमुदयम्थानपदसञ्चया--

## नवतेसीयसएहिं, उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा। अउणत्तरिसीयाला, पयविंदमएहिं विश्लेया ॥ २०॥

उदयविकल्पेम्ज्यश्रीत्यधिकनवश्यतम् ह्याः ९८३ तथा वशावयादिक्षपृष्टन्दान्तर्गतानां पदाना शतैः सप्तचन्वारिश्वरिधकंकोनसमितिसङ्ग्याः ६९४७ यथायोगं सर्वेऽपि संसारिणो जीवा 'मोहिनाः' मोहमापादिता विज्ञयाः । तत्रोवयस्थानेषु पूर्वोक्तप्रकारेण परिसङ्ग्यायमानेषु ये मतान्तरेणोक्ताः श्वतुर्विधवन्धस्थाने द्विकोवये द्वादश भङ्गान्तेऽपसार्यन्ते, ततो नव शतानि ज्यर्शात्यधिकानि ९८३ उदयविकल्पाना भवन्ति । पदेषु च परिसङ्ग्यायमानेषु मतान्तरेणोक्तद्वादशभङ्गरातानि चतुर्विशतिपदानि अपनीयन्ते, ततो यथोक्तपदाना सङ्ग्या भवति । इह दशाद्य उदयास्तद्वज्ञाश्च जधन्यत एकसामयिका उन्कर्षन आन्तर्मोह्र्रिकाः, तथाहि — चतुरादिषु दशोदयपर्यन्तेप्ववश्य-मन्यतमो वेद्रोऽन्यतरद् युगलं विद्यते, वेदयुगलयोश्च मध्येऽन्यतरदवश्यं मुहूर्नादारतः परावर्तते, तदुक्तं पश्चसङ्गद्वमृलटीकायाम्—

वेदेन युगलेन वा अवश्यं मुहूर्नादारतः परावर्तितन्यम् (पत्र २१७) इति । तत उत्कर्षतः चनुष्कोदयादयः सर्वेऽप्यान्नमौहूर्तिका । द्विकौद्येककोदयाश्च आन्तमौहूर्-र्तिकाः सुप्रतीना एव । तथा यदा विविधिते उदये भक्के वा एकं समयं वर्तिन्वा द्वितीये समये गुणस्थानान्तरं गंच्छिति तदा अवश्यं बन्धस्थानभेदाद् गुणस्थानभेदात् स्वरूपतो वा भिन्नमुद-यान्तरं वा भक्कान्तरं वा यातीति सर्वेऽप्युदया भक्काश्च जघन्यत एकसामयिकाः ॥ २०॥

१ सं० त० छा० अत्र ॥ २ सं०१ त० "यश्र ए" ॥ ३ सं०१ त० 'स्थानेषु द्वि<sup>०</sup>॥ ४ सं० छा० 'न्तरोक्तद्वा<sup>०</sup>॥ ५ सं०१ छा० गन्छान्त ॥ ६ सं०१ म० यान्तीति॥

तदेवं बन्धस्थानानामुदयस्थानैः सहं परस्परसंवेध उक्तः । सम्प्रति सत्तास्थानैः सह तमभिषित्सुराह—

तिन्नेव य बाबीसे, इगबीसे अडवीस सत्तरसे।

छ बेव तेरनवबंघगेसु पंचेव ठाणाइं ॥ २१॥

पंचविहचउंविहेसुं, छ छक्क सेसेसु जाण पंचेव।

पत्तेयं पत्तेयं, चत्तारि य बंघवोच्छेए॥ २२॥

'द्वांविशतों' द्वाविशतिबन्धे त्रीणि सत्तान्थानानि, तथथा—अष्टाविशतिः सप्तविशतिः पित्तं शित्वः । तथाहि—द्वाविशतिबन्धो मिथ्याद्देषः, मिथ्याद्देष्टं स्वायंद्रयस्थानानि, तथथा—सप्त अष्टौ नव दश । तत्र सप्तोदयेऽष्टाविशतिरेकं सत्तान्थानम्, यनः सप्तोदयोऽनन्तानुबन्ध्युदयाभावे भवति, अनन्तानुबन्ध्युदयरहितश्च येन पूर्व मन्यग्द्रिना सता अनन्तानुबन्धिन उद्विताः ततः कालान्तरेण परिणामवश्नाने मिथ्यात्वं गतेन नृयोऽपि मिथ्यात्वप्रत्ययेन तेऽनन्तानुबन्धिनो बन्द्युन् मारभ्यन्ते स एव मिथ्याद्दिबन्धायिककामात्रं कालं यावदनन्तानुबन्ध्युदयरहितः प्राप्यते नान्यः, स चाष्टाविशतिसन्दर्भा इति अष्टाविशतिरेवकं सप्तोदये मत्तान्थानम् । अष्टोदये त्रीण्यपि सत्तान्थानानि, यतोऽष्टोदयो द्विधा—अनन्तानुबन्ध्युदयरहितोऽनन्तानुबन्ध्युदयसहितश्च । तत्र योऽनन्तानुबन्ध्युद्रयरहितोऽष्टोदयम्तत्र प्रागुक्तयुक्तरष्टाविशतिरेव सत्तान्धानम् । अनन्तानुबन्ध्युद्रयसिदते तु त्रीण्यपि सत्तान्धानम् । अनन्तानुबन्ध्युद्रयसिदते तु त्रीण्यपि सत्तान्धानम् । अनन्तानुबन्ध्युद्रयसिदते तु त्रीण्यपि सत्तान्धानानि —तत्र यावद् नाद्यापि सम्यक्त्वमुद्धल्यति तावदष्टाविशतिः, सम्यग्निभ्यात्वेऽप्युद्धलिते पित्रंशितः, अनादिमिथ्याद्देष्टर्वा पित्र्वातिः । एवं नवोदयेऽप्यनन्तानुबन्ध्युद्यसिद्दतेऽष्टाविशतिरेव, अनन्तानुबन्ध्युद्यसिद्दते तु त्रीण्यपि । दशोदयस्वनन्तानुबन्ध्युद्यसिद्दते एव भवित, ततन्तत्रापि त्रीणि मत्तान्थानानि भावनीयानि ।

"इगवीसे अट्टवीस" ति 'एकविंशतौ' एकविंशतिबन्धेऽष्टाविश्वतिरेकं सत्ताम्थानम् । एक-विंशतिबन्धो हि सासादनसम्यग्द्रष्टेभेयति, सासादनत्वं च जीवन्यौपशमिकसम्यक्त्वात् प्रच्यवमा-नम्योपजायते, सम्यक्त्वगुणेन च मिथ्यात्वं त्रिधा कृतम् , तद्यथा—सम्यक्त्वं मिश्रं मिथ्यात्वं च. ततो दर्शनत्रिकस्यापि सत्कर्मतया प्राप्यमाणत्वाद् एकविंशतिबन्धे त्रिप्वप्युदयम्थानेप्वष्टा-विंशतिरेकं सत्ताम्थानं भवति ।

"सत्तरसे छ खेव" सप्तद्यवन्धे षट् सत्तास्थानानि, तद्यथा — अष्टाविंशतिः सप्तविंशतिः चतुर्विंशतिः त्रयोविशतिः द्वाविशतिः एकविंशतिश्च । सप्तद्यवन्धो हि द्वयानां भवति, तद्यथा—सम्यग्मिथ्यादृष्टीनामविरतसम्यग्दृष्टीनां च। तत्र सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां त्रीण्युद्यन्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्टौ नव । अविरतसम्यग्दृष्टीनां चत्वारि, तद्यथा — षट् सप्त अष्टौ नव । तत्र षडुद्यो-ऽविरतानामौपशमिकसम्यग्दृष्टीनां क्षायिकसम्यग्दृष्टीनां वा प्राप्यते । तत्रौपशमिकसम्यग्दृष्टीनां द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिश्च । तत्राष्ट्राविंशतिः प्रथमसम्यक्त्वोत्पादकाले,

१ छा० मुद्रि० <sup>०</sup>र्जाव्यहेसु ॥

उपश्मेश्रेणिप्रतिपाते तु उपश्चान्तानन्तानुबन्धिनामष्टाविंशतिः, उद्विल्तानन्तानुबन्धिनां तु चतु-विंशतिः। क्षायिकसम्यग्दृष्टीनां त्वेकविंशतिरेव, क्षायिकं हि सम्यक्त्वं सप्तकक्षये भवति, सप्तकक्षये च जन्तुरेकिवेशतिसत्कर्मेति । सर्वसङ्ख्या पडुदये त्रीणि सत्ताम्थानानि, तद्यथा—अष्टा-विंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिश्चेति । सप्तोद्रये मिश्रदृष्टीनां त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा—अष्टाविंशतिः सप्तविंशति चतुर्विंशतिश्च । तत्र योऽष्टाविंशतिसत्कर्मा सन् सम्यग्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते तस्याद्याविंशतिः । येन पुनर्मिथ्यादृष्टिना मता प्रथमं सम्यक्त्वमुद्धलितं सम्यग्मिथ्यात्वं च नाद्याप्यद्धलितुमारम्यते अत्रान्तरे परिणामवशेन मिथ्यात्वाद् विनिवृत्य सम्यग्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते तस्य सप्तविंशतिः । यः पुनः पूर्वं सम्यग्दृष्टिः सन् अनन्तानुबन्धिनो विसंयोज्य पश्चात् परिणामवशतः सम्यग्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते तस्य चतुर्विंशतिः, सा च चतसृष्विष गतिषु प्राप्यते, यतश्चतुर्गतिका अपि सम्यग्दृष्टयोऽनन्तानुवन्धिनो विसंयोजयन्ति । तदुक्तं क्रमिप्रकृत्यां—

वैउगइया पज्जता, तिन्नि वि संजोयणे विजोयंति । करणेहिं तीहिं सहिया, णंतरकरणं उवसमो वा ॥ ( गा० ३४३ )

अत्र "तिन्नि वि" त्ति अविरता देशविरता सर्वविरता वा यथायोगमिति ।

अनन्तानुबन्धिवसंयोजनानन्तरं च केचित् परिणामवशतः सम्यग्निध्यात्वमपि प्रतिपद्यन्ते, ततश्चतसृष्वपि गतिषु सम्यग्निध्यादृष्टीनां चतुर्विशतिः सम्भवति । अविरतसम्यग्दृष्टीनां तु समोद्ये पञ्च सत्तास्थानानि, तद्यथा—अष्टार्विशतिः चतुर्विशतिः त्रयोविशतिः द्वाविशतिः प्रकितिः एकविशतिश्च । तत्राष्टाविशतिरौपशमिकसम्यग्दृष्टीनां वेदकसम्यग्दृष्टीनां वा । चतुर्विशतिरप्यु-भयेषाम्, नवरमनन्तानुबन्धिविसंयोजनानन्तरं सा अवगन्तव्या । त्रयोविशतिर्द्वाविशतिश्च वेदकसम्यग्दृष्टिः क्षपणायौभ्युद्यतम्तस्यानन्तानुबन्धिषु मिध्यात्वे च क्षपिते सित त्रयोविशतिः, तस्येव च सम्यग्मिध्यात्वे क्षपिते द्वाविशतिः । स च द्वाविशतिसन्दर्भा सम्यवस्वं क्षपयन् तश्चरमग्रामे वर्तमानः कश्चित् पूर्वबद्वायुष्क कालमिष करोति, कालं च कृत्वा चतम्रणां गतीनामन्यतमस्यां गतावुत्पद्यते । तदुक्तम्—

पृंहवगो उ मणुसो, निदृवगो चउस वि गईस् । ( )

ततो द्वाविंशतिश्वतसृप्विष गतिषु पाप्यते । एकविंशतिम्तु श्रायिकसम्यग्दष्टीनामेव, यतः सप्तकक्षये क्षायिकसम्यग्दष्टयः, सप्तके च क्षीणे मत्तायामेकविंशतिरिति । एवमष्टोदयेऽपि मिश्रद्दष्टीनामविरतसम्यग्द्दष्टीनां चोक्तरूपाण्यन्यृनांनितिरिक्तानि सत्तास्थानानि भावनीयानि । एवं नवोदयेऽपि, नवरं नवोदयोऽविरतानां वेदकसम्यग्द्दष्टीनामेव सम्भवतीति कृत्वा तत्र चत्वारि

१ सं ० १ त० 'मश्रेष्यां तूप' ।। २ चतुर्गतिकाः पर्याप्ताः श्रयोऽपि सयोजनान वियोजयन्ति । कर्रणेखिभिः सहिता नान्तरकरणं उपश्रमो वा ॥ ३ सं ० त० <sup>०</sup>थामभ्यु ० ॥ ४ प्रस्थापकस्तु मनुष्यो निष्ठापकथतस्प्वपि गतिषु ॥ ५ सं ० छा ० म० °नातिरि ° ॥

सत्तास्थानानि बाच्यानि, तद्यथा--अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः त्रयोविंशतिः द्वाविंशतिश्च । एतानि च प्रागिवावगन्तव्यानि ।

"तरनववंधगेमु पंचेव ठाँणाइं" त्रयोदशबन्धकेषु नवबन्धकेषु च प्रत्येकं पञ्च पञ्च सत्ता-स्थानानि, तद्यथा—अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः त्रयोविंशतिः द्वाविंशतिः एकविंशतिश्च । तत्र त्रयोदशबन्धका देशविरताः, ते च द्विधा— तिर्यञ्चो मनुष्याश्च । तत्र ये तिर्यञ्चस्तेषां चतुर्ष्वप्यु-दयस्थानेषु द्वे एव सत्तास्थाने, तद्यथा—अष्टाविंशतिश्चतुर्विंशतिश्च । तत्राष्टाविंशतिरौपशमिक-सम्यग्द्दष्टीनां वेदकसम्यग्द्दष्टीनां वा । तत्रौपशमिकसम्यग्द्दष्टीनां प्रथमसम्यक्त्वोत्पादकाले, तथा-हि—तदानीमन्तरकरणाद्वायां वर्तमान औपशमिकसम्यग्द्दष्टिः कश्चिद् देशविरतिमपि प्रतिपद्यते, कश्चिद् मनुष्यः पुनः सर्वविगतिमपि । तदुक्तं भ्रतकृष्टकृष्णौं—

उवसमसम्मिहिट्टी अंतरकरणे ठिओ कोइ देसविरइं कोइ पमत्तापमत्तभावं पि गच्छइ, सासायणो पुण न किमवि रुहइ। ( ) इति।

वेदकसम्यग्दष्टीनां त्वष्टाविंशतिः सुप्रतीता। चतुर्विंशतिः पुनरनन्तानुबन्धिषु विसंयोजितेषु वेदकसम्यग्दष्टीनां वेदितव्या। शेषाणि तु सर्वाण्यपि त्रयोविंशत्यादीनि सत्ताम्थानानि तिरश्चां न सम्भवन्ति, तानि हि श्वायिकसम्यक्त्वमुत्पादयतः प्राप्यन्ते, न च तिर्यद्धः श्वायिकसम्यक्त्वमुत्पादयतः प्राप्यन्ते, न च तिर्यद्धः श्वायिकसम्यक्त्वमुत्पादयन्ति, किन्तु मनुष्या एव।

अथ मनुष्याः क्षायिकसम्यक्त्वमुत्पाद्य यदा तिर्थक्षृत्पद्यन्ते तदा तिरश्चोऽप्येकविंशतिः पाप्यत एव, तत् कथमुच्यते शेषाणि त्रयोविंशत्यादीनि सर्वाण्यपि न सम्भन्ति ! इति तद् अयुक्तम्, यतः क्षायिकसम्यग्दष्टिस्तिर्यक्षु न सम्बेयवर्षायुष्केषु मध्ये समुत्पद्यते, किन्त्वसम्यग्वर्षायुष्केषु, न च तत्र देशविरतिः, तदभावाच न त्रयोदशबन्धकत्वम् । अत्र त्रयोदशबन्धे सत्ताम्थानानि चिन्त्यमानानि वर्तन्ते तत एकविंशतिरपि त्रयोदशबन्धे निर्यक्षु न प्राप्यते । तदुक्तं चूर्णी---

एंग्रंवीसा तिरिक्खेसु संजयाऽसंजाएसु न संभवइ । कहं ? भण्णइः संखेजावासा-उएसु तिरिक्खेसु खाइगसम्मिद्दिष्टी न उववजाइ, असंखेजावासाउएसु उववजोजा, तम्म देसविरई निश्च । ( ) इति ।

ये च मनुष्या देशविरताम्तेषां पश्चकोदये त्रीणि सत्तास्थानानि । तद्यथा—अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिश्च । षद्कोदये सप्तोदये च प्रत्येकं पञ्चापि सत्तास्थानानि । अष्टकोदये

१ सं० १ त० म० छा० <sup>०</sup>णाणि" ॥ २ उपशमसम्मग्रदृष्टिरन्तरकरणे स्थित. कोऽपि देशविरित कोऽपि प्रमत्ताप्रमत्तभावमपि गन्छति, सासादन. पुनर्न किमपि लगते ॥ ३ सं० १ त० म० छा० <sup>०</sup>बन्तीति ॥ ४ सं० मुद्धि० अथ च ॥ ५ एकविशति. तिर्मेश्च मंग्रतासंग्रेनेषु न सम्भवति, कथम् ५ भण्यते—संख्येयवर्षायुष्केषु तिर्मेश्च क्षायिकसम्यग्दृष्टिने उपपद्यते, असंख्येयवर्षायुष्केषु उपपद्यते, तस्य देशविरितिर्नास्ति ॥

त्वेकिबिशितिवर्जानि शेषाणि चत्वारि । तानि चाविरतसम्यग्दष्टयुक्तभावनानुसारेण भावनीयानि । एवं नवबन्धकानामपि प्रमत्ता-ऽप्रमत्तानां प्रत्येकं चतुष्कोदये त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानानि, तथ-था—अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिश्च । पश्चकोदये षट्कोदये च प्रत्येकं पश्च पश्च सत्तास्थानानि । सप्तोदये त्वेकविशतिवर्जानि शेषाणि चत्वारि सत्ताम्थानानि वाच्यानि ॥२१॥

''पंचिवहचउविहेमं छ छक्त'' ति पञ्चविधे चतुर्विधे च बन्धे प्रत्येकं षट् षट् सत्तास्था-नानि । तत्र पञ्चविधे बन्धे अमूनि, तद्यथा ---अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः त्रयोदश द्वादश एकादश च । तत्राष्टाविश्वतिः चतुर्विश्वतिश्चौपशमिकसम्यग्दष्टेरुपशमश्रेण्याम् । एकर्वि-शतिरुपशमश्रेण्यां क्षायिकसम्यग्देष्टः । क्षपकश्रेण्यां पुनग्धौ कषाया यावद् न क्षीयन्ते तावदे-कविंशतिः । अष्टमु कषायेषु क्षीणेषु पुनस्त्रयोदश । ततो नपुंसकवेदे क्षीणे द्वादश । ततः स्त्रीवेदे क्षीणे एकादश । पञ्चादीनि तु सत्तास्थानानि पञ्चविधवन्धे न प्राप्यन्ते, यतः पञ्चविध-बन्धः पुरुषवेदे बध्यमाने भवति, यावच पुरुषवेदस्य वन्धम्तावत् षड् नोकषायाः सन्त एवति । चतुर्विधबन्धे पुनरमूनि पर् सत्तास्थानानि, तद्यथा -- अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः एकादश पञ्च चतस्रः । तत्राष्टाविंशति-चतुर्विंशति-एकविशतय उपशमश्रेण्याम् । एकादश पुन-रेवं प्राप्यन्ते- -इह कश्चिद् नपुंसकवेदेन क्षपकश्रेणि प्रतिपन्नः, स च स्त्रविद-नपुंसकवेदौ युगपत् क्षपयति, स्रीवेद-नपुंसकवेदक्षयममकालमेव च पुरुषवंदस्य बन्धो व्यवच्छिद्यते, नद्नन्तरं च पुरुषवेद-हास्यादिषद्के युगपत् क्षपयतिः यदि पूनः स्त्रीवेदेन क्षपकश्रेणि प्रतिपद्यते. ततः प्रथ-मतो नप्ंसकवेदं क्षपयित, ततोऽन्तर्भृहूर्तेन स्त्रीवेदम्, स्त्रीवेदक्षयसमकारुमेव च पुरुषवेदस्य बन्ध-व्यबच्छेदः, ततस्तदनन्तरं पुरुषवेद-हाम्यादिषद्के युगपत् क्षपयतिः, यावच न क्षीयते ताव-दभयत्रापि चतुर्विधवन्धे वेदोदयरहितस्य एकोदये वर्तमानम्य एकादशकं सत्तास्थानमवाप्यते । पुरुषवेद-हास्यादिषद्कयोम्तु युगपत् क्षीणयोध्यतसः प्रकृतयः सत्यः। एवं च स्त्रीवेदेन नपुं-सक्रवेदेन वा क्षपकश्रेणि प्रतिपन्नस्य पञ्चप्रकृत्यात्मकं मत्तास्थान नावाप्यते । यस्तु पुरुषवेदेन क्षपकश्रेणि प्रतिपद्यते तम्य षण्नोकषायक्षयसमकालं प्रषवेदस्य बन्धव्यवच्छेदो भवति, तत-स्तस्य चर्तार्वधवन्धकाले एकादशस्त्रपं सत्तास्थानं न प्राप्यते, किन्तु पञ्चप्रकृत्यात्मकम्, ताश्च पञ्च समयद्वयोनावलिकाद्विकं यावत् सत्यो वेदितव्याः । ततः पुरुषवेदे क्षीणे चतस्रः, ता अप्य-न्तर्भुहुर्तं कालं यावत् सत्यः प्रतिपत्तव्याः ।

"सेसेसु जाण पंचेव पत्तयं पत्तेयं" शेषेषु त्रिविधद्विविधैकविधेषु बन्धेषु प्रत्येकं पञ्च पञ्च सत्तास्थानानि। तत्र त्रिविधबन्धे अमूनि --अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः चतम्नः तिमः। तत्रादिमानि त्रीणि उपशमश्रेणिमिषकृत्य वेदितव्यानि। शेषे तु द्वे क्षपकश्रेण्याम्, ते चैवम्— संज्वलनकोधस्य प्रथमस्थितावावलिकाशेषायां बन्ध-उदय-उदीरणा युगपद् व्यवच्छेदमायान्ति, व्यवच्छित्रासु च तासु बन्धिक्षिविधो जातः, संज्वलनकोधम्य च तदानी प्रथमस्थितिगतमाव- लिकामात्रं समयद्वयोनावलिकाद्विकवद्धं च दलिकं मुक्तवा अन्यत् सर्वे क्षीणम्, तदिष च सत्

९ सं० छा० ° लोऽवगन्तव्याः । "से॰ । सं० १ त० ला । "से॰ ॥

समयद्वयोनाविष्ठकाद्विकमात्रेण कालेन क्षयमुपयास्यति, यावच न याति तावचनसः प्रकृतयः त्रिविधवन्धे सत्यः, क्षीणे तु तस्मिस्तिसः, ताश्चान्तर्मुहूर्तं कालं यावदवगन्तव्याः । द्विविधवन्धे पुनरमूनि पञ्च सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः तिसः द्वे च । तत्राद्यानि त्रीणि प्रीगिव । रोषे तु द्वे क्षपकश्रेण्याम् , ते चैवम् — संज्वलनमानम्य प्रथमस्थितौ आविलकामात्ररोषायां संज्वलनमानम्य बन्ध-उदय-उदीरणा युगपद् व्यवच्छिद्यन्ते, तासु च व्यवच्छिन्नास् बन्धो द्विविधो भवति, संज्वलनमानस्य च तदानीं प्रथमस्थितिगतमावलिकामात्रं समयद्वयोनाविलकाद्विकवद्धं च दिलेकं सत्, अन्यत् सर्वे क्षीणम्, तद्दि च सत् समय-द्वयोनावरिकाद्विकमात्रेण कालेन क्षयमापत्त्यते, यावच नौपद्यते तावत् तिस्रः सत्यः, क्षीणे तु तिसम् हे, ते अप्यन्तर्मुहूर्त कालं यावत् सत्यौ । एकविधवन्धे पुनः पश्च सत्तास्थानान्यमूनि, तद्यथा--- अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविशतिः द्व एका च । तत्राद्यानि त्रीणि प्रागिवोपशम-श्रेण्याम् । रोषे तु द्वे क्षपकश्रेण्याम् , ते चैवम्— संज्वलनमायायाः प्रथमस्थितावावलिकाशेषायां बन्ध-उत्य-उदीरणा युगपद् व्यवच्छेद्मुपयान्ति, व्यवच्छित्रामु च तामु बन्ध एकविधी भवति, संज्वलनमायायाश्च तदानीं प्रथमस्थितिगतमावलिकामात्रं समयद्वयोनावलिकाद्विकवद्धं च सद्स्ति, अन्यत् समस्तं क्षीणम्, तद्पि च सत् समयद्वयोनाविलकाद्विकमात्रेण कालेन क्षय-मुपगमिप्यति, यावच न क्षयमुपयाति तावद हे सँती, क्षीणे त तम्मिनेका प्रकृतिः संज्वलन-लोभरूपा सती ।

''चत्तारि य बंधवोच्छेए'' इति 'बन्धव्यवच्छेदे' बन्धामाव सूक्ष्मसम्परायगुणम्थाने बन्धारि सत्ताम्थानानि, नद्यथा - अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशति एका च । तत्राद्यानि त्रीणि प्रागिवोपशमश्रेण्याम् । एका तु सम्बरुनलोभस्त्रपा प्रकृतिः क्षपकश्रेण्याम् ॥ २२ ॥

तदेवं कृता संवेधचिन्ता । सम्प्रत्युपसहारमाह---

## दसनवपन्नरसाइं, बंधोदयसन्तपयडिठाणाइं। भणियाइँ मोहणिजे, इत्तो नामं परं बोच्छं ॥ २३॥

बन्ध-उद्य-मत्प्रकृतिस्थानानि यथामक्ष्यं दश-नव-पश्च-दशसक्ष्यानि प्रत्येकं सवेधद्वारेणं च मोहनीयकर्मणि भणितानि । 'इतः परं' अत ऊर्ध्वं 'नाम वक्ष्ये' नाक्नो बन्धादिस्थानानि वक्ष्ये ॥ २३ ॥

तत्र प्रथमतो बन्धस्थाननिरूपणार्थमाह---

## <sup>६</sup>तेवीस पण्णवीसा, छव्वीसा अहवीसं गुणतीसा । तीसेगतीसमेकं, बंघहाणाणि नामस्स ॥ २४॥

नामोऽष्टौ बन्धस्थानानि, तद्यथा---त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः विश्विंशतिः अष्टार्विशतिः एको-निर्विशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् एका च । अमूनि च तिर्यग्मनुप्यादिगतिप्रायोग्यतया अनेकप्रका-राणि ततस्तथैबोपदर्श्यन्ते । तत्र तिर्यगातिप्रायोग्यं बध्नतः सामान्येन पञ्च बन्धस्थानानि, तद्यथा---त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः पश्चिंशतिः एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् । तत्राप्येकेन्द्रियमायोग्यं बध्नत-स्त्रीणि बन्धम्थानानि, तद्यथा---त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चिवेशतिः । तत्र त्रयोविंशतिरियम्---तिर्यग्गतिः तिर्यगानुपूर्वी एकेन्द्रियजातिः औदारिक-तैजस-कार्मणानि हुण्डसंस्थानं वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शा अगुरुरुषु उपघातनाम स्थावरनाम सूक्ष्म-बादरयोरेकतरम् अपर्याप्तकनाम प्रत्येक-साधा-रणयोरेकतरम् अन्थरनाम अञ्चभनाम दुर्भगनाम अनादेयनाम अयशःकीर्तिनाम निर्माणनाम । एतासां त्रयोविशतिप्रकृतीनां समुदाय एकं बन्धस्थानम् , एतचापर्यातकप्रायोग्यं बध्नतो मिध्याद-ष्टेरवसेयम् । अत्र भक्काश्चरवारः, तथाहि-वाद्वरनाम्नि बध्यमाने एका त्रयोविश्वतिः प्रत्येकनामा सह प्राप्यते, द्वितीया साधारणनामा, एवं सुक्ष्मनाम्न्यपि बध्यमाने द्वे त्रयोविंशती, सर्वसम्बया चतसः । एषैव त्रयोविंशतिः पराघान-उच्छ्वाससहिता पञ्चविंशतिः । नवरमेत्रमभिलपनीया--तिर्यगितः तिर्यगानपूर्वी एकेन्द्रियजातिः औदारिक-तेजस-कार्मणानि हण्डसम्थानं वर्णाद्विचतुष्ट-यम् अगुरुलघु उपघातनाम पराघातनान उच्छासनाम स्थावरनाम बादर-सक्ष्मयोरेकतरं पर्याप्तक प्रत्येक-साधारणयोरेकतरं स्थिरा-ऽन्थिरयोरेकतरं शुभाऽशुभयोरेकतरं यशःकार्ति-अयशःकात्यी-रेकतरं दुर्भगम् अनादेयं निर्माणमिति। एतासां पञ्चविज्ञतिपकृतीनां समुदाय एकं बन्धम्थानम् , एतच पर्याप्तकेकेन्द्रियपायोग्यं बधतो मिथ्याद्षष्टेरवगन्तव्यम् । अत्र भक्का विश्वतिः -- तत्र बादर-पर्याप्त-प्रत्येकेषु बध्यमानेषु स्थिरा-ऽस्थिर-श्रभा-ऽश्रभ-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभिरष्टौ भन्नाः, तथाहि ---बादर-पर्याप्त-प्रत्येक-न्थिर-शुभेषु बध्यमानेषु यशःकीत्यी सह एकः, द्वितीयोऽयशः-कीर्त्या, एती च द्रौ भन्नौ श्रमपदेन लब्धौ, एवमश्रमपदेनापि द्रौ भन्नौ लभ्येते ततो जाताश्च-स्वारः, एते चत्वारः स्थिरपदेन लब्धाः, एवमस्थिरपदेनापि चत्वारो लभ्यन्ते ततो जाता अष्टौ। एवं पर्याप्त-बादर-साधारणेषु बध्यमानेषु स्थिरा-ऽस्थिर-श्रमा-ऽश्रमा-ऽयगःकीर्तिपदैश्चत्वारः, यतः साधारणेन सह यशःकीर्तिबन्धो न भवति " नो सहमतिगेण जसं" ( बचनात् , ततस्तदाश्रिता विकल्पा न प्राप्यन्ते । सङ्ग-पर्याप्तनाञ्चोर्बध्यमानयोः प्रत्येक-साधारण-स्थिरा-ऽस्थिर-ग्रुभा-ग्रुभा-ऽयशःकीर्तिपदैरष्टी, सुक्ष्मेणापि सह यशःकीर्तेर्बन्धामावादत्रापि तदा-श्रिता विकल्पा न प्राप्यन्ते । तदेवं सर्वसञ्चया पञ्चविंशतिबन्धे विशतिर्भक्ताः । एषैव पञ्च-विंशतिरातप-उद्योतान्यतरसहिता पश्चिंशतिः, नवरमेवमभिरूपनीया---तिर्यगातिः तिर्यगानुपूर्वी एकेन्द्रियजातिः औदारिक-तैजस-कार्मणानि हुण्डसंम्थानं वर्णादिचतुष्टयम् अगुरुरुषु पराघातम् उपघातम् उच्छासनाम म्थावरनाम आतप-उद्योतयोरेकतरं बादरनाम पर्याप्तकनाम प्रत्येकनाम स्थिरा-ऽस्थिरयोरेकतरं शभा-ऽशभयोरेकतरं दर्भगम् अनादेयं यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्योरेकतरं निर्माणमिति । एतासां च विद्विज्ञतिप्रकृतीनां समुदाय एकं बन्धस्थानम् । एतच पर्याप्तकै-

१ केषुचिदादर्शेषु °कतरा केषुचिद् "कतरं एवमप्रेऽपि ॥ २ नो सूक्ष्मत्रिकेण यशः ॥

केन्द्रियमायोग्यमातप-उद्योतान्यतरसहितं बभ्नतो मिथ्याद्दष्टेरवगन्तव्यम् । अत्र भङ्गाः बोडश, ते चातप-उद्योत-स्थरा-अस्थर-शुमा-अशुम-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैरवसेयाः, आतप-उद्योताभ्यां च सह सूक्ष्म-साधारणबन्धो न भवति, ततस्तदाश्रिता विकश्पा अत्र न प्राप्यन्ते । एकेन्द्रियाणां सर्वसञ्चया मङ्गाश्चत्वारिशत्, तदुक्तम्—

वैचारि वीस सोलस, भंगा एगिंदियाण चचाला। ( )

द्वीन्द्रियपायोग्यं बभ्रतो बन्धस्थानानि त्रीणि, तद्यथा-पञ्चविशतिः एकोनित्रिशत् त्रिशत्। तत्र तिर्यगातः तिर्यगानुपूर्वी द्वीन्द्रियजातिः औदारिक-तैजस-कार्मणानि इण्डसंस्थानं सेवार्तसं-हननम् औदारिकाक्नोपाकं वर्णादिचतुष्टयम् अगुरुलघु उपघातनाम त्रसनाम बादरनाम अपर्याप्तक-नाम प्रत्येकनाम अस्थिरम् अञ्चर्भ दुर्भगम् अनादेयम् अयशःकीर्तिः निर्माणमिति। एतासां पश्चवि-शतिपक्कतीनां समुदाय एकं बन्धस्थानम् , तज्ञापर्याप्तकद्वीन्द्रियप्रायोग्यं बन्नतो मिथ्याद्देशेरवसेयम् । अपर्याप्तकेन च सह परावर्तमानप्रकृतयोऽराभा एव बन्धमायानैतीति कृत्वा अत्रैक एव भन्नः। एपैव पञ्चविंशतिः पराघात-उच्छ्वासा-ऽपशस्तविहायोगति-पर्याप्तक-दुःस्वरसहिता अपर्याप्तकर-हिता एकोनत्रिशद भवति, नवरमेवमेषा वक्तव्या-तिर्यगातिः तिर्यगानुपूर्वी द्वीन्द्रियजातिः औदारिकम् औदारिकाङ्गोपाङ्गं तैजस-कार्मणे हुण्डसंस्थानं सेवार्तसंहननं वर्णादिचतुष्टयम् अगु-रुल्यु पराघातम् उपघातम् उच्छ्वासनाम अप्रशस्तविहायोगतिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तक-नाम प्रत्येकं स्थिरा-ऽस्थिरयोरेकतरं शुभा-ऽशुभयोरेकतरं दुःस्वरं दुर्भगम् अनादेयं यशःकीर्ति-अयशःकीत्योरिकतरं निर्माणमिति । एतासामेकोनत्रिशत्प्रकृतीनां समुदाय एकं बन्धस्थानम् , तच पर्याप्तकद्वीन्द्रियपायोग्यं बध्नतो मिध्यादृष्टेः प्रत्येतच्यम् । अत्र स्थिरा-ऽस्थिर-ग्रुभा-ऽग्रुभ-यशः-कीर्ति-अयशःकीर्तिपदैरष्टौ भन्नाः । सैव एकोनत्रिंशद उद्योतसहिता त्रिंशत् , अत्रापि त एवाष्टौ भक्ताः, सर्वसङ्ख्या सप्तदश् । एवं त्रीन्द्रियपायोग्यं चतुरिन्द्रियपायोग्यं च बधतो मिथ्यादृष्टेस्नीणि त्रीणि बन्धस्थानानि बाच्यानि, नवरं त्रीन्द्रियाणां त्रीन्द्रियजातिरभिरूपनीया चतुरिन्द्रियाणां चतरिन्द्रियजातिः, भक्तश्च प्रत्येकं सप्तदश सप्तदश, सर्वसञ्चया एकपञ्चाशत । उक्तं च

एँगऽह अह बिगलिंदियाण इगवण्ण तिण्हं पि। ( )

तिर्यगतिपश्चेन्द्रियप्रायोग्यं बन्धत्स्त्रीणि बन्धस्थानानि । तद्यथा—पश्चविंशतिः एकोन-श्रिंशत् श्रिंशत् । तत्र पश्चविंशतिः द्वीन्द्रियप्रायोग्यं बध्नते इव वेदितव्या, नवरं द्वीन्द्रियजाति-स्थाने पश्चेन्द्रियजातिर्वक्तव्या, तत्र चैको भक्तः । एकोनित्रिशत् पुनिर्यम्—तिर्यगति-तिर्यगानु-पूर्व्यो पश्चेन्द्रियजातिः औदारिकम् औदारिकाक्रोपाक्तं तैजस-कार्मणे षण्णां संस्थानानामेकतमत् संस्थानं षण्णां संहननानामेकतमत् संहननं वर्णादिचतुष्ट्यम् अगुरुल्धु उपधातं पराधातम् उच्छ्वा-

९ सं० १ त० "ताभ्यां स" ॥ २ चत्वारि विंशतिः षोडश भक्षा एकेन्द्रियाणां चत्वारिंशन्॥ २ सं० सं० १ त० "न्तीति, अत्रै"॥ ३ एकोऽष्टी अष्टी विक्लेन्द्रियाणा एकपम्राशन् त्रया-

गामपि ॥ ४ मुद्धि० °त एव वे° ॥

सन्तम प्रशास्त्र-ऽज्ञश्नस्तिविहायोगस्योरेकतरं स्रभग-तुर्भगयोरेकतरं सुस्वर-दुःस्वरयोरेकतरम् आर्पया-ऽत्रियरयोरेकतरं स्रभा-ऽत्रुमयोरेकतरं सुभग-तुर्भगयोरेकतरं सिन्धणिमिति। एतासामेकोनित्रस्रसङ्कतीनां समुदाय एकं वन्धस्थानम्। एतच्च मिथ्यादृष्टेः पर्याप्तित्रिवपश्चेन्द्रियप्रायोग्यं वक्षतो वेकित्व्यम्। यदि पुनः सासादनो वन्धको भवति तिर्दि तस्य पर्यानायाधानां संस्थानानामन्यतमत् संस्थानं पर्यानां सहनानामन्यतमत् संहननिमिति वक्तव्यम्, "इंडं असंपत्तं व सासणो न वंधइ" () इति वचनात्। अस्यां चैकोनित्रिशति सामान्येन षद्भिः संस्थानेः षद्भिः संहननेः प्रशास्ता-ऽप्रशस्तिवहायोगितिभ्यां स्थिरा-ऽस्थिराभ्यां शुमा-ऽशुमाभ्यां सुमग-दुर्भगाभ्यां सुस्वर-दुःस्वराभ्यां आदेया-ऽनादेयाभ्यां यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभ्यां भक्ना अष्टाधिकषट्चत्वारिश्चित्रत्याः विदितव्याः ४६०८। एवेवैकोनित्रिशद् उद्योतसिहता त्रिशद् भवति, अत्रापि मिथ्यादृष्टि-सासादनानिधकृत्य तथैव विशेषोऽवगन्तव्यः, सामान्येन च भक्ना अष्टाधिकषट्चत्वारिशच्यत्वति। १६०८। उक्तं च—

गुँणतीसे तीसे वि य, भंगा अद्वाहिया छयालसया।
पंचिदियतिरिजोगे, पणवीसे बंधि भंगिको॥ ( )

सर्वसञ्चया द्वानवतिशतानि सप्तद्शाधिकानि ९२१७। सर्वस्यां तिर्यग्गतौ सर्वसञ्चया भङ्गाः त्रिनवतिशतान्यष्टाधिकानि ९३०८।

तथा मनुष्यगितप्रयोग्यं बध्नतस्त्रीणि बन्धस्थानानि, तद्यथा—पञ्चविद्यतिः एकोनित्रिशत् त्रिश्चत् । तत्र पञ्चविद्यतिर्यथा प्राग् अपर्याप्तकद्वीन्द्रियप्रायोग्यं बध्नतोऽभिहिता तथेवावगन्तव्या । नवरमत्र मनुष्यगितर्मनुष्यानुपूर्वी पञ्चन्द्वियजातिरिति वक्तव्यम् । एकोनित्रिशत् त्रिधा—एका मिथ्यादृष्टीन् बन्धकानाश्रित्य वेदितव्या, द्वितीया सासादनान् , तृतीया सम्यग्मिथ्यादृष्टीन् अविग्तसम्यग्दृष्टीन् वा । तत्राद्ये द्वे प्रागिव भावनीये । तृतीया पुनरियम्—मनुष्यगितः मनुष्यानुपूर्वी पञ्चेन्द्रियजातिः औदारिकम् औदारिकाक्कोपाक्तं तेजस-कार्मणे समचतुरससंस्थानं बज्जर्षभनाराचसंहननं वर्णादिचनुष्ट्यम् अगुरुलष्ठष्ठ उपघातं पराघातम् उच्छ्वासनाम प्रशस्त-विद्वायोगितिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम प्रत्येकं स्थिरा-ऽस्थिरयोरेकतरं शुमा-ऽशुभयोरेकतरं सुमगं सुस्वरम् आदेयं यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्योरेकतरं निर्माणमिति । अस्यां चैकोन-त्रिशति त्रिप्रकारायामिष सामान्येन पड्भिः संस्थानैः पड्भिः संहन्नैः प्रशस्ता-ऽप्रशस्तिविद्यागितिभ्यां स्थिराऽस्थिराभ्यां शुभा-ऽशुभाभ्यां सुभग-दुर्भगाभ्यां सुस्वर-दुःस्वराभ्यां आदेया-ऽनादेयाभ्यां यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभ्यामष्टाधिकपद्चत्वारिशच्छतसञ्चाः ४६०८ मक्ता वेदिनतव्याः । येव तृतीया एकोनित्रशदुक्ता सेव तीर्थकरसहिता त्रिशत् । अत्र च स्थरा-ऽस्थर-ऽस्थर-

१ सं० म० प्रमानां सस्या ।। २ सं० १ त० प्रमानामायानां संहनना ॥ ३ सं० छा० प्रमानामायानां सहनना ॥ ३ सं० छा० प्रमानामायानां सहया। ४ हुण्डं असम्प्राप्तं वा सासादनो न ब्राप्तति ॥ ५ एकोनर्त्रिशतः श्रिशदिप च मन्ना अष्टाधिकानि वद्चत्वारिशण्डतानि । प्रविन्द्रयतिर्यग्योग्ये प्रविद्यातौ बन्धे भन्न एकः ॥

गुमा-ऽगुम-यशःकीर्ति-जयशःकीर्तिपदैरहौ भक्ताः । सर्वसम्बद्धा मनुष्यगतिष्रायोग्यवन्धस्थानेषु भक्ताः षट्चत्वारिंशच्छतानि सप्तदशाधिकानि ४६१७ । उक्तं च —

> पेशुरीसयम्म एको, छायालसया अङ्कतर गुतीसे । मणुतीसेऽह उ सबे, छायालसया उ सत्तरसा ॥ ( )

तथा देवगतिप्रायोग्यं बध्नतश्चत्वारि बन्धस्थानानि, तद्यथा--अष्टाविंशतिः एकोनिर्त्रशत् त्रिंशद् एकत्रिंशत् । तत्राष्टाविंशतिरियम्—देवगतिः देवानुपूर्वी पश्चेन्द्रियजातिः वैकियं वैकि-याङ्गोपाङ्कं तैजस-कार्मणे समचतुरस्रसंस्थानं वर्णादिचतुष्टयम् अगुरुल्धु पराधातम् उपधातम् उच्छ्वासनाम प्रशस्तविहायोगतिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम प्रत्येकनाम स्थिरा-ऽस्थिर-योरेकतरं शुभा-ऽशुभयोरेकतरं सुभगं सुस्वरम् आदेयं यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्योरेकतरं निर्मा-णमिति । एतासां समुदाय एकं बन्धस्थानम् । एतच मिथ्यादृष्टि-सासादन-मिश्रा-ऽविरतसम्य-ग्दृष्टि-देशिवरत-सर्वविरतानां देवगतिप्रायोग्यं बध्नतामवसेयम् । अत्र स्थिराऽस्थिर-शुभा-ऽशुभ-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैरष्टौ भङ्गाः । एषैवाष्टाविंशतिस्तीर्थकरसहिता एकोनत्रिंशद भवति. अत्रापि त एवाष्ट्री भक्ताः । नवरमेनां देवगतिप्रायोग्यां बधन्तोऽविरतसम्यग्दष्टादयो बधन्ति । त्रिंशत् पुनिरयम्--देवगतिः देवानुपूर्वी पश्चेन्द्रियजातिः वैकियं वैकियाक्नोपाक्मम् आहारकम् आहारकाङ्गोपाङ्गं तैजस-कार्मणे समचतुरस्रसंम्थानं वर्णादिचतुष्टयम् अगुरुरुषु उपघानं परा-घातम् उच्छ्वासनाम प्रशस्तिबहायोगतिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम प्रत्येकनाम श्रभनाम स्थिरनाम सुभगनाम सुस्वरनाम आदेयनाम यशःकीर्तिनाम निर्माणनामेति । एतासां त्रिंशत्म-क्रतीनां समुदाय एकं बन्धस्थानम् । एतच देवगतिप्रायोग्यं बध्ननोऽप्रमत्तसयतस्याऽपूर्वकरणस्य वा वेदितव्यम् । अत्र सर्वाण्यपि शुभान्येव कर्माणि बन्धमायान्तीति कृत्वा एक एव भन्नः । एपैव त्रिंशत् तीर्थकरसहिता एकत्रिंशद् भवति, अत्राप्येक एव भक्तः । सर्वसङ्ख्या देवगति-प्रायोग्यबन्धस्थानेषु भन्ना अष्टादश । तदुक्तम्--

अँहुऽहु एक एकग, भंगा अहार देव जोगेसु। ( )

तथा नरकगितप्रायोग्यं बभ्रत एकं बम्धस्थानं अष्टाविशितः, सा चैयम् नरकगितः नरकानुपूर्गी पश्चेन्द्रियजाितः वैकियं वैकियाङ्गोषाङ्गं तैजस-कार्मणे हुण्डसंस्थानं वर्णादिचतुष्टयम् अगुरुलघु उपघातं पराधातम् उच्छ्वासनाम अभशस्तिविहायोगितः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम
प्रत्येकनाम अस्थिरम् अशुभं दुर्भगं दुःस्वरम् अनादेयम् अयशःकीितः निर्माणमिति । एतासामष्टाविशितिपद्भतीनामेकं बन्धस्थानम्, एतच मिथ्याद्देश्वसेयम् । अत्र सर्वाण्यप्यशुभान्येव
कर्माणीत्येक एव सङ्गः । एकं तु बन्धस्थानं वद्याःकीितं लक्षणम्, तच देवमित्पायोग्यवन्धे
व्यवच्छिके अपूर्वकरणादीनां त्रयाणामवगन्तव्यम् ॥ २४ ॥

९ पष्ठविश्वतावेकः षद्रचत्वारिशच्छतानि अष्टोत्तराणि एकोनिर्त्रिशति । मनुष्यार्त्रिशति अष्टौ तु सर्वे षद्भव्यवारिशच्छतानि तु सप्तदश्च ॥ २ मुद्भिष्ठ छा० °रतानां सर्वविरतानां । सं० सं० १ °रतानां वेकन ॥ ३ सं० सं० १ त० °न्तीति एक ए ॥ ४ अष्टावष्टावेक एकको भन्ना अष्टादश्च वेकयोग्येषु ॥ ५ स्व० १ त० °वजुगो । सं० म० छा० °वजोगो ॥।

सम्प्रति कस्मिन् बन्धस्थाने कति भक्ताः सर्वसङ्खया प्राप्यन्ते १ इति चिन्तायां तकि- रूपणार्थमाह---

## चंउ पणवीसा सोलस, नव बाणउँईसया य अडयाला । एयालुत्तर छायालसया एकेक बंघविही ॥ २५ ॥

त्रयोविशत्यादिषु बन्धस्थानेषु यथासञ्चरं 'चतुरादिसञ्चया बन्धविधयः' बन्धप्रकाराः-बन्ध-भन्ना वेदितव्याः । तत्र त्रयोविंशतिबन्धस्थाने भन्नाश्चत्वारः, ते चैकेन्द्रियप्रायोग्यमेव बभ्रतोऽव-सेयाः, अन्यत्र त्रयोविंशतिबन्धस्थानस्याप्राप्यमाणत्वात् । पश्चविंशतिबन्धस्थाने पश्चविंशतिर्भक्ताः-तत्रैकेन्द्रियमायोग्यां पञ्चविंशतिं बन्धतो विंशतिः, अपर्याप्तकद्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय-तिर्यकपञ्चन्द्रिय-मनुष्यप्रायोग्यां च बधतामेकैक इति सर्वसञ्चया पञ्चविंशतिः। षड्विंशतिबन्धस्थाने भन्नाः षोडश, ते चैकेन्द्रियमायोर्ग्यमेव बधतोऽवसेयाः, अन्यत्र षष्ट्विशतिबन्धस्थानस्यापाप्यमाणत्वात्। अष्टाविशतिबन्धस्थाने भक्का नव-तत्र देवगतिप्रायोग्यामष्टाविशतिं बध्नतोऽष्टौ, नरकगतिप्रा-योग्यां तु बधत एक इति । एकोनत्रिशह्रन्धम्थाने भन्ना अष्टचत्वारिशदधिकानि दिनवतिश-तानि ९२४८---तत्र तिर्यक्पञ्चेन्द्रियप्रायोग्यामेकोनत्रिंशतं बध्नतोऽष्टाधिकानि षटचत्वारिंशच्छ-तानि ४६०८, मनुष्यगतिप्रायोग्यामपि बन्धतोऽष्टाधिकानि षद्गचत्वारिंशच्छतानि ४६०८, द्धि-त्र-चतुरिन्द्रियप्रायोग्यां देवगतिप्रायोग्यां च तीर्थकरसहितां बन्नतां प्रत्येकमष्टावष्टाविति । त्रिंशति बन्धस्थाने भन्ना एकचत्वारिंशदधिकानि षद्भचत्वारिंशच्छतानि ४६४१ --- तत्र तिर्थ-क्पम्रेन्द्रियमायोग्यां त्रिंशतं ब्रध्नतोऽष्टाधिकानि षद्चत्वारिंशच्छतानि ४६०८, द्वि-त्रि-चतुरिन्दि-यप्रायोग्यां मनुष्यगतिप्रायोग्यां च बभ्रतां प्रत्येकमष्टावष्टौ, देवगतिप्रायोग्यामाहारकसहितां त्रिंशतं ब्रध्नत एक इति । तथा एकत्रिंशति बन्धस्थाने एकः । एकविधे चैकः । सर्वसञ्चया सर्वबन्ध-म्थानेषु भन्नास्त्रयोदश सहस्राणि नव शतानि पञ्चचत्वारिंशदधिकानि १३९४५ इति ॥२५॥

तदेवमुक्तानि सप्रमेदं बन्धस्थानानि । सम्प्रखुदयस्थानप्रतिपादनार्थमाह—

## वीसिगवीसा चउवीसगाइँ एगाहिया उ इगतीसा । उदयहाणाणि भवे, नव अह य हुंति नामस्स ॥ २६ ॥

'नाझः' नामकर्मण उदयस्थानानि द्वादश । तद्यथा—विश्वतिः एकविश्वतिः; चतुर्विश्वत्या-दयः 'एकाधिकाः' एकैकाधिकास्तावद् वक्तव्या यावदेकत्रिशत्, तद्यथा—चतुर्विशतिः पश्च-विश्वतिः षश्चिशतिः सप्तविशतिः अष्टाविश्वतिः एकोनित्रशत् त्रिशद् एकत्रिशत्; तथा नव अष्टी च । एतानि चैकेन्द्रियाद्यपेक्षया नानाप्रकाराणीति तानाश्रित्य सप्रपश्चसुपदर्श्यन्ते—

तत्रैकेन्द्रियाणामुदयस्थानानि पञ्च, तद्यथा-एकविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः पश्चि

१ गायेयं सप्ततिकाभाष्ये अभीतितमी ॥ २ सं० सं० १ छा० °उइयस° ॥ ३ मुद्रि० °ध्नतो मिध्यादष्टेविश ॥ ४ छा० मुद्रि० °ग्यामेव ॥ ५ मुद्रि० °क एवेति ॥ ६ गायेयं सप्ततिकाभाष्ये अष्टाशीतितमी ॥ ७ सप्ततिकाभाष्ये तु—°इ इगतीसगंत एयदिया ॥

शतिः सप्तविशतिश्व । तत्र तैजस-कार्मणे अगुरुलघु स्थिरा-ऽस्थिरे शुमा-ऽशुमे वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शा निर्माणमित्येता द्वादश प्रकृतय उदयमाश्रित्य ध्रुवाः । एताः तिर्यगातुः तिर्यगानुपूर्वी स्थावरनाम एकेन्द्रियजातिः बादर-सूक्ष्मयोरेकतरं पर्याप्ता-ऽपर्याप्तयोरेकतरं दुर्भगम् अनादेयं यशःकीर्ति-अयशःकीत्यो रेकतरा इत्येतन्त्रवमकृतिसहिता एकविंशतिः। अत्र भन्नाः पश्च-वादर-सक्ष्माभ्यां प्रत्येकं पर्याप्ता-अपर्याप्ताभ्यामयशःकीर्त्या सह चरवारः, बादर-पर्याप्त-यशःकीर्तिभिः सह एक इति। सुक्मा-ऽपर्याप्ताभ्यां सह यशःकीर्तेरुदयो न भवतीति कृत्वा तदाश्रिता विकल्पा न प्राप्यन्ते।एषा चैकविंशतिरेकेन्द्रियस्यापान्तरालगतौ वर्तमानस्य वेदितव्या। ततः शरीरस्थस्यौदारिकशरीरं हुण्ड-संस्थानम् उपघातं प्रत्येक-साधारणयोरेकतरमिति चतसः प्रकृतयः प्रक्षिप्यन्ते तिर्यगानुपूर्वी चाप-नीयते ततश्चतुर्विशतिर्भवति । अत्र च भक्का दश, तद्यथा-वादरपर्यापस्य प्रत्येक-साधारण-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैश्चत्वारः, अपर्याप्तवादरस्य प्रत्येक-साधारणाभ्यामयशःकीर्त्या सह द्वौ, सक्ष्मस्य पर्याप्ता-अपर्याप्त-अत्येक-साधारणैरयशःकीत्यी सह चत्वार इति दश ! बादरवायकाय-कस्य वैक्रियं कुर्वत औदारिकस्थाने वैक्रियं वक्तव्यम्, ततश्च तस्यापि चतुर्विशतिरुद्ये प्राप्यते, केवलमिह बादर-पर्याप्त-प्रत्येका-ऽयशःकीर्तिपदैरेक एव भन्नः । तेजस्कायिक-वायकायिकयोः साधारण-यशःकीर्त्यदयो न भवतीति तदाश्रिता विकल्पा न प्राप्यन्ते । सर्वसञ्चया चतुर्विशतौ एकादश भन्नाः । ततः शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य पराघाते क्षिते पश्चविंशतिः । अत्र भन्नाः षद् , तद्यथा--- बादरस्य प्रत्येक-साधारण-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैश्चत्वारः, सक्ष्मस्य प्रत्येक-साधा-रणाभ्यामयशःकीर्त्या सह द्वौ । तथा बादरवायुकायिकस्य वैक्रियं कुर्वतः शरीरपर्यास्या पर्या-प्तस्य (म्रन्थाम्म १२३८) पराधाते क्षिप्ते पश्चविंशैतिर्भवति, अत्र च प्राग्वदेक एव भन्नः। सर्वसङ्ख्या पञ्चविंशतौ सप्त भङ्गाः । ततः प्राणापानपर्याध्या पर्याप्तस्य उच्छुँगसे प्रक्षिप्ते पर्ट्चि-इतिः, अत्रापि भक्काः प्रागिव पट् । अथवा शरीरपर्याध्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासेऽनुदिते आतप-उद्योतयोरन्यतरस्मिल्लादिते पिंद्वंशतिर्भवति । अत्रापि भक्ताः षट् , तद्यथा — बादरस्योद्योतेन सिह-तस्य प्रत्येक-साधारण-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदेश्यत्वारः, आतपसहितस्य च प्रत्येक-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपरेद्वी । बादरवायुकायिकस्य वैक्रियं कुर्वतः प्राणापानपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छासे प्रक्षिप्ते प्रामुक्ता पञ्चविश्वतिः पश्चिश्वतिर्भवति, तत्र च प्राग्वदेक एव भक्तः । तेजस्कायिक-वायुका-यिकयोरातप-उद्योत-यशःकीर्तीनामुदयाभावात् तदाश्रिता विकल्पा न प्राप्यन्ते । सर्वसम्बया षिद्वेशतौ त्रयोदश भन्नाः। तथा प्राणापानपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वाससहितायां षिद्वशतौ आतप-उद्योतयोरन्यतरस्मिन् प्रक्षिप्ते सति सप्तविंशतिर्भवति, अत्र भङ्गाः षड्, ये पागातप-उद्योतान्य-तरसहितायां षष्ट्रिशतौ प्रतिपादिताः । सर्वसञ्चया चैकेन्द्रियाणां भन्नाः द्विचत्वारिशत ४२ ।

उक्तं च---

१ सं० सं० १ त० °वतीति तदा° ॥ २ सं० १ त० °शतिः । अत्र ॥ ३ सं० सं० १ त० म० छा० °से क्षिप्ते । एवमग्रेऽपि 'प्रक्षिप्ते' इत्येतत्स्थाने क्षिप्ते, 'क्षिप्ते' इत्येतत्स्थाने 'प्रक्षिप्ते' इति पाठान्तराणि सन्ति ॥

## धिविद्याउदएसुं, पंच य एकार सत्त तेरस या। छकं कमसो मंगा, वायाला हुंति सबे वि॥ ( )

द्वीन्द्रियाणामुदयस्थानानि षट्, तद्यथा—एकविंशतिः षष्ट्रित्रतिः अष्टाविंशतिः एकोम-त्रिंशत् त्रिंशद् एकत्रिंशत् । तत्र तिर्यग्गतिस्तिर्यगानुपूर्वी द्वीन्द्रियजातिस्तसनाम बादरनाम पर्याप्ता-ऽपर्याप्तयोरेकतरं दुर्भगम् अनादेयं यशःकीर्ति-अयशःकीत्योरेकतरा इत्येता नव प्रकृतयो द्वादशसञ्चाभिर्श्रवोदयाभिः सह एकविंशतिः । एषा चापान्तरालगतौ वर्तमानस्य द्वीन्द्रियस्याबा-प्यते । अत्र भक्तास्त्रयः, तद्यथा- अपर्याप्तकनामोदये वर्तमानस्य अयशःकीर्त्या सह एकः, पर्याप्तकनामोदये वर्तमानस्य यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभ्यां द्वाविति । तस्यैव च शरीरस्थस्य औदा-रिकम् औदारिकाक्नोपाकं हुण्डसंस्थानं सेवार्तसंहननम् उपघातं प्रत्येकमिति षद् प्रकृतयः प्रक्षि-प्यन्ते तिर्यगानपूर्वी चापनीयते जाता पश्चिशतिः, अत्रापि भक्तास्तयः, ते च प्रागिव द्रष्टव्याः । ततः ज्ञरीरपर्याप्या पर्याप्तस्य अप्रशस्त्रबिहायोगति-पराघातयोः प्रक्षिप्तयोरष्टाविंशतिः, अत्र यशः-कीर्ति-अयशःकीर्तिम्यां द्वौ भन्नौ, अपर्याप्तक-प्रशस्तविहायोगत्योरत्रोदयाभावात् । ततः प्राणा-पानपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छासे प्रक्षिप्ते एकोनत्रिंशत् , अत्रापि तावेव द्वौ भन्नौ । अथवा शरी-रपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासेऽनुदिते उद्योतनामि तृदिते एकोनत्रिशेत्, अत्रापि प्रागिव ह्रौ भन्नी । सर्वेऽप्येकोनत्रिंशति चत्वारो भन्नाः । ततो भाषापर्यात्या पर्याप्तस्य उच्छ्वाससहितायामे-कोनित्रशति सुखर-दुःस्वरयोरेकतरस्मिन् पक्षिप्ते त्रिशद् भवति, अत्र सुस्वर-दुःस्वर-यशःकीर्ति-अयञ् कीर्तिपदेश्चत्वारो मङ्गाः । अथवा प्राणापानपर्यास्या पर्याप्तस्यँ स्वरेऽनुदिते उद्योतनान्नि तृदिते त्रिशद् भवति, अत्र यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिविकल्पाभ्यां ह्रौ भन्नौ, सर्वे त्रिशति षड् भनाः। ततो भाषापर्यास्या पर्याप्तस्य स्वरसहितायां त्रिशनि उद्योतनान्नि प्रक्षिप्ते एकत्रिशद् भवति, अत्र सुस्वर-दु:स्वर-यशःकीर्ति-अयगःकीर्तिपदैश्चत्वारी भन्नाः । सर्वसञ्चया द्वीन्द्रियाणां द्वार्वि-शतिभेताः । एवं त्रीन्द्रियाणां चतुरिन्द्रियाणां च प्रत्येकं पद् पड् उदयस्थानानि मावनीयानि, नवरं द्वीन्द्रियजातिस्थाने त्रीन्द्रियाणां त्रीन्द्रियजातिः, चतुरिन्द्रियाणां चतुरिन्द्रियजातिरिभधा-तन्या, प्रत्येकं च भक्का द्वाविंशतिद्वीविंशतिरिति । सर्वसम्भया विकलेन्द्रियाणां भक्काः षट्-षष्टिः ६६ । तदुक्तम्-

तिर्गं तिग दुग चउ छ चउ, विगलाण छसद्वि होइ तिण्हं पि। ( )

प्राक्ततिर्यक्पश्चेन्द्रियाणामुदयस्थानानि पर्, तद्यथा एकविशतिः विश्विशतिः अष्टावि-शतिः एकोनित्रिशत् त्रिशद् एकत्रिशत् । तत्र तिर्यग्गतिस्तिर्यगानुपूर्वी पश्चेन्द्रियजातिस्त्रसनाम बादरनाम पर्याप्ता-ऽपर्याप्तयोरेकतरं सुभग-दुर्भगयोरेकतरम् आदेया-ऽनादेययोरेकतरं यशःकी-ति-अयशःकीर्त्योरेकतरा इत्येता नव प्रकृतयो द्वादशस्त्रभाभिर्धुबोदयाभिः सह एकविशतिः,

एषा यापान्तरासमतौ वर्तमानस्य तिर्वक्यक्रेन्द्रियस्य वेदितव्या । अत्र मङ्गा नव—तत्र वर्षातक-नामोदये वर्तमानस्य सुभग-दुर्भगाभ्यामादेया-ऽनादेयाभ्यां यज्ञःकीर्ति-अयञ्चःकीर्तिभ्यां चाहौ भन्नाः, अपनीतकनामोदये वर्तमानस्य तु दुर्भगा-ऽनादेया-ऽयज्ञःकीर्तिभरेकः ।

अपरे पुनराहुः—सुभगा-ऽऽदेये युगपदुदयमायातः दुर्भगा-ऽनादेये च, ततः पर्याप्तकस्य सुभगा-ऽऽदेययुगलदुर्भगा-ऽनादेययुगलाभ्यां यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभ्यां च चत्वारो भन्नाः, अपर्याप्तकस्य त्वेक इति, सर्वसङ्ख्या पञ्च। एवमुत्तरत्रापि मतान्तरेण भन्नवैषम्यं स्विषया परिभावनीयम्।

ततः शरीरस्थस्य आनुपूर्वीमपनीय औदारिकमौदारिकाक्कोपाक्कं पण्णां संस्थानानामेकतमत संस्थानं षण्णां संहननानामेकतमत् संहननम् उपघातं प्रत्येकमिति षट्कं प्रक्षिप्यते, ततो जाता पिक्किशतिः । अत्र भक्कानां द्वे शते एकोननवत्यिषिके २८९ -- तत्र पर्याप्तस्य षड्भिः संस्थानैः षड्मिः संहननैः सुभग-दुर्भगाभ्यामादेया-ऽनादेयाभ्यां यक्षःकीर्ति-अयशःकीर्तिभ्यां च द्वे क्षते मङ्गानामष्टाशीत्यिषिकं २८८, अपर्याप्तैकस्य हुण्डसंस्थान-सेवार्तसंहनन-दुर्भगा-ऽनादेया-ऽयशः-कीर्तिपदैरेक इति । तस्यामेव षिद्वशतौ शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य पराघाते प्रशस्ता-ऽपशस्तविहा-योगत्योरन्यतरविहायोगतौ च प्रक्षिप्तायामष्टाविंगतिः, तत्र ये प्राक् पर्याप्तानां द्वे शते भन्नाना-मष्टाशीत्यधिके २८८ उक्ते ते अत्र विहायोगतिद्विकेन गुणिते अवगन्तव्ये, तथा च सत्यत्र भक्कानां पश्च शतानि षट्सप्तत्यधिकानि ५७६ भवन्ति। ततः प्राणापानपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासे प्रक्षिप्ते एकोनत्रिंशत् , अत्रापि भक्ताः प्रागिव पश्च शतानि षट्सप्तत्यधिकानि ५७६ । अथवा शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासेऽनुदिते उद्योतनानि तृदिते एकोनत्रिशद् भवति अत्रापि भन्नाः पञ्च शतानि षट्सप्तत्यधिकानि ५७६ । सर्वसङ्खया भङ्गानामेकोनत्रिंशति द्विपञ्चाशदधिकानि एकादश शतानि ११५२ । ततो भाषापर्यास्या पर्याप्तस्य सुस्वर-दुःस्वस्योरन्यतरस्मिन् प्रक्षिप्ते त्रिंशद भवति, अत्र ये प्रागुच्छ्वासेन पश्च शतानि पर्सप्तत्यधिकानि ५७६ उक्तानि तान्येव स्वरद्विकेन गुण्यन्ते ततो जातानि द्विपश्चाशद्धिकान्येकादश शतानि ११५२। अथवा प्राणा-पानपर्यात्या पर्याप्तस्य स्वरेऽनुदिते उद्योतनामि तृदिते त्रिंशद् भवति, अत्रापि भन्नानां प्रागिव क्य शतानि पदसप्तत्यधिकानि ५७६ । सर्वस्याया त्रिंशति भक्तानां सप्तदश शतानि अष्टा-विंशत्यधिकानि १७२८। ततः स्वरसहितायां त्रिंशत्ति उद्योतनाम्नि प्रक्षिसे एकत्रिंशद् भवति । अत्र ये पाकृ स्वरसहितायां त्रिंशति सङ्गा द्विपञ्चाशदधिकैकादशशतसञ्चयाः ११५२ उक्तास्त एकात्रापि द्रष्ट्रच्याः । सर्वसञ्चया प्राकृततिर्यक्षपञ्चेन्द्रियाणां उर्देयमङ्गा एकोनपञ्चागच्छतानि वस्त्रिकानि ४१०६।

तथा इदानी तेषामेव तिर्यक्पपश्चेन्द्रियाणां वैक्रियं कुर्वतामुदयस्थानानि पश्च, तराथा—पश्चिविद्यतिः सप्तिष्कितिः अष्टाविद्यतिः एकोनित्रिद्यत् त्रिंशत् । तत्र वैक्रियं वैक्रियाक्रोपाक्तं

१ सं० सं० २ छा० मुद्रि० "तकहुण्ड" ॥ २ सं० १ त० म० "दये म" ॥ ३ सं० १ सं• त० "था तेषामे० ॥

समचतुरसम् उपवातं प्रत्येकमिति पञ्च प्रकृतयः प्रागुक्तायां तिर्यवपञ्चिन्द्रययोग्यायामेकविश्वतौ प्रक्षिप्यन्ते तिर्यगानुपूर्वी चापनीयते ततः पञ्चविश्वतिर्भवति, अत्र सुभग-दुर्भगाम्यामादेया-ऽना-देयाम्यां यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिम्यां चाष्टौ भङ्गः। ततः शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य परावाते प्रश्नस्तिविद्यागतौ च प्रक्षिप्तायां सप्तविश्वतिर्भवति, तत्रापि प्रागिवाष्टौ भङ्गाः। ततः प्राणा-पानपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासनान्नि प्रक्षिप्तेऽष्टाविश्वतिर्भवति, अत्रापि प्रागिवाष्टौ भङ्गाः। अथवा शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासेऽनुदिते उद्योतनान्नि तृदितेऽष्टाविश्वतिर्भवति, अत्राप्त्रयद्यौ भङ्गाः। सर्वसञ्चयाऽष्टाविश्वतौ भङ्गाः वोडशा। ततो भाषापर्यास्य पर्याप्तस्य उच्छ्वास-सिद्वतायामष्टाविशतौ सुस्वरे प्रक्षिप्ते एकोनिर्त्रशत्, अत्रापि प्रागिवाष्टौ भङ्गाः। अथवा प्राणा-पानपर्यास्य पर्याप्तस्य स्वरेऽनुदिते उद्योतनान्नि तृदिते एकोनिर्त्रशत्, अत्रापि प्रागिवाष्टौ भङ्गाः। सर्वसञ्चया एकोनिर्त्रशति वोडशा। ततः सुद्वरसिद्वतायामेकोनिर्त्रशति उद्योते प्रक्षिप्ते त्रिशत्, अत्रापि प्रागिवाष्टौ भङ्गाः। सर्वसञ्चया वैक्रियं कुर्वतां षद्पञ्चाशद् भङ्गाः ५६। सर्वेषां तिर्यवप्तः विक्रयं कुर्वतां षद्पञ्चाशद् भङ्गाः ५६। सर्वेषां तिर्यवप्तः विक्रयं कुर्वतां वृद्वष्टाधिकानि ४९६२ भङ्गानामवसेयानि।

सामान्यमनुष्याणामुदयस्थानानि पञ्च, तद्यथा—एकविंशतिः षष्ट्रिंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रिंशत् त्रिंशत् । एतानि सर्वाण्यपि यथा प्राक् तिर्यवपञ्चेन्द्रियाणामुक्तानि तथैवात्रापि वक्तव्यानि, नवरं तिर्यगाति-तिर्यगानुपूर्वीस्थाने मनुप्यगति-मनुष्यानुपूर्वो वेदितव्ये । एकोनित्रिंशत् त्रिंशच उद्योतरहिता वक्तव्या, वैक्रिया-ऽऽहारकसंयतान् मुक्त्वा शेषमनुष्याणामुद्योतो-द्याभावात् । तत एकोनित्रिंशति भक्तानां पञ्च शतानि षट्सप्तत्यधिकानि ५०६, त्रिंशत्येकादश शतानि द्विपञ्चाशदिधकानि ११५२ अवगन्तव्यानि । सर्वसङ्ख्या प्राकृतमनुष्याणां षष्ट्विंशति-शतानि द्विकाधिकानि २६०२ भक्तानां भवन्ति ।

वैक्रियमनुष्याणामुदयस्थानानि पञ्च, तद्यथा—पञ्चिविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनिर्तिशत् विंशत् । तत्र मनुष्यगितः पञ्चिन्द्रयजाितः वैक्रियं वैक्रियाङ्गोपाङ्गं समचतुरसम् उपघातं त्रसनाम वादरनाम पर्याप्तकनाम प्रत्येकनाम सुमग-दुर्भगयोरेकतरम् आदेया-ऽनादेय-योरेकतरं यशःकीिर्ति-अयशःकीर्त्योरेकतरा इति त्रयोदश प्रकृतयो द्वादशसङ्क्याभिष्ठीवोदयािमः सह पञ्चिविंशतिः २५ । अत्र सुमग-दुर्भगा-ऽऽदेया-ऽनादेय-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदेरष्टौ भङ्गाः। देशविरतानां संयतानां च वैक्रियं कुर्वतां सर्वप्रशस्त एव मङ्गो वेदितव्यः। ततः शरीर-पर्याप्त्या पर्याप्तस्य पराधाते प्रशस्तविद्दायोगतौ च प्रक्षिप्तायां सप्तविंशतिः, अत्रापि त एवाष्टौ भङ्गाः। ततः प्राणापानपर्याप्त्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासे प्रक्षिप्तेऽष्टाविंशतिः, अत्रापि प्रागिवाष्टौ भङ्गाः। अथवा संयतानामुत्तरवैक्रियं कुर्वतां शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तानामुत्तरवैक्रियं कुर्वतां शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तस्य उच्छ्वाससिद्दतायामद्यान्तिः सर्वसङ्गया अष्टाविंशतौ भङ्गा नव । ततो भाषापर्याप्त्या पर्याप्तस्य उच्छ्वाससिद्दतायामद्यान्तिः सर्वरेशिते क्षिपे एकोनिर्तिशद् भवति, अत्रापि प्रागिवाद्यौ भङ्गाः। अथवा संयतानां स्वरेन

९ सं॰ १ त॰ म॰ °यां चलां सप्त॰ ॥

अनुदिते उद्योतनानि तृदिते एकोनत्रिंशद् भवति, अत्रापि प्राणिवैक एव अनः । सर्वसङ्ख्या एकोनत्रिंशति अन्ना नव । सुस्वरसहितायामेकोनत्रिंशति संयतानामुखोतनानि पश्चिमे त्रिश्चद् भवति, अत्रापि प्राणिवैक एव अनः । सर्वसङ्ख्या वैक्रियमनुष्याणां अनः पञ्चत्रिंशत् ३५ ।

अहिरिक्तंचेतानां पुरवस्थानानि पश्च, तद्यथा—पश्चविश्वतिः सस्विश्वतिः अष्टाविश्वतिः एकीनिर्विश्वतं त्रिश्वतं । तत्राहारकम् आहारकाङ्गोपाङ्गं समचतुरससंस्थानम् उपधातं अत्येकिनित्ते पश्च प्रकृतयः प्रागुक्तायां मनुष्यगतिप्रायोग्यायामेकिविश्वतौ प्रक्षित्यन्ते मनुष्यानुपूर्वी नाधनीवित्ते ततो जिता पश्चविश्वतिः, केवलिमह पदानि सर्वाण्यपि प्रशस्तान्येव भवन्ति, आहारकस्वतानां दुर्भगा-अत्येया-अवश्वतिद्वयामावात् , अत एक एवात्र मङ्गः । ततः शरीरपर्यास्या पर्यासस्य पराधाते प्रशस्तविहायोगतौ च प्रक्षिप्तायां सप्तविश्वतिः, अत्राप्येक एव भङ्गः । ततः प्राणापान-पर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासे प्रक्षिप्तेऽष्टाविश्वतिर्भवति, अत्राप्येक एव मङ्गः । अथवा शरीर-पर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासेऽनुदिते उद्योतनान्नि तृदिते अष्टाविश्वतिर्भवति, अत्राप्येक एव भङ्गः । सर्वसङ्गया पर्याप्तस्य उच्छ्वाससिहताया-मष्टाविश्वतौ सुन्वरे प्रक्षिप्ते एकोनित्रशत् , अत्राप्येक एव भङ्गः । सर्वसङ्गया पर्याप्तस्य स्वरेऽनुदिते उद्योतनान्नि तृदिते एकोनित्रशत्, अत्राप्येक एव भङ्गः । सर्वसङ्गया एकोनित्रशति द्वौ भङ्गौ । ततो भाषापर्यास्य पर्याप्तस्य स्वरसिहतायामेकोनित्रशति उद्योत प्रकृति द्वौ भङ्गौ । ततो भाषापर्यास्य पर्याप्तस्य स्वरसिहतायामेकोनित्रशति उद्योते प्रकृति व्रिश्वत् एव भङ्गः । सर्वसङ्गया आहारकशरीरिणां सप्त भङ्गाः ।

केविल्नामुदयस्थानानि दश, तद्यथा—विंशतिः एकविंशतिः पश्चिंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनर्तिंशत् तिंशत् एकिंशतः प्रकृतिंशत् नव अष्टौ च । तत्र मनुष्यगतिः पश्चेन्द्रयजातिः त्रसमाम बादरनाम पर्याप्तकं सुभगम् आदेयं यशःकीर्तिरित्येता अष्टौ ध्रुवोदयाभिद्रादशस्त्रमाभिः सह विंशतिः, अत्रेको भक्षः । एषा चातिर्धिकरकेविलाः समुद्धातगतस्य कार्मणकाययोगे वर्तमानस्य वेदितव्या । सैव विंशतिस्तिर्धिकरनामसहिता एकविंशतिः, अत्राप्येको भक्षः । एषा च तिर्धिकरकेविलाः समुद्धातगतस्य कार्मणकाययोगे वर्तमानस्य वेदितव्या । तथा तम्यामेव विंशतावौदारिकशरीरं षण्णां संस्थानानामेकतमत् संस्थानम् औदारिकाक्रोपाकं वज्र-पंभाराचसंहननम् उपघातं प्रत्येकमिति षद् प्रकृतयः प्रक्षिप्यन्ते ततः पर्श्वशतिर्भवति, एषा चातिर्थकरकेविलन औदारिकमिश्रकाययोगे वर्तमानस्य वेदितव्या, अत्र पड्भाः संस्थानेः षड् भक्ता भवन्ति परं ते सामान्यमनुष्योदयस्थानेप्विष सम्भवन्तीति न प्रथग् गण्यन्ते । एषैव पर्द्विश्वतिः तीर्थकरसहिता सप्तविंशतिर्भवति, एषा तीर्थकरकेविलन औदारिकमिश्रकाययोगे वर्तमानस्यावसेया, अत्र संस्थानं समचतुरसमेव वक्तव्यम्, तत एक एषात्र मक्षः । सैव पर्द्विः सितः पराधात-उच्छ्वास-पशस्ता-ऽप्रशस्तविहायोगत्यन्यतरिवहायोगति-सुस्वर-दुःस्वरान्यतरस्वर-सिक्ता किंशत् भवति, एषा चातिर्थकरस्य सयोगिकेविलन औदारिककाययोगे वर्तमानस्याव-स्थानः स्थितः पराधात-उच्छ्वास-पशस्ता-ऽप्रशस्तविहायोगत्यन्यतरिवहायोगति-सुस्वर-दुःस्वरान्यतरस्वर-सिक्ता किंशत् भवति, एषा चातिर्थकरस्य सयोगिकेविलन औदारिककाययोगे वर्तमानस्थाव-

**१ र्स॰ र्सं॰ १ त॰ म॰ छा**० °स्य सुरव° ॥

गन्तव्या, अत्र संस्थानषद्क-प्रशस्ता-ऽप्रशस्तिविहायोगित-सुस्वर-दुःस्वरैश्चतुर्विशितिर्मक्काः, ते च सामान्यमनुष्योदयस्थाने देविष प्राप्यन्ते इति न पृथग् गण्यन्ते । एषैव त्रिशत् तिर्धकरनाम-सिहता एकत्रिशद् भवति, सा च सयोगिकेवित्तन्ति थिकरस्यौदारिककाययोगे वर्तमानस्याव-सेया। एषैव एकत्रिशद् वाग्योगे निरुद्धे त्रिशद् भवति, उच्छ्वासेऽपि च निरुद्धे एकोनित्रिशत्। अतीर्थकरकेवितः प्रागुक्ता त्रिशद् वाग्योगे निरुद्धे सत्येकोनित्रशद् भवति, अत्रापि षड्भिः संस्थानैः विहायोगितिद्विकेनं च द्वादश भक्ताः प्राप्यन्ते, ते च प्रागिव न पृथग् गण्यन्ते । तत उच्छ्वासे निरुद्धेऽष्टाविशितः, अत्रापि संस्थानादिगताः द्वादश भक्ता न पृथग् गण्यत्वत्याः, सामान्यमनुष्योदयस्थानप्रहणेन गृहीतत्वात् । तथा मनुष्यगतिः पश्चेन्द्रियजातिः त्रसनाम बादर-नाम पर्याप्तकनाम सुभगम् आदेयं यशःकीर्तिः तीर्थकरिमित नवोदयः, एष च तीर्थक्वतोऽयोगिकेवितनश्चरमसमये वर्तमानस्य प्राप्यते । स एवातिर्थकरस्य तीर्थकरनामरिहतोऽष्टोदयः । इह केवल्युदयस्थानमध्ये विश्वति-एकविश्वति-सप्तविशिति-एकोनित्रशत्-त्रिशद्-एकित्रशद्-नवा-ऽष्टरूपेप्वष्टसूदयस्थानेषु प्रत्येकमेकेको विशेषभक्तः प्राप्यते इत्यष्टी भक्ताः । तत्र विश्वत्यष्टक-योभिक्वावतिश्वतः शेषेषु षद्यु उदयस्थानेषु तीर्थकृतः षद् भक्ताः, सर्वसक्क्यया मनुष्याणासुदयस्थानेषु पर्विश्वतिशतानि द्विपञ्चाशद्दिकानि २६५२ ।

देवानामुदयस्थानानि षद्, तद्यथा—एकविंशतिः पञ्चविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रशत् त्रिंशत् । तत्र देवगिनः देवानुपूर्वी पञ्चिन्द्रियजािनः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकं सुमग-दुर्भगयोरेकतरम् आदेया-ऽनादेययोरेकतरं यशःकीिनः अयशःकीिर्ते केतरा इति नव प्रकृत्यो द्वादशसङ्क्ष्याभिर्धुवोदयािमः सह एकविंशतिः, अत्र सुमग-दुर्भगा-ऽऽदेया-ऽनादेययशःकीितिं-अयशःकीितिंपदैरष्टौ भङ्गाः । दुर्भगाऽनादेया-ऽयशःकीिर्तिनामुदयः पिशाचादीनामवन्त्रव्यः । ततः शरीरस्थस्य वैक्रियं वैक्रियाङ्गोपाङ्गम् उपघातं प्रत्येकं समचतुरस्रसंस्थानिति पञ्च प्रकृतयः प्रक्षिप्यन्ते देवानुपूर्वी चापनीयते ततो जाता पञ्चविंशतिः, अत्रापि त एवाष्टौ भङ्गाः । ततः शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तस्य पराघाते प्रशस्तविद्दायोगतौ च प्रक्षिप्तायां सप्तविंशतिः, अत्रापि त एवाष्टौ भङ्गाः । ततः शाणापानपर्याप्त्या पर्याप्तस्य पराघाते प्रशस्तविद्दायोगतौ च प्रक्षिप्तायां त्रसर्विंशतिः, अत्रापि त एवाष्टौ भङ्गाः; अथवा शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तस्य पर्याप्तस्योच्छ्वासे क्षिप्तेऽष्टाविंशतिः, अत्रापि त एवाष्टौ भङ्गाः; अथवा शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तस्य उच्छ्वासेऽनुदिते उच्चोननाि तृदितेऽष्टाविंशतिः, अत्रापि प्रागिवाष्टौ भङ्गाः, मर्वसङ्क्षया अष्टाविंशतौ भङ्गाः षोडश । ततो भाषापर्याप्त्या पर्याप्तस्य सुस्तरे क्षिप्ते एकोनतिंशद् भवति, अत्राप्यष्टौ भङ्गाः, दुःसरोदयो देवानां न भवतिति कृत्वा तदाश्रिता विकल्पा न भवन्ति, अत्राप्यष्टौ भङ्गाः, दुःसरोदयो देवानां न भवतिति कृत्वा तदाश्रिता विकल्पा न भवन्ति, उत्तरवैक्रियं हि कुर्वतो देवस्योद्योतोदयो रुभ्यते, अत्रापि त

१ सं० १ त० <sup>०</sup>ष्विप इ<sup>०</sup> ॥ २ सं० १ त० <sup>०</sup>शद् भवित । अ<sup>०</sup> ॥ ३ **छा० म० मुद्रि०** <sup>०</sup>स्थांनै, षद्द भक्षा प्राप्यन्ते वि॰ ॥ ४ **छा० म०** <sup>०</sup>न च द्वादश । ते च प्रागि॰ ॥ ५ **छा० म०** मुद्रि० स्थानगताः षद् भ <sup>०</sup> ॥ ६ सं० १ त० म० <sup>०</sup>यो ध्रुवोदयामिर्द्वादशसंख्याभिः ॥

एवाष्टी मङ्गाः । सर्वसङ्ख्या एकोनत्रिंशति षोडश मङ्गाः । ततो भाषापर्यास्या पर्याप्तस्य मुस्व-रसहितायामेकोनत्रिंशति उद्योते क्षिप्ते त्रिंशद् भवति, अत्रापि त एवाष्टी भङ्गाः, सर्वसङ्ख्या देवानां चतुःषष्टिर्भङ्गाः ६४ ।

नैरियकाणामुदयस्थानानि पञ्च, तद्यथा—एकविंशतिः पञ्चिविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टःविंशतिः एकोनितिंशत् । तत्र नरकगितः नरकानुपूर्वी पञ्चिन्द्रियजाितः त्रसनाम बादरनाम पर्यासकनाम दुभगनाम अनादेयम् अयशःकीितिरित्येता नव प्रकृतयो द्वादशसञ्च्याभिर्ध्रुवोदयािभः
सहैकविंशतिः, अत्र सर्वाण्यपि पदािन अप्रशस्तान्येवेति एक एव भङ्गः । ततः शरीरस्थस्य
वैक्रियं वैक्रियाङ्गोपाङ्गं हुण्डसंस्थानम् उपधातं प्रत्येकमिति पञ्च प्रकृतयः प्रक्षिप्यन्ते नरकानुपूर्वी चापनीयते ततः पञ्चिविंशतिर्भवित, अत्राप्येक एव भङ्गः । ततः शरीरपर्यास्य
पराधाता-ऽप्रशस्तिविहायोगत्योः प्रक्षिसयोः सप्तविंशतिः, अत्राप्येक एव भङ्गः । ततः प्राणापानपर्यास्य पर्याप्तस्य उच्छ्वासे क्षिसेऽष्टाविंशतिः, अत्राप्येक एव भङ्गः । ततो भाषापर्यास्य पर्यासस्य दुःस्वरे क्षिप्ते एकोनितिंशत् , अत्राप्येक एव भङ्गः । सर्वसङ्क्षया नैरियकाणा पञ्च भङ्गाः ।
मकलोदयस्थानभङ्गाः पुनः सप्तसप्तिशतानि एकनवत्यधिकानि ७७९१ ॥ २६ ॥

सम्प्रति कस्मिन्नुदयस्थाने कति भन्नाः प्राप्यन्ते ? इति चिन्तायां तन्निरूपणार्थमाह—

एँग वियाछेकारस, तेत्तीसा छस्सयाणि तेत्तीसा। बारससत्तरससयाणहिगाणि विपंचसीईहिं॥ २७॥ अउणत्तीसेकारससयाहिगा सतरसपंचसट्टीहिं। इकेकगं च वीसादट्टुदयंतेसु उदयविही॥ २८॥

विंशत्यादिष्वष्टपर्यन्तेषु द्वादशस्दयस्थानेषु यथासङ्क्ष्यमेकादिसङ्क्याः 'उदयविधयः' उदय-प्रकारा उदयमङ्गा इत्यर्थः । तत्र विंशतावेको भङ्गः, स चातीर्थकरकेविलनोऽत्रसेयः । एक-विंशतौ द्विच्तारिंशत्—तत्रैकेन्द्रियानिषकृत्य पञ्च, विकलेन्द्रियानिषकृत्य नव, तिर्यक्पञ्चेन्द्रियानिषकृत्य नव, तिर्यक्पञ्चेन्द्रियानिषकृत्य नव, तिर्थकर्पञ्चेतः, सुरानिषकृत्याष्टौ, नैरियकान-धिकृत्य नव, मनुष्यानप्यिकृत्य नव, तीर्थकर्रमिषकृत्यकः, सुरानिषकृत्याष्टौ, नैरियकान-धिकृत्यत्र इति द्विच्तवारिंशत् ४२ । चतुर्विशतावेकादश, ते चैकेन्द्रियानेषकृत्य प्राप्यन्ते, अन्यत्र चतुर्विशत्युद्वयस्थानस्याप्राप्यमाणत्वात् । पञ्चविशतौ त्रयक्षिशत्—तत्रैकेन्द्रियानिषकृत्य सप्त, वैकियतिर्यक्पञ्चेन्द्रियानिषकृत्याष्टौ, वैकियमनुष्यानप्यिकृत्याष्टौ, आहारकसंयतानािश्रत्यकः, देवानप्यिकृत्याष्टौ, नैरियकानिषकृत्यके इति त्रयक्षिशत् ३३ । विद्वशतौ वद्शतािनि ६००—तत्रैकेन्द्रियानिश्रत्य त्रयोदश, विकलेन्द्रियानिषकृत्य ते शति एकोननव-त्यिके २८९, पाकृतमनुष्यानप्यिकृत्य द्वे शते एकोननव-त्यिके २८९ इति वद् शतािन ६०० । सप्तिवंशतौ त्रयक्षिशत्—तत्रैकेन्द्रियानिश्रित्य वद्,

९ छा० सुद्धि० °न्येवेति कृत्वा एक ए° ॥ २ सं० सुद्धि० °रपयोध्या पर्याप्तस्य वैकि ॥

३ गायेमे सप्ततिकाभाष्ये द्वाविंशति त्रयोविंशत्यिभकैकशतनम्यौ ॥ ४ त० म० "कगन" ॥

वैक्रियतिर्वस्पे निद्यानधिकृत्याष्टी, वैक्रियमनुष्यानधिकृत्याष्टी, आहारकसंप्रतानधिकृत्येकः, केत-क्रिनमभिक्रत्येकः, देनानभिक्रत्याष्ट्री, मैर्यिकानधिक्रत्येक इति त्रयक्रिशत् ३३। अष्टाविद्यती द्य-धिकानि द्वादश शतानि १२०२ -- तत्र विकलेन्द्रियानधिकृत्य षद्, बाकृतिविष्पचेन्द्रियानिन कृत्य पञ्च शतानि षद्सप्तत्यधिकानि ५७६, वैकियतिर्यक्पञ्चेन्द्रियानधिकृत्य पोडन्, मनुभ्यान-**धिकृत्य पञ्च ज्ञातानि पर्**सप्तत्यधिकानि ५७६, वैकियमनुप्यानधिकृत्य नव, आहारकसंयतानिध-कृत्य द्वौ, देवानिधकृत्य पोडश, नारकानिधकृत्यैक इति । एकोनित्रंशति पश्चाशीत्यिधकानि सप्त-दश शतानि १७८५ तत्र विकलेन्द्रियानिषक्तय द्वादश, तिर्यक्पश्चेन्द्रियानिषकृत्य द्विपश्चा-शद्धिकान्येकादश्च शतानि ११५२, वैक्रियतिर्यक्पश्चेन्द्रियानधिकृत्य धीडश, मनुप्यानधिकृत्य पश्च शतानि षद्सप्तत्यधिकानि ५७६, वैक्रियमनुप्यानिषक्कत्य नव, आहारकसंयतानिषक्कत्य द्वी, तीर्थकरमधिकृत्यैकः, देवानधिकृत्य षोडस्न, नारकानधिकृत्यैक इति। त्रिंशति एकोनंत्रिंश-च्छतानि सप्तदशाधिकानि २९१७—तत्र विकलेन्द्रियानिषकृत्याष्टादश, तिर्यक्पश्चेन्द्रियानिध-कृत्य सप्तदश शतान्यष्टाविंशत्यधिकानि १७२८, वैक्रियतिर्यक्पश्चेन्द्रियानिधकृत्याष्ट्री, मनुष्या-निधक्कत्य द्विपञ्चाशदिधकान्येकादश शतानि ११५२, वैक्रियमनुप्यानिधक्कत्येकः, आहारक-संयतानिष्कृत्यैकः, केविलिनमधिकृत्यैकः, देवानिधकृत्याष्ट्री । एकत्रिंशत्येकादश शतानि पश्च-षष्ट्रिकानि ११६५ तत्र विकलेन्द्रियानिषकृत्य द्वादश, तिर्थक्पश्चेन्द्रियानिषकृत्य द्विपश्चाश-दिषकान्येकादश शतानि ११५२, तीर्थकरमिक्करयेकः । एको नवोदय । एकोऽष्टोदये । सर्वी-दयन्थानेषु सर्वसङ्गया भङ्गाः सप्तसप्ततिशतान्येकनवत्यधिकानि ७७९१ इति ॥ २७-२८ ॥

तदेवमुक्तानि सममेदान्युदयस्थानानि । सन्प्रति सचास्थानपरूपणार्थमाह---

# तिबुन्दर्र उग्रनदर्र, अहन्छलसी असीह उग्रसीर्र । अहयद्यपणसारि, नव अह य नामसंताणि ॥ २९ ॥

नाम्नः-नामकर्षणो द्वादश सत्तास्थानानि, तद्यथा—त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाश्चीतिः षद्दशितः अश्चीतिः एकोनाश्चीतिः अष्टसस्वतिः पद्दसस्विः पश्चसस्विः नव अष्टाविति। तम्न सर्वमकृतिसमुदायक्विनवतिः । सैव तीर्थकररिता द्विनवतिः । त्रिनवितरेवाहारकश्चरीरा-ऽञ्चारकाङ्गोपाङ्गा-ऽञ्चारकसङ्घाता-ऽञ्चारकवन्धनरूपचतुष्टयेन रहिता एकोननवितः । सैव तीर्थकररिता अष्टाश्चीतिः । ततो नरकगित-नरकानुपूर्व्योरथवा देवगित-देवानुपूर्व्योरद्धिः वद्यानिः । ततो नरकगित-नरकानुपूर्व्योरथवा देवगित-देवानुपूर्व्योर्द्धिः वद्यानिस्कर्मणो नरकगितिः । अथवाऽश्चीतिस्कर्मणो देवगिविष्यस्थारिः विश्वयाञ्चोपाङ्ग-वैकियसङ्घात-वैकियचनुष्टयन्ये वद्यानिः । अथवाऽश्चीतिस्कर्मणो देवगिविष्यवेकियचनुष्ट्योद्वरुत्वे वद्यादि-नरकानुपूर्वी-वैकियचनुष्ट्योद्वरुत्वे कृते अश्चीतिः । ततो नरकगिति-नरकानुपूर्वी-वैकियचनुष्ट्योद्वरुत्वे कृते अश्चीतिः । ततो समुजगिति-वनुष्ट्योद्वरुत्वे कृते अश्चीतिः । ततो समुजगिति-वनुष्ट्योद्वरुत्वे कृते अश्चीतिः । ततो समुजगिति-वनुष्ट्योद्वरुत्वे नरकगिति-नरकानुपूर्वी-विविग्गिति-तिर्थगानुपूर्वी-पकेन्द्रियचाति-श्चित्वर्याति-नरकानुपूर्वी-तिर्थगाति-तिर्थगानुपूर्वी-पकेन्द्रियचाति-द्विन्द्रयचाति-नरकानुपूर्वी-तिर्थगाति-तिर्थगानुपूर्वी-पकेन्द्रियचाति-द्विन्द्रयचाति-स्थानाति-तिर्थगाति-तिर्थगानुपूर्वी-पकेन्द्रियचाति-द्विन्द्रयचाति-स्थानराति-तिर्थगानुपूर्वी-पकेन्द्रियचाति-द्वीन्द्रयचाति-स्थानराति-र्थान्द्वाति-स्थानराति-र्थानस्थानिः । स्विन्द्रयचाति-स्थानराति-र्यानराति-तिर्थगान्ति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानराति-स्थानर

क्रिन्नतेः क्षीणे रक्षीनाज्ञीतिः, एकोननवतेः क्षीणे पर्सप्ततिः, अष्टाक्षीतेः क्षीने पञ्चसप्ततिः । मतुष्यमतिः-पश्चीन्त्रयज्ञाति-न्नसं-नादर-पर्याप्त-सुमगा-ऽऽदेय-यञ्चःकीर्ति-तीर्थकराणीति नवकं सचा-स्थानम् , तच्चायोगिकेविक्निस्तीर्थकरस्य चरमसमये वर्तमानस्य प्राप्यते । तदेवातीर्थकरकेविकनः सरमसमये तीर्थकरनामरहितमष्टकमिति ॥ २९ ॥

तदेवमुक्तानि सत्तास्थानानि सम्प्रति संवेधप्रतिपादनार्थमुपक्रमते-

# अह य बारस बारस, बंधोदयसंतपयहिठाणाणि । ओहेणादेसेण य, जत्थ जहासंभवं विभैजे ॥ ३०॥

नाझो बन्धोदयसत्ताप्रकृतिस्थानानि यथाक्रममष्ट-द्वादश-द्वादशसञ्चानि । तानि 'ओधेन' सामान्येन 'आदेशेन च' विशेषेण च 'यथासम्भवं' यानि यत्र यथा सम्भवन्ति तानि तत्र तथा 'बिभजेत्' विकल्पयेद् उत्तरप्रन्थानुसारेण । तत्रामुकं बन्धस्थानं बश्चत एतावन्ति उदयस्थानानि एतावन्ति च सत्तास्थानानीति सामान्यम् । मिध्यादृष्ट्यादिषु गुणस्थानेषु गत्यादिषु च मार्गणास्थानेषु प्रत्येकमेतावन्ति चन्धस्थानानि एतावन्ति उदयस्थानानि एतावन्ति च सत्तास्थानानि एवं च तेषां परस्परं संवेध इत्यादेशः ॥ ३०॥

तत्र प्रथमतः सामान्येन संवेधचिन्तां कुर्वनाह-

नव पंचोदय संता, तेवीसे पण्णवीस छव्वीसे।
अह चउरहवीसे, नव संतुगतीस तीसम्मि॥ ३१॥
एगेगमेगतीसे, एगे एगुदय अह संतम्मि।
उवरयवंषे दस दस. वेयगसंतम्मि ठाणाणि॥ ३२॥

त्रसोविश्वतिबन्धे पञ्चविश्वतिबन्धे षश्चिश्वतिबन्धे च प्रत्येकं नव नव उदयस्थानानि पञ्च पञ्च सस्तास्थानानि । तत्र त्रसोविश्वतिबन्धोऽपर्यासकैकेन्द्रियपायोग्य एव, तद्वन्धकाश्च एकेन्द्रि-य-क्रीन्द्रिय-क्षीन्द्रिय-तिर्थवपश्चेन्द्रिया मनुष्याश्च । एतेषां च त्रयोविश्वतिबन्धकानां यथायोगं सामान्येन नवोदयस्थानानि, तद्यथा—एकविश्वतिः चतुर्विश्वतिः पञ्चविश्वतिः पश्चिश्वतिः पश्चिशिः पश्चिश्वतिः पश्चिश्वतिः पश्चिश्वतिः पश्चिश्वतिः पश्चिश्वतिः पश्चिश्वतिः पश्चिशिः पश्चिश्वतिः पश्चिशितिः पश्चिश्वतिः स्वतिः पश्चिश्वतिः पश्

१ छा॰ मुद्रि० °सनाम बाद° ॥ २ स्त १ त० म० °नार्थमाह ॥ ३ छा० मुद्रि॰ °त्रए ॥ ४ छा॰ त० सत्तिगु॰ ॥ ५ सं० मुद्रि० °दशीनाम् ॥ ६ मुद्रि० त० म० °िद्रवाणां मद्र° ॥

४ द्वार त० सतिगु॰ ॥ ५ सं० मुद्रि॰ "हडीनाम् ॥ ६ मुद्रि॰ त० म० "न्द्रवाणा मन् "॥ ७ त० म० "हडवादीनाम् ॥

निद्रवाणां वैकियतिर्यङ्ग-मनुप्याणां शरीरपर्यास्या पर्याप्तानां च मिथ्यादृष्टीनाम् । अष्टार्वि-शति-एकोनिर्त्रशत्-तिर्श्वद्वाः पर्याप्तद्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय-तिर्थवपश्चेन्द्रिय-मनुप्याणां मिथ्यादृष्टी-नाम् । एकित्रिशदुद्यो विकलेन्द्रिय-तिर्थवपश्चेन्द्रियाणां मिथ्यादृष्टीनाम् । उक्तरोषास्योविंशति-बन्धका न भवन्ति । तेषां च त्रयोविंशतिवन्धकानां सामान्येन पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा—द्विनविः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च । तत्रैकिवंशत्युद्ये वर्तमानानां सर्वेषा-मिप पश्चापि सत्तास्थानानि, केवलं मनुप्याणामष्टसप्ततिवर्जानि चत्वारि सत्तास्थानानि वक्तव्यानि, यतोऽष्टसप्ततिर्मनुप्यगति-मनुष्यानुपूर्व्योरुद्धिलतयोः प्राप्यते, न च मनुप्याणां तदुद्वलनसम्भवः । चतुर्विशत्युद्वयेऽपि पश्चापि सत्तास्थानानि, केवलं वायुकायिकस्य वैक्रियं कुर्वतश्चतुर्विशत्युद्वये वर्तमानस्याशीति-अष्टसप्ततिवर्जानि त्रीणि सत्तास्थानानि, यतस्तस्य वैक्रियं कुर्वतश्चतुर्विशत्युद्वये वर्तमानस्याशीति-अष्टसप्ततिवर्जानि त्रीणि सत्तास्थानानि, यतस्तस्य वैक्रियं क् मनुप्यद्विकं च नियमाद्दित्, यतो वैक्रियं हि साक्षादनुभवन् वर्तते इति न तदुद्वलयित, तदमावाश्च न देव-द्विक-नरकद्विके अपि, समकालं वैक्रियपद्कस्योद्वलनसम्भवात् तथास्वाभाव्यात् , वैक्रियपद्के चोद्वलिते सति पश्चाद्व मनुप्यद्विकमुद्वलयित न पूर्वम् , तथा चोक्तं चृणौं—

वेउँवियछकं उवलेउं पच्छा मणुयदुगं उवलेइ। ( )।

इत्यशीत्यष्टसप्ततिसत्तास्थानासम्भवः । पश्चविंशत्युदयेऽपि पश्चापि सत्तास्थानानि । तत्राष्टसप्तति-रवैिकयवायुकायिक-तैजम्कायिकान् अधिकृत्य पाप्यते नान्यान्, यतस्तेजस्कायिकवायुकायिकव-र्जोऽन्यः सर्वोऽपि पर्याप्तको नियमाद् मनुप्यगति-मनुष्यानुपूर्व्यौ बन्नाति, तथा चाह चृणिकृत—

ते जैवा जवजो पजाचगो मणुयगइं नियमा बंधेइ। ( ) इति।

ततोऽन्यत्राष्टसप्तिर्ति प्राप्यते । षिङ्वशत्युदयेऽपि पञ्चापि सत्तास्थानानि, नवरमष्टसप्तिर-वैक्रियवायुकायिक-तैजस्कायिकानां द्वि-त्रि-चतुः-पञ्चेन्द्रियाणां वा तेजो-वायुभवादनन्तरागतानां पर्याप्ता-ऽपर्याप्तानाम्, ते हि यावद् मनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्व्यौ न बध्नन्ति तावत् तेषामष्टसप्ततिः प्राप्यते नान्येषाम् । सप्तविंशत्युदये अष्टमप्ततिवर्जानि चत्वारि सत्तास्थानानि, सप्तविंशत्युदयो हि तेजो-वायुवर्जपर्याप्तवादरैकेन्द्रिय-वैक्रियतिर्यक्ष-मनुष्याणाम्, तेषां चावश्यं मनुष्यद्विकस-मनाद्यस्तिर्तिनि प्राप्यते ॥

अथ कथं तेजो-वायूनां सप्तविंशत्युदयो न भवति येन तद्वर्जनं क्रियते ? उच्यते—सप्त-विंशत्युदय एकेन्द्रियाणामातप-उद्योतान्यतरप्रक्षेपे सित प्राप्यते, न च तेजो-वायुप्वातप-उद्योतो-दयः सम्भवति, ततस्तद्वर्जनम् ।

अष्टार्विशति-एकोनित्रशत्-त्रिंशद्-एकत्रिंशदुदयेषु नियमादष्टसप्ततिवर्जानि चत्वारि चत्वारि सत्तात्थानानि । अष्टार्विशत्याद्युदया हि पर्याप्तविकलेन्द्रिय-तिर्यवपञ्चेन्द्रिय-मनुष्याणाम्, एक-त्रिशदुदयश्च पर्याप्तविकलेन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियतिरश्चाम्, ते चावश्यं मनुजगति-मनुजानुपूर्वीसत्कर्माण

९ सं० सं० १ त० म० °दस्ति, वै०॥ २ वैकियवद्कं उद्वस्य पथाद् मनुजद्दिकं उद्वस्यिति ॥
 १ तेनो-वायुवर्जः पर्याप्तको मनुजगिति नियमाद् बध्नाति ॥ ४ सं० १ त० म० °प्ततिनीवाप्य ॥

इति । तदेवं त्रयोविंशतिबन्धकानां यथायोगं मवाप्युदयस्थानान्यिकृत्य चत्वारिंशतसञ्चानि सत्तास्थानि भवन्ति । पञ्चविंशति-पिद्वंशतिबन्धकानामप्येवमेव, केवलं पर्याप्तेकेन्द्रियप्रायोग्य-पञ्चविंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति-पिद्वंशति हे हे सत्तास्थाने वक्तव्ये । अपर्याप्त-विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पञ्चेन्द्रिय-मनुष्यप्रायोग्यां तु पञ्चविंशति देवा न बध्नन्ति, अपर्याप्तेषु विकलेन्द्रियेषु तिर्यक्पञ्चेन्द्रियेषु मनुष्येषु च मध्ये देवानामुत्पादाभावात् । सामान्येन पञ्चविंशतिबन्धे पिद्वंशतिबन्धे च प्रत्येकं नवाप्युदयस्थानान्यिष्ठिकृत्य चत्वारिंशच्यत्वारिंशच्य सत्तास्थानानि ।

"अट्ट चउरऽट्टवीस" ति अष्टाविंशतौ बध्यमानायामष्टाबुदयस्थानानि, तद्यथा—एकविं-श्रतिः पश्चविंशतिः पार्ट्वेशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रंशत् त्रिंशद् एकत्रिंशत् । इह द्विधा अष्टार्विशतिः—देवगतिप्रतिप्रायोग्या नरकगतिप्रायोग्या च । तत्र देवगतिप्रायोग्याया बन्धे-Sष्टाप्युदयस्थानानि नानाजीवापेक्षया प्राप्यन्ते, नरकगतिप्रायोग्यायास्तु बन्धे द्वे, तद्यथा---त्रिंशद एकत्रिंशत् । तत्र देवगतिप्रायोग्याष्टाविंशतिबन्धकानामेकविंशत्युद्यः क्षायिकसम्यग्दष्टीनां वेद-कसम्यग्दष्टीनां वा पञ्चन्द्रियतिर्यङ्-मनुष्याणामपान्तरारुगतौ वर्तमानानामवसेयः । पञ्चविंशत्यु-दय आहारकसंयतानां वैक्रियतिर्यङ्-मनुप्याणां च सम्यग्दष्टीनां मिथ्यादृष्टीनां वा। पिद्विशत्यु-दयः क्षायिकसम्यग्दष्टीनां वेदकसम्यग्दष्टीनां वा पश्चेन्द्रियतिर्यङ्-मनुप्याणां शरीरस्थानाम् । सप्त-विंशत्युदय आहारकसंयतानां वैकियतिर्यङ्ग-मनुष्याणां तुं सम्यन्दृष्टीनां मिश्यादृष्टीनां वा । अष्टा-विंशति-एकोनित्रंशदुदयावि यथाक्रमं शरीरपर्यास्या पाणापानपर्यास्या च पर्याप्तानां तिर्यक्-मनुष्याणां क्षायिकसम्यग्दष्टीनां वेदकसम्यग्दष्टीनां वा, तथा आहारकसंयातानां वैक्रियसंयतानां वैकियतिर्यञ्च-मनुप्याणां च सम्यग्दष्टीनां मिथ्यादृष्टीनां वाऽवसेयौ । त्रिंशदुदयस्तिर्यङ्-मनुप्याणां सम्यन्द्रष्टीनां मिथ्यादृष्टीनां सम्यग्मिथ्यादृष्टीनां वा, तथा आहारकसंयतानां वैक्रियसंयतानां वा । एकत्रिंशदुद्यः पञ्चेन्द्रियतिरश्चां सम्यग्दृष्टीनां मिथ्य।दृष्टीनां वा । नरकगतिप्रायोग्यां त्वष्टाविंशतिं बध्नतां त्रिशदुदयः पश्चेन्द्रियतिर्यङ्-मनुप्याणां मिथ्यादृष्टीनाम् । एकत्रिंशदुदयः पञ्चेन्द्रियतिरश्चां मिथ्यादशाम्। अष्टाविंशतिबन्धकानां सामान्येन चत्वारिसत्तास्थानानि, तद्यथा---द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिश्च । तत्रैकविंशत्युदये वर्तमानानां देवगतिप्रायो-ग्याष्टाविंशतिबन्धकानां द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा-द्विनवतिरष्टाशीतिश्च । पश्चविंशत्यदयेऽप्यष्टा-विंशतिबन्धकानामाहारकसंयत-वैक्रियतिर्यङ्ग-मनुष्याणां सामन्येन ते एव द्वे सत्तास्थाने । तत्रा-हारकसंयतो नियमादाहारकसत्कर्मा ततस्तस्य द्विनवतिः सत्ताम्थानम् , शेषाश्च तिर्यञ्चो मनुप्या बा आहारकसत्कर्माणः तद्रहिताश्च भवन्ति ततस्तेषां द्वे अपि सत्तास्थाने । पश्चिशति-सप्तर्वि-शति-अष्टाविंशति-एकोनिर्त्रशद्दयेष्वपि ते एव द्वे द्वे सत्तास्थाने सामान्येन वेदितव्ये । त्रिंशद्-दये देवगति-नरकगतिप्रायोग्याष्टाविंशतिबन्धकानां सामान्येन चत्वारि सत्ताम्थानानि, तद्यथा---

९ सं० छा० °शति-पश्वविंशति-सप्त°॥ २ सं० १ त० म० च॥ ३ सुद्धि० छा० °ह्या पर्याक्षानां प्राणा°॥ ४ स० म० सुद्धि० °तानां वैक्रियतिर्थग्-म°॥ ५ सं०१ त० म० °घ्याश्व आ°॥

द्विनवितः एकोमनवितः अष्टाक्षीतिः वट्टमीतिश्च । तत्र द्विनवितरप्टाक्षीतिश्च प्रागिव भावनीका । एकोमनवितः पुनरेवम् — कश्चित् मनुष्यस्ति विकरनामसरकर्मा वेदकसम्यग्दिष्टः पूर्ववद्धनरकायुष्को नरकामिमुक्तः सम्यवस्तात् प्रच्युत्य मिथ्यात्वं गतः, तस्य तदा तिर्थकरनामबन्धामावाद् नरकगति-प्रायोग्यामप्टाविक्षाति वश्चतः एकोमनवितः सत्तायौ प्राप्यते । वडक्षीतिस्त्वेवम् — इह तिर्वकरा-ऽऽहारकचतुष्क-देवगति-देवानुपूर्वी-नरकगति-नरकामुपूर्वी-विक्रयचतुष्टयरिता जिनवितरकारि-भेवति, ततस्तरकर्मा पश्चेन्द्रयतिश्वं मनुष्यो वा जातः सन् सर्वामः पर्याप्तिभः पर्याप्ति विद्युद्धः ततो देवगतिप्रयोग्यामप्टाविक्षति वश्चाति, तद्धन्धे च देवद्विकं वैक्रियचतुष्टयं च सत्तर्वा प्राप्यते इति तस्य वडशोतिः । अथ सर्वसंकिष्टप्रततो नरकगतिप्रायोग्यामप्टाविक्षति वश्चाति, तद्धन्धे च नरकद्विकं वैक्रियचतुष्टयं चावश्यं वध्यमानत्वात् सत्तायां प्राप्यते इत्येवमपि तस्य वडशोतिः । एकत्रिंशदुदये त्रीणि सत्तास्थानान्त्रि, तद्यथा—द्विनवितरप्टाशीतिः वडशोतिश्चं। एकोननवितरिह न प्राप्यते, एकत्रिंशदुदयो हि तिर्थवपश्चेन्द्वयेषु प्राप्यते, न च तिर्थक्ष तिर्थवन्तमाम सद् भवति, तीर्थकरनामसरकर्मणः तिर्थक्षत्त्रपद्यामावत् । वडशीतिसत्तास्थानमावना च प्रागिव वेदितव्या । तदेवमप्टाविशतिबन्धकानामप्टावप्युदयम्थानान्यिक्कत्यैकोनविशतिसक्क्यानि सत्तास्थानानि भवन्ति ।

"नव सतुगतीस तीसम्मि" एकोनित्रंशति त्रिंशति च बध्यमानायां प्रत्येकं नव नवोदय-म्थानानि, सप्त सप्त सत्तास्थानानि । तत्रोदयस्थानान्यमूनि, तद्यथा--एकविशतिः चतुर्विशतिः पञ्चविंशतिः पश्चिंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रेंशत् त्रिंशदु एकत्रिंशत् । तत्रैकविं-श्रात्यदयस्तिर्यङ्-मनुष्यप्रायोग्यामेकोनत्रिंशतं ब्रधतां पर्याप्ता-ऽपर्याप्तेकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-तिर्यङ्ग-मनुष्याणां देव-नैरयिकाणां चै । चतुर्विकाखदयः पर्याप्ता-ऽपर्याप्तैकेन्द्रियाणाम् । पञ्चविकाखदयः पर्याप्तैकेन्द्रियाणां देव-नैरियकाणां वैक्रियतिर्यङ्-मनुष्याणां च मिथ्यादृष्टीनाम् । पश्जिकत्युद्रयः पर्याप्तैकेन्द्रियाणां पर्याप्ता-ऽपर्याप्तविकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-मनुष्याणाम् । सप्तविंशस्युदयः पर्या-प्तेकेन्द्रियाणां देव-नैरियकाणां वैकियतिर्यङ्ग-मनुष्याणां च मिथ्यादृष्टीनाम् । अष्टाविंशस्युद्धय एकोनत्रिशद्दयश्च विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-मनुष्याणां वैक्रियतिर्यङ्ग-मनुष्य-देव-नैरियकाणां च । त्रिंशद्दयो विकलेन्द्रिय-तिर्थेक्पश्चेन्द्रिय-मनुष्याणां देवानां च उद्योतवेदकानाम् । एकत्रि-**शद्दयः पर्याप्तविकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रियाणां** उद्योतवेदकानाम् । तथा देवगतिप्रायोग्यामेको-नित्रशतं बध्नतो मनुष्यस्याविरतसम्यग्दष्टेरुदयस्थानानि पञ्च, तदाया—एकविंशतिः पश्चिशतिः अष्टाविशतिः एकोनत्रिशत् त्रिंशत् । आहारकसंयतानां वैकियसंयतानां च इमानि पञ्च उदय-स्थानानि, तद्यथा-पञ्चविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनिर्त्रशत् त्रिंशत् । असंयतानां संयतासंयतानां च वैक्रियं कुर्वतां मनुष्याणां त्रिंशद्वर्जीन चत्वार्युदयस्थानानि । त्रिंशत् कसाम भवति ! इति चेद्रच्यते -- संयतान् मुक्त्वाऽन्येषां मनुष्याणां वैक्रियमपि कुर्वतामुखोतोदयामा-

९ स्तें रं रे त० म० ° धु भवति । न ।। २ सं० १ म० °िन्नवाणां पर्यातापर्यातिबिकः । स्तं °िन्नदिकलेन्द्रिवपेतिर्यं ।। ३ स्तं १ म० वावसेयः । च ॥ ४ त० म० ध्याणां दे ।।

बात । सामान्येनैकोनत्रिंशद्वस्ये सप्त सत्तात्थानीति, तद्यथा--त्रिनवतिः द्विनवतिः एकीननवतिः अहाशीतिः पडमीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च । तत्र विकलेन्द्रिय-तिर्यवपश्चेन्द्रियमाबोग्यामेको-निर्मातं नभ्रतां पर्याप्ता-ऽपर्याप्तैकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-तिर्यनपश्चेन्द्रियाणामेकविंशत्युवये वर्तमानानां पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा--- ब्रिनवितः अष्टाशीतिः वडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च । एवं चतुर्विशति-पश्चविंशति-पश्चिशत्युत्येष्वपि वक्तव्यम् । सप्तविंशति-अष्टाविंशति-एकोनत्रिंशत-त्रिंशद-एकत्रिंशद्दयेष्वष्टसप्ततिवर्जीनि चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि, भावमा यथा त्रयो-विंशतिबन्धकानां पाग् उक्ता तथाऽत्रापि कर्तव्या। मनुजगतिप्रायोग्यामेकोनत्रिंशतं बध्रतामे-केन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रियाणां तिर्यग्गति-मनुप्यगतिप्रायोग्यां पुनर्वप्रतां मनुप्याणां च स्वस्वोदयस्थानेषु यथायोगं वर्तमानानामष्ट्रसप्ततिवर्जानि तान्येव चत्वारि सत्तास्थानानि वेदि-तच्यानि । देव-नैरियकाणां तिर्यक्पञ्चेन्द्रिय-मनुष्यगतिप्रायोग्यामेकोनत्रिशतं बधतां स्वस्वोद-येष वर्तमानानां दे दे सत्तास्थाने, तथ्या-द्विनवतिरष्टाशीतिश्च । केवलं नैरियकस्य मिथ्या-दृष्टेस्तिथिकरसत्कर्मणो मनुष्यगतिप्रायोग्यामेकोनत्रिशतं बधातः स्वोत्येषु पद्मस् यथायोगं वर्त-मानस्येकोननवतिरेवैका वक्तव्या. यतस्तीर्थकरनामसहितस्याहारकचतुष्ट्यरहितस्येव मिश्यास्य-गमनसम्भवः, "उँभसंतिओ न मिच्छो" ( ) इति वचनातः ततस्विनवतेराहारकचतु-प्केडपनीते सत्येकोननवतिरेव तस्य सत्तायां भवति । देवगतिप्रायोग्यामेकोनश्रिंशतं तीर्थकरना-मसहितां बभ्रतः पुनरविरतसम्यग्द्रहेर्मनुष्यस्यैकविंशत्युद्ये वर्तमानस्य हे सत्तास्थाने, तथश-त्रिनवतिरेकोननवतिश्व । एवं पश्चविशति-पश्चिशति-सप्तविशति-अष्टाविशति-एकोनिर्त्रशत-त्रि-शतुद्येष्विप ते एव द्वे द्वे सत्तास्थाने वक्तव्ये । आहारकसंयतानां पुनः स्वस्वोदये वर्तमाना-नामेकमेव त्रिनवतिरूपं सत्तास्थानमवगन्तन्यम् । तदेवं सामान्येनैकोनत्रिंशद्भन्धे एकविंशत्युदये सप्त सत्तास्थानानि, चतुर्विशत्युदये पश्च, पश्चविंशत्युदये सप्त, पश्चिंशत्युदये सप्त, सप्तविंशत्युदये षद्, अष्टाविंशत्युदये षद्, एकोनात्रिंशदुदये षद्, त्रिंशदुदये षद्, एकत्रिंशदुदये चत्वारि, सर्वसम्बया चतुःपश्चाशत् सत्तास्थानानि ५४। तथा यथा तिर्यग्गतिप्रायोग्यामेकोनत्रिंशतं ब-भ्रतामेकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-तिर्यवपश्चेन्द्रिय-मनुज-देव-नैरियकाण।मुदय-सत्तास्थानानि भावितानि तथा त्रिशतमप्युद्योतसहितां तिर्यग्गतिष्रायोग्यां बध्नतामेकेन्द्रियादीनामुदय-सत्तास्थानानि भावनी-यानि । मनुप्यगतिप्रायोग्यां तीर्थकरनामसहितां त्रिंशतं बध्नतां देव-नैरियकाणामुदय-सत्तास्थाना-न्युच्यन्ते । तत्र देवस्य यथोक्तां त्रिंशतं बध्नत एकविंशत्युद्ये वर्तमानस्य द्वे सत्तास्थाने-त्रिनवतिरेकोननवतिश्च । एकविंशत्यदये वर्तमानस्य नैरयिकस्यैकं सत्तास्थानं एकोननवतिः। त्रिनवतिरूपं त तस्य सत्तास्थानं न भवति, तीर्थकरा-ऽऽहारकसत्कर्मणो नरकेषूत्पादाभावात् ।

उक्तं च चूर्जी-

१ मुद्रि० छा० °नान्यमूनि, त° ॥ २ सं० सं०१ त० म० °र्जानि चत्वारि सत्ता° ॥ ३ सं० सं०१ त० <sup>०</sup>त्वारि चत्वारि सत्ता० ॥ ४ उभयसत्ताको न निष्यादृष्टिः ॥

जीवस्थानेषु ज्ञानावरणा-इन्तराययोर्बन्ध-उत्य-संसाद्धणस्ययो विकल्पाः प्राप्यन्ते, राष्या-प्यान्विमे बन्धः पद्मविध उत्यः पञ्चविधा सत्ता, ज्ञानावरणा-इन्तराययोर्ध्ववन्धोदयसत्ताकरवात् । स्त्रे "तिविगण्पो" इति द्विगुसमाहारत्वेऽप्यार्थत्वात् गुंस्त्वनिर्देशः । "एक्कम्मि तितुविगण्पो" 'एक्किस्त्र' पर्याप्तसंज्ञिपक्षेन्द्रियलक्षणे जीवस्थाने त्रयो वा विकल्पा भवन्ति, द्वौ वा विकल्पौ । सत्र त्रयो विकल्पा इमे—पञ्चविधो वन्धः पञ्चविध उत्यः पञ्चविधा सत्ता। एते च सूक्ष्मसम्परामगुणस्थानकं यावत् प्राप्यन्ते। ततः परं वन्धव्यवच्छेदे उपज्ञान्तमोहे क्षीणमोहे च द्वौ विकल्पौ, तयथा—पञ्चविध उत्यः पञ्चविधा सत्ता। अत्रान्यो मङ्गो न सम्भवति, उत्य-सत्त्रवोर्शुगपद् व्यवच्छेदात्। "करणं पइ एत्थ अविगण्पो" ति इह केविलनो मनोविज्ञानमभिकृत्य संज्ञिनो न भवन्ति, व्रव्यमनःसवन्धात् पुनस्तेऽपि संज्ञिनो व्यवह्रियन्ते। उक्तं च चुर्णौ—

मैंगकरणं केवलिओ वि अत्थि तेण सिक्रणो वुश्वंति। ममोविण्णाणं पदुश्व ते सिक्रणो न हवंति। ( ) इति।

ततः करणं द्वयमनोरूपं प्रतीत्य यः संज्ञी सयोगिकेवली अयोगिकेवली वा भवस्थस्तस्मिन् 'अत्र' ज्ञानावरणेऽन्तराये च 'अविकरुपः' त्रयाणामपि बन्धादिरूपाणां विकरुपानामभावः, आमूरुं तदुच्छेदे सति केवलित्वभावात् ॥ ३४॥

सम्प्रति दर्शनावरणं जीवस्थानेषु चिन्तयति-

#### तेरे नव चउ पणगं, नव संतेगम्मि भंगमेकारा।

पर्याससंज्ञिपश्चेन्द्रियवर्जेषु शेषेषु त्रयोदससु जीवस्थानेषु नविषो बन्धः चतुर्विधः पञ्च-विधो वा उदय नविधा सत्ता इत्येतौ द्वौ विकल्पौ । "एगम्मि मंगमेकार" ति 'एकम्मिन्' पर्याप्तसंज्ञिपश्चेन्द्रियक्तपे एकादश भक्ताः, ते च यथा प्राक् सामान्येन संवेधचिन्तायामुक्तास्त-थैवात्राप्यन्यूनातिरिक्ता वक्तव्याः ॥

#### वेपणियाउपगोए, विभज

वेदनीये आधुषि गोत्रे च वानि बन्धादिपकृतिस्थानानि तानि यथागमं जीवस्थानेषु 'विभ-जेत्' विकल्पयेत् । तत्रेयं वेदनीय-गोत्रयोर्विकल्पनिकपणार्थवन्तर्भाष्यगाया---

#### पञ्चसमसिवारे, अह चडकं व वेषविषशंका । सन्नग तिगं च गोपं, पश्चेयं जीवहायेसु ॥ १॥

पर्याप्ते संज्ञिनि वेदनीयस्थाष्टौ भक्काः, तद्यशा—असातस्य बन्धः असातस्योदयः साता-साते सती, अथवा असातस्य बन्धः सातस्योदयः सातासाते सती, एतौ द्वौ विकल्पौ मिथ्या-इष्टिगुणस्थानकौद् आरभ्य प्रमत्तगुणस्थानकं यावत् प्राप्येते न परतः, परतोऽसातस्य बन्धा-

१ सन करणं केबक्किनोऽपि अस्ति तेन संज्ञिन उच्यन्ते । सनोविद्यावं प्रतीत्य ते संज्ञिनो न भवन्ति ॥ १ सं० १ सं० २ मुद्रि० <sup>०</sup>ए वशस्त्रा जीवठाणेसु ॥ ३ मुद्रि० <sup>०</sup>कात् प्रसृति प्र<sup>8</sup> ॥

बाबार् । तथा सातस्य बन्धः असातस्योदयः सातासाते सती, अथवा सातस्य बन्धः सातस्यो-दयः सातासाते सती, एतौ च द्वौ विकल्पौ मिथ्यादृष्टिगुणस्थानकादारभ्य सबोगिकेविलगुण-स्थानकं यावत् प्राप्येते । ततः परतो बन्धाभावे असातस्योदयः सातासाते सती, अथवा सातस्योदयः सातासाते सती, एतौ द्वौ विकल्पावयोगिकेविलिनि द्विचरमसमयं यावत् प्राप्येते । चरमसमये तु असातस्योदयः असातस्य सत्ता यस्य द्विचरमसमये सातं श्लीणं, यस्य त्वसातं द्विचरमसमये श्लीणं तस्य सातस्योदयः सातस्य सत्तेति सर्वसङ्ख्याऽष्टौ भन्नाः । इह सयोगि-केवली अबोगिकेवली च द्रव्यमनोऽभिसम्बन्धात् संज्ञी व्यवद्वियते, ततः संज्ञिनि पर्याप्ते वेद-नीयस्याद्यौ भन्ना उच्यमाना न विरुध्यन्ते । 'इतरेषु' पर्याप्तसंद्विव्यतिरिक्तेषु त्रयोदशसु जीव-स्थानेषु पर्वेवकं प्रत्येकं चत्वारो भन्ना भवन्ति, तद्यथा—असातस्य बन्धः असातस्योदयः साता साते सती, अथवा असातस्य बन्धः सातस्योदयः सातासाते संती, अथवा सातस्य बन्धः असा-\* तस्योदयः सातासाते संती, अथवा सातस्य बन्धः सातस्योदवः सातासाते सती ।

"सत्तग तिगं च गोए" इति 'गोत्रे' गोत्रस्य संज्ञिनि पर्याप्ते सप्त भन्नाः, तद्यथा--नीचै-र्गोत्रस्य बन्धः नीचैगोत्रस्योदयः नीचैगोत्रं सत् , एष विकल्पस्तेजः वायुभवाद् उद्धत्य तिर्यवप-**इं**न्द्रियसंज्ञित्वेनोर्एेने कियत्कारुं पाप्यते । नीचैगोत्रस्य बन्धः नीचैगोत्रस्योदव उच्च-नीचैगोत्रे सती, अथवा नीचैगोंत्रस्य बन्धः उच्चेगोंत्रस्योदय उच्च-नीचैगोंत्रे सती, एतौ च विकल्पौ पर्याप्ते संज्ञिनि मिथ्यादृष्टौ सासादने वा प्राप्येते, न सन्यग्मिथ्यादृष्टादौ, तस्य नीचैगोंत्रबन्धा-भावाते । तथा उच्चेर्गात्रस्य बन्धः नीचैर्गात्रस्योदय उच्च-नीचैर्गात्रे सती, एव विकल्पो मिट्या-दृष्टिगुणस्थानकादारभ्य देशविरतिगुणस्थानकं याक्त प्राप्यते न परतः, परतो नीचैगीत्रस्योदया-भावात् । तथा उच्चैर्गोत्रस्य बन्धः उच्चेर्गोत्रस्योदय उच्च-नीचैर्गोत्रे सती, एव विकल्पः सूक्ष्म-सम्परायगुणस्थानकं याददवसेयः। परतो बन्धाभावे उच्चेगीत्रस्योदय उच्च-नीचैगीत्रे सती, एप विकल्प उपञान्तमोहगणस्थानकादारभ्य अयोगिकेर्वेलिनि द्विचरमसमयं यावदवाप्यते । उचैर्गी-त्रस्योदय उच्चैर्गित्रं सत् , एष विकल्पोऽयोगिकेवलिचरमसमये । 'इतरेषु पुनः' पर्याप्तसंज्ञिन्यति-रिक्तेषु त्रयोदशम् जीवन्थानेषु प्रत्येकं त्रयस्ययो भङ्गाः, तद्यथा---नीचैर्गोत्रस्य बन्धः नीचैर्गोत्र-म्योदयः नीचैगीत्रं सत् , अयं विकल्पस्तेजः-वायुषु उचैगीत्रोद्वरुनानन्तरं सर्वकारुं तेजः-वायु-भवाद उद्धत्य समुत्यकेषु वा पृथिव्यादि-द्वीन्द्रियादिषु कियत्कालं प्राप्यते, नान्येषु । नीचै-गींत्रस्य बन्धः नीचैगींत्रस्योदय उच्च-नीचैगींत्रे सती, तथा उच्चैगींत्रस्य बन्धो नीचैगींत्रस्योदय उच-नीचैगोंत्रे सती । शेषा विकल्पा न सम्भवन्ति, तिर्यक्षचैगोत्रम्योदयाभावात ॥

सम्प्रत्यायुषो भन्ना निरूप्यन्ते, तिवरूपणार्थं चेयगन्तर्भाष्ययाचा-

पञ्जासायजासग, समणे पञ्जस अमण सेसेसु । अद्भावीसं दसमं, नवगं पणगं च आउस्स ॥२॥

<sup>ी</sup> सं० सं० २ "त्येकं चला" ॥ २-३ सं० १ त० म० <sup>०</sup>ती, तथा सा<sup>०</sup> ॥ ४ सं० १ त० म० <sup>०</sup>त्यनेषु कि॰॥ ५ सं० १ त० म० °त्। उने॰॥ ६ सं० २ सुद्धि० "बक्रिडि॰॥ ७ **सा० सुद्धि० °पु**। तथा नीने॰॥

समनाः-संज्ञी, तत्र पर्याप्ते संज्ञिनि आयुषो भक्ता अष्टार्विशतिः, अपर्याप्ते संज्ञिनि मजानां दशकम् , पर्यासे 'अमनसि' असंज्ञिनि पश्चेन्द्रिये मज्ञानां नवकम् , 'रोषेषु' एकादशसु जीवस्थानेषु पुनर्भक्नानां प्रत्येकं पञ्चकमिति । तत्र संज्ञिनि पर्याप्ते इमे अष्टाविंशतिर्भक्नाः— नैरियकस्य नरकायुष उदयो नरकायुः सत्, अयं परभवायुर्वन्धकालात् पूर्वम्, परभवायुर्वन्ध-काले तिर्यगायुषो बन्धः नरकायुष उदयः नरक-तिर्यगायुषी सती, अथवा मनुष्यायुषो बन्धः नरकायुष उदयः नरक-मनुष्यायुषी सती । परभवायुर्वन्धोत्तरकालं नरकायुष उदयः नरक-तिर्यगायुषी सती, अथवा नरकायुष उदयः मनुष्य-नारकायुषी सती । इह नारका देवायु-नीरकायुध्य भवप्रत्ययादेव न बधन्ति, तत्रोत्पत्त्यभावात् , ततो नारकाणां परभवायुर्वन्थकाले बन्धोत्तरकाले च देवायुनीरकायुभ्यौ विकल्पाभावात् सर्वसञ्चया पञ्च विकल्पाः। एवं देवाना-मपि पञ्च विकल्पा भावनीयाः, नवरं नारकायुः स्थाने देवायुरिति वक्तव्यम् , तद्यथा — देवायुष उदयः देवायुषः सत्ता इत्यादि । तथा तिर्यगायुष उदयः निर्यगायुषः सत्ता, अयं विकल्पः परभवायुर्वेन्धकालात् पूर्वम् । परभवायुर्वेन्धकाले तु नरकायुषो बन्धः तिर्यगायुष उदयः नरक-तिर्यगायुषी सती, अथवा तिर्यगायुषो बन्धः तिर्यगायुष उदयः तिर्यक्-तिर्यगायुषी सती, अथवा मनुष्यायुषो बन्धः तिर्थगायुष उदयः मनुष्य-तिर्थगायुषी सती, अथवा देवायुषो बन्धः तिर्यगायुष उद्यः देव-तिर्यगायुषी सती । परभवायुर्वन्थोत्तरकीलं तिर्यगायुष उद्यो नरक-तिर्यगायुषी सती, अथवा तिर्यगायुष उदयः तिर्यक्-तिर्यगायुषी सती, अथवा तिर्यगायुष उदयो मनुष्य-तिर्यगायुषी सती, अथवा तिर्यगायुष उदयो देव-तिर्यगायुषी सती । सर्वसञ्चया संज्ञिपर्याप्ततिरश्चां नव विकल्पाः । एवं मनुष्याणामपि नव भङ्गा भावनीयाः, केवलं तिर्यगा-युःस्थाने मनुप्यायुरित्यभिधातव्यम् , तद्यथा---मनुप्यायुष उदयो मनुप्यायुषः सत्तेत्यादि । तदेवं सर्वसङ्ख्या संज्ञिनि पर्याप्तेऽष्टाविंशतिर्भक्ताः । अपर्याप्ते संज्ञिनि आयुषो दश भक्ता इमे-तिर्यगायुष उदयः तिर्यगायुषः सत्ता, अयं विकल्पः परभवायुर्वन्धकालात् पूर्वम् । परभवा-युर्बन्धकाले तिर्यगायुषो बन्धः तिर्यगायुष उदयः तिर्यक्-तिर्यगायुषोः सत्ता, अथवा मनुष्यायुषो बन्धः तिर्यगायुष उदयो मनुष्य-तिर्यगायुषी सती । परभवायुर्वन्धोत्तरकारुं तिर्यगायुष उदयः तिर्यक्-तिर्यगायुषी सती, अथवा तिर्यगायुष उदयो मनुष्य-तिर्यगायुषी सती । एवं तिरश्चोऽप-र्याप्तसंज्ञिनः पश्च भङ्गाः । एवं मनुष्यस्यापि पश्च वक्तव्याः । सर्वसञ्चया दश । शेषा न सम्भवन्ति, अपर्याप्तो हि संज्ञी तिर्यङ्क मनुष्यो वा, न देव-नारकौ, न चापि स देवायुनीरका-युर्वा बभाति, ततो दशैव यथोक्ता भन्नाः। तथा ये पाक् संज्ञितिरश्चां नव भन्ना उक्तास्त एवा-संज्ञिपयीप्तेऽपि नव भक्का वक्तव्याः, यतोऽसंज्ञी पर्याप्तस्तिर्यगेव भवति न मनुष्यादिः, ततोऽत्र तदाश्रिता भन्ना न पाप्यन्ते । तथा येऽपर्याप्तसंज्ञितिरश्रीः पञ्च भन्नाः पागुक्तास्त एवं पञ्च भन्नाः दोषेष्वप्येकादशसु जीवस्थानेषु वक्तव्याः, सर्वेषामपि तिर्यक्तवाद् देवादिषूत्पादाभावाच ।

मोहं परं बोच्छं ॥ ३५॥

१ छा० मुद्रि० ° घ्य-न । । २ सं० ° काले तिर्य ॰ ॥ ३ सं० १ त० म० ° युर्वभा ॰ ।। ४ छा० ° आं प ॰ ।। ५ सं० सं० १ त० म० ° व भक्षा. ।।

अतः परं 'मोहं' मोहनीयं जीवस्थानेषु वक्ष्ये ॥ ३५ ॥

#### अंद्वसु पंचसु एगे, एग दुगं दस य मोहबंघगए। तिग चड नव उदयगए, तिग तिग पन्नरस संतम्मि ॥३६॥

अष्टसु पञ्चसु एकिस्मश्च यथाकमं एकं द्वे दश च मोहनीयप्रकृतिबन्धगतानि स्थानानि भवन्ति । तत्र 'अष्टसु' पर्याप्ता-ऽपर्याप्तस्क्ष्मा-ऽपर्याप्तवादर-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिया-ऽसंज्ञि-संज्ञिरूपेषु अपकं बन्धस्थानं द्वाविंशतिरूपम् । द्वाविंशतिश्चेयम्—मिथ्यात्वं षोडश कषायाः त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः हास्य-रितयुगला-ऽरित-शोकयुगलयोरन्यतरद् युगलं भयं जुगुप्सा चेति । अत्र त्रिभिवेदैर्द्वान्यां युगलाभ्यां षड् भक्ता भवन्ति । पर्याप्तबादर-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया-ऽसंज्ञिरूपेषु पञ्चसु जीवस्थानेषु इमे द्वे द्वे बन्धस्थाने, तद्यथा—द्वाविंशतिरेकविंशतिश्व । तत्र द्वाविंशतिः प्रागिव सँभेदा वक्तव्या । सेव च द्वाविंशतिर्मिथ्यात्वहीना एकविंशतिः । सा च केषाञ्चित् करणापर्याप्तावस्थायां सासादनभावे सित लभ्यते न सर्वेषाम्, शेषकालं वा । अत्र चत्वारो भक्ताः, यत इह नपुंसकवेदो न बन्धमायाति, मिथ्यात्वोदयाभावात्, नपुंसकवेद-वन्धस्य च मिथ्यात्वोदयनिवन्धनत्वात् । ततो द्वाभ्यां वेदाभ्यां द्वाभ्यां च युगलाभ्यां चत्वार एव भक्ताः । एकिस्मिस्तु पर्याप्तसंज्ञिरूपे जीवस्थाने द्वाविंशत्यादीनि दश बन्धस्थानानि, तानि च प्राग्वत् सँभेदानि वक्तव्यानि ।

"तिग चउ नव उदयगए" इति, यथोक्तरूपेषु अष्टमु जीवस्थानेषु प्रत्येकं "त्रीणि त्रीण्युदयस्थानानि, तद्यथा—अष्टौ नव दश च । यत्तु सप्तकमुद्यस्थानमनन्तानुबन्ध्युद्यरहितं तल्ल
पाप्यते, तेषामवश्यमनन्तानुबन्ध्युद्यसहितत्वात् । वेदश्च तेषामुद्यप्राप्तो नपुंसकवेद एव, न
स्रविद-पुरुषवेदौ । ततः 'अष्टोद्ये' मिथ्यात्वं कोधादीनामन्यतमे चत्वारः क्रोधादिका नपुंसकवेदोऽन्यतरद् युगलमित्येवंरूपे चतुर्भिः कोधादिभिर्द्धाभ्यां च युगलाभ्यां भङ्गा अष्टौ । अष्टोदये
एव भये वा जुगुप्सायां वा प्रक्षिप्तायां नवोदयः, अत्रैकैकिस्मन् विकल्पे भङ्गा अष्टौ अष्टौ
पाप्यन्ते इति सर्वसङ्ख्या नवोदये भङ्गाः षोडश । भय-जुगुप्सयोस्तु युगपत् प्रक्षिप्तयोर्दशोदयः,
अत्र भङ्गा अष्टौ । सर्वसङ्ख्या अष्टमु जीवस्थानेषु प्रत्येकं द्वात्रिशद् मङ्गाः । तथा
उक्तरूपेषु पञ्चसु जीवस्थानेषु प्रत्येकं चत्वारि चत्वारि उदयस्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्टौ नव
दश । तत्र सासादनभावकाले एकविंशतिबन्धे सप्ताऽष्ट-नवरूपाणि त्रीण्युद्यस्थानानि, वेदश्च
तेषामुद्यप्राप्तो नपुंसकवेदः, ततोऽन्यतमे चत्वारः क्रोधादिका नपुंसकवेदोऽन्यतरद् युगलमिति
सप्तोदय एकविंशतिबन्धे ध्रुवः, अत्र प्रागिवाष्टौ भङ्गाः । ततो भये वा जुगुप्सायां वा प्रक्षिप्तायामष्टोदयः, अत्र प्रत्येकं भये जुगुप्सायां चाष्टौ भङ्गाः प्राप्यन्ते इत्यष्टोदये सर्वसङ्ग्यया मङ्गाः
षोडश । ततो भय-जुगुप्सयोर्गुगपत् प्रक्षिप्तयोर्नवोदयः, अत्राष्टावेव भङ्गाः। सर्वसङ्गया सासादन-

<sup>9</sup> गाथेयं सप्ततिकाभाष्ये ५५ तमी ॥ २ सं० १ त० म० 'दरपर्याप्तद्वि' ॥ ३-४ मुद्भि० छा० सप्रभे ॥ ५ अस्मत्पार्श्वतिंषु केषुन्विदादर्शेषु "त्रीणि त्रीणि' इति वारद्वयं लिखितं नोपल्य्यते केषुन्वित् पुन-र्लभ्यते । एवसमेऽपि "त्रीणि त्रीणि, बत्वारि चत्वारि, द्वादश द्वादश, द्वात्रिशद् द्वात्रिशद्' इत्यादिष्वपि क्रेयम् ॥

भावे मङ्गा द्वार्त्रिशत्। सासादनभावा-ऽभावे द्वाविंशतिबन्धे अमूनि त्रीण्युदयस्थानानि, तथया—अष्टी नव दश च। एतानि च प्रागिव भावनीयानि । चूर्षिकारस्त्वसंज्ञिन्यपि रुव्धिपर्यासके त्रीन् वेदान् यथायोगमुद्यंप्राप्तानिच्छति, ततस्त्रन्मतेन तस्य द्वाविंशतिबन्धे एकविंशतिबन्धे च पत्रवेकमेकैकस्मिन् सप्तादाबुदयस्थाने त्रिभिवेंदैश्चतुर्विंशतिभङ्गा अवसेयाः। 'एकस्मिन्' पर्याससं- ज्ञिस्पे जीवस्थाने नवोदयस्थानानि, तानि च प्रागिव सप्रमेदानि वक्तव्यानि ।

"तिग तिग पन्नरस संतिमा" 'अष्टसु' पूर्वोक्तरूपेषु जीवस्थानेषु त्रीणि त्रीणि सत्तासानानि, तद्यथा—अष्टाविंशतिः सप्तविंशतिः पिंद्विशतिश्च । 'पञ्चलिप च' उक्तरूपेषु जीवस्थानेषु तान्येव त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानानि । 'एकस्मिन्' पर्याप्तसंज्ञिनि पञ्चेन्द्रियरूपे जीवस्थाने पुनः पञ्चदश्च सत्तास्थानानि, तानि च प्रागिव सप्रभेदानि वक्तरूयानि ।

सम्प्रति संवैष उच्यते—तत्राष्टसु जीवस्थानेषु द्वाविंशतिबन्धस्थानम् त्रीण्युदयम्थानानि, तद्यथा—अष्टौ नव दश च। एकैकस्मिननुदयम्थाने त्रीणि त्रीणि सत्ताम्थानानि, तद्यथा—अष्टा-विंशतिः सप्तविंशतिः पित्रहातिश्च। सर्वसम्बया नव सत्ताम्थानानि । पञ्चस्त्तरूपेषु जीवम्थानेषु द्वे द्वे बन्धस्थाने, तद्यथा—द्वाविंशतिः एकविंशतिश्च। तत्र द्वाविंशतिबन्धे प्रागुक्तान्येव त्रीण्यु-दयस्थानानि, एकिकस्मिश्च उदयस्थाने तान्येव पूर्वोक्तानि त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानानि । एकिकः सत्तास्थानं अष्टाविंशतिबन्धे त्रप्यस्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्टौ नव । एकैकस्मिश्च उदयस्थाने एकैकं सत्तास्थानं अष्टाविंशतिः, एकविंशतिबन्धे हि सासादनभावमुपागतेषु प्राप्यते, सासादनाश्चाव-स्थमष्टाविंशतिस्कर्माणः, तेषां दर्शनित्रकस्य नियमतो भावान्, ततस्तेषु सत्तास्थानमष्टाविंशतिन्ये त्व । तदेवमेकविंशतिबन्धे त्रीणि सत्तास्थानानि, द्वाविंशतिबन्धे च नवेति । सर्वसम्बया पञ्चसु जीवस्थानेषु प्रत्येकं द्वादश द्वादश सत्तास्थानानि भवन्ति । 'एकस्मिन्' संज्ञिपयींसे पुनः जीवस्थानेषु प्रत्येकं द्वादश द्वादश सत्तास्थानानि भवन्ति । 'एकस्मिन्' संज्ञिपयींसे पुनः जीवस्थानेषु सर्वेषः प्रागुक्त एव सप्रपञ्चो द्वष्टव्यः ॥ ३६ ॥

सम्प्रति नामकर्म जीवस्थानेषु चिन्तयन्नाह---

पण बुग पणगं पण चउ, पणगं पणगा हवंति तिश्रेव। पण छ प्पणगं छ च्छ प्पणगं अट्टड्ट दसगं ति ॥ ३७॥ ससेव अपज्ञसा, सामी तह सुहुम बायरा चेव। विगर्लिदिया उ तिश्रि उ, तह य असन्नी य सन्नी य॥ ३८॥

अनयोगीथयोः पदानां यथाकमं सम्बन्धः, तद्यथा—"पण दुग पर्णगं" प्रति "सामी सत्तेव अपज्जता" बन्ध-उदय-सत्तापकृतिस्थानानां यथाकमं पञ्चकं द्विकं पञ्चकं च प्रति स्वामिनः सप्तेवापर्याप्ताः । इयमत्र भावना—सप्तानामपर्याप्तानां पञ्च पञ्च बन्धस्थानानि, द्वे द्वे उदयस्थाने, पञ्च पञ्च सत्तास्थानानि । तत्र बन्धस्थानान्यमूनि—त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चिंशतिः एकोन-

१ संव १ तक मक "दनस्थाने प्राप्ता" ॥ २ संव संव १ तक मक "बगं" ति "सा" ॥

त्रिशत् त्रिशत् । अपर्याप्ता हि सप्तापि तिर्यग्-मनुष्यप्रायोग्यमेव बन्नन्ति, न देव-नारकप्रायोग्यम्, ततो यद्योकान्येवेह बन्धस्थामानि प्राप्यन्ते नोनाधिकानि । तानि च तिर्यग्-मनुष्यप्रायोग्याणि प्राणिब सप्रपद्धं वक्तव्यानि । उदयस्थाने पुनरपर्याप्तवादर-सूक्ष्मैकेन्द्रिययोरिमे एकविंशति-श्रतुर्विशतिश्व । तत्रापर्याप्तवादरस्यकविशतिरियम्---तिर्यगतिः तिर्यगानुपूर्वी तैजसं कार्मणं अगुरुलघु वर्णादेचतुष्ट्यम् एकेन्द्रियजातिः स्थावरनाम बादरनाम अपर्याप्तकनाम स्थिरा-ऽस्थिरे शुमा-ऽशुमे दुर्भगम् अनादेयम् अयशःकीर्तिः निर्माणमिति । एषा चैकविंशतिरपान्तरास्रगती वर्त-मानस्य प्राप्यते, अत्र चैक एव भक्तः, अपर्याप्तस्य परावर्तमानशुभवक्रतीनामुदयाभावात् । सूक्ष्मा-पर्याप्तकस्याप्येवैवैकविशतिरवसेया, नवरं बादरनामस्थाने सूक्ष्मनामेति वक्तव्यम् , अत्राप्येक एव भक्तः । उभयोरपि तस्यामेकविंशतौ औदारिकशरीरं हुण्डसंस्थानम् उपघातनाम प्रत्येक-साधा-ूरणयोरेकतरमिति प्रकृतिचतुष्टये प्रक्षिप्ते तिर्यगानुपूर्व्या चापनीतायां चतुर्विश्वतिः, अत्र प्रत्येक-साधारणाभ्यां सक्ष्मापर्याप्तस्य बादरापर्याप्तस्य च प्रत्येकं द्वौ द्वौ भन्नौ । तदेवं द्वे द्वे उदयस्थाने अधिकृत्य द्वयोरिप प्रत्येकं त्रयस्रयो भन्नाः विकलेन्द्रिया-ऽसंज्ञि-संज्यपर्याप्तानां प्रत्येकमिमे द्वे द्वे उदयस्थाने, तद्यथा--एकविंशतिः विद्वेशतिश्च । तत्रैकविंशतिरपर्यासद्वीन्द्रियाणामियम्--तैजसं कार्मणम् अगुरुञ्जु स्थिरा-ऽस्थिरे शुभा-ऽशुभे वर्णादिचतुष्टयं निर्माणं तिर्यगातिः तिर्यगा-नुपूर्वी द्वीन्द्रियजातिः त्रसनाम बादरनाम अपर्याप्तकनाम दुर्भगम् अनादेयम् अयशःकीर्तिरित। एषा चैकविंशतिरपान्तरालगतौ वर्तमानस्यावसेया । अत्र सर्वाण्यपि पदान्यप्रशस्तान्येवेति एक एव भक्तः । ततः शरीरस्थस्यौदारिकम् औदारिकाक्नोपाक्तं हुण्डसंस्थानं सेवार्तसंहननम् उपघातं प्रत्येकमिति प्रकृतिषट्कं प्रक्षिप्यते तिर्यगानुपूर्वी चापनीयते ततः पश्चिशतिर्भवति, अत्राप्येक एव भक्तः । एवं त्रीन्द्रियादीनामप्यवगन्तव्यम् , नवरं द्वीन्द्रियजातिस्थाने त्रीन्द्रियजातिरित्या-घुचारणीयम् । तदेवमपर्याप्तद्वीन्द्रयादीनां प्रत्येकं द्वे द्वे उदयस्थाने अधिकृत्य द्वौ द्वौ भन्नौ वेदितन्यौ, केवलमपर्याप्तसंज्ञिनश्चत्वारः, यतो द्वौ भङ्गावपर्याप्तसंज्ञिनस्तिरश्चः पाप्येते, द्वौ चाप-र्याप्तसंज्ञिनो मनुष्यस्येति । तथा प्रत्येकं सप्तानामपर्याप्तानां पश्च पञ्च सत्तास्थानानि, तद्यथा---द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च । एतेषां च स्वरूपं मागिव द्रष्टव्यम् ।

"पण चउ पणगं" ति "सुहुमा" इति सम्बध्यते । सूक्ष्मस्य पर्यासस्य पश्च बन्धस्थानानि,
तथ्य — त्रयोविंशतिः पश्चविंशतिः पश्चितिः एकोनित्रंशत् त्रिंशत् । एतानि च तिर्यग्-मनुष्यप्रायोग्याण्येव द्रष्टव्यानि, तत्रैव सूक्ष्मपर्यासस्योत्पादसम्भवात् । एतेषां च स्वरूपं प्रागिव सप्रपश्च
द्रष्टव्यम् । उदयस्थानानि चत्वारि, तथ्या—एकविंशतिः चतुर्विंशतिः पश्चविंशतिः पश्चित्रितिः पश्चित्रितिः पश्चित्रितः पश्चित्रितिः पश्चविंशतिः पश्चित्रितः पश्चित्रितिः पश्चविंशतिः पश्चित्रितः विद्वात्रियः ।
तत्रैकविंशतिरिवम् तैजसं कार्मणम् अगुरुत्वषु स्थिरा-ऽस्थिरे शुभा-ऽशुभे वर्णादिचतुष्टयं निर्माणं
तिर्यमातिः तिर्यगानुपूर्वी एकेन्द्रियजातिः स्थावरनाम सूक्ष्मनाम पर्याप्तकनाम दुर्भगम् अनादेयम् अयक्षःकीर्तिरिति । एषा चैकविंशतिः सूक्ष्मपर्याप्तस्यापान्तरारुगतौ वर्तमानस्य वेदितव्या,

१ सं० १ त० म० छा० "न्यगतिप्रा" ।। १ मुद्रिए छा० "विषेव चैक" ।।

र **छा० मुद्रि**७ °ति इत्वैक ए° ॥

अत्रको भक्कः, प्रतिपक्षपदिविकर्षस्यकस्याप्यभावात् । अस्यामेवेकविश्वतौ औदारिककादीरं हुण्यसंस्थानम् उपघातं प्रत्येक-साधारणयोरेकतरिमित प्रकृतिचलुष्टयं प्रक्षिप्यते तिर्यमानुमूर्वी ज्ञापनीयते ततश्चतुर्विश्वतिर्भवति, सा च शरीरस्थस्य प्राप्यते, अत्र प्रत्येक-साधारणाभ्यां हुरै भक्को ।
ततः श्वारित्पर्यास्या पर्याप्तस्य पराघाते क्षिप्ते पञ्चविश्वतिः, अत्रापि तावेव हुरौ भक्कौ । ततः प्राप्तापानपर्यास्या पर्याप्तस्याच्छ्वासे क्षिप्ते पश्चिश्वतिः, अत्रापि तावेव हुरौ भक्कौ । सर्वस्यक्रया स्थमपर्यासास्य चत्वार्यप्युदयस्थानान्यिकृत्य भक्काः सस । पञ्च सत्तास्थानानि, तद्यथा—हिनवतिः अञ्चाश्वातिः पडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च । केवलं पञ्चविश्वत्युदये पश्चित्रत्युदये च प्रत्येकं यः
साधारणपदेन सह भक्कस्तत्राष्टासप्ततिवर्जानि चत्वारि सत्तास्थानानि वक्तव्यानि, शरीरपर्यास्या
हि पर्याप्तस्तेजः-वायुवर्जः सर्वोऽपि मनुष्यगति-भनुष्यानुपूर्व्यौ नियमाद् बन्नाति, पञ्चविश्वतिपश्चिश्वत्युदयो च शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य भवतैः, ततः साधारणस्य स्थमपर्याप्तस्य पञ्चविश्वत्युदये पश्चिश्वत्यत्ये चाष्टसप्तर्तिर्न पाप्यते । प्रत्येकपदे पुनस्तेजः-वायुक्विश्वत्यन्तर्भवत इति
तदपेक्षया तत्राष्टसप्ततिर्लभ्यते । तदेवं साधारणपदानुगौ पञ्चविश्वति-पश्चिश्वतिसत्कौ हुरौ भक्कौ
चतुःसत्तास्थानकौ, शेषास्तु पञ्च भक्काः पञ्चसत्तास्थानकाः ।

''पण्गा हवन्ति तिन्नेव'' अत्र ''बायरा'' इति सम्बध्यते । पर्याप्तवादरैकेन्द्रियस्य पञ्च बन्धस्थानानि, तद्यथा---त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः पद्विंशतिः एकोनित्रशत् त्रिंशत् । एतानि तिर्यग्-मनुप्यप्रायोग्याणि, तानि च प्रागिव द्रष्टव्यानि । उदयस्थानानि पञ्च, तद्यथा-एकविं-शतिः चतर्विशतिः पञ्चविशतिः पद्भिशतिः सप्तविशतिश्च । तत्रैकविशतिरयम् तैजसं कार्म-णम् अगुरुलघु स्थिरा-स्थिरे शुभा-ऽशुम वर्णादिचतुष्टयं निर्माणं तिर्यग्गतिः तिर्यगानुपूर्वी एकेन्द्रियजातिः स्थावरनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम दुर्भगम् अनादेयं यशःकीर्ति-अयशःकीर्त्यो-रेकतरेति । एषा चैकविशतिः पर्यामबादरस्यापान्तरालगतौ वर्तमानस्यावसेया, अत्र यशः-कीर्ति-अयशः कीर्तिभ्यां द्वौ भन्नौ । ततः शरीरस्थस्यौदारिकशरीरं हुण्डसंस्थानम् उपघातनाम प्रत्येक-साधारणयोरेकतरमिति प्रकृतिचतुष्टयं प्रक्षिप्यते तिर्यगानुपूर्वी चापनीयते ततश्चतुर्विश-तिर्भवति, अत्र प्रत्येक-साधारण-यशःकीर्ति-अयश कीर्तिपदेश्चत्वारी भक्ताः । वैक्रियं कर्वतः पन-र्नादरवायुकाविकस्यैकः, यतस्तस्य साधारण-यशःकीर्ती उदयं नागच्छतः, अन्यवा वैकियवायु-कायिक चतुर्विञ्चतावौदारिक शरीरस्थाने वेकियशरीरमिति वक्तव्यम् , शेषं तथैव । सर्वस्थानमा चढुर्विशतौ पश्च भङ्गाः । ततः शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य परावाते प्रक्षिप्ते पञ्चविशक्तिः, अञ्चिष तथैव पश्च भङ्गाः । ततः प्राणापानपर्यास्या पर्याप्तस्योच्छ्वासे क्षिप्ते पड्विश्वतिः, अत्रापि तथैकः पश्च भक्ताः । अथवा शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्योच्छ्वासे उनुदिते आतप-उच्चोतान्यतरिमस्तृदिते पश्चिशतिः, अत्रातपेन प्रत्येक-यशः कीर्ति-अयशः कीर्तिपदेहीं भन्नी, साधारणस्यातपोदयामानासः तदाश्रितौ विकल्पौ न भवतः । उद्योतेन प्रत्येक-साधारण-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदेश्यसारः । सर्वसङ्ख्यया पश्चिशतावेकादश भङ्गाः । ततः प्राणापानपर्यास्या पर्याप्तस्य उच्छ्वाससहितायां

१ सं**० १ त० म०** °र्नावाप्य" ॥

विद्वार्ती जातप-उचीतवीरन्यतरस्मिन् प्रक्षिते सप्तविश्वतिः, अत्र प्राणिवातपेन द्वौ उचोतेन सह चस्तर इति सर्वसञ्जया सप्तविश्वतौ पड् भन्नाः । सर्वे बादरपर्याप्तस्य भन्ना एकोनित्रशत् । स्वास्थानामि पञ्च, सच्चा—द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्तिश्च । इह वश्चविद्यस्य विद्वश्चरये व प्रत्येकं प्रत्येका-ऽयशःकीर्तिभ्यां य एकैको मन्नः यौ च द्वौ मन्नाविकविश्वती ये च विक्रयबादरवायुकाविकवर्जाश्चतुर्विशतौ भन्नाश्चरवारस्ते सर्वसञ्चयाऽष्टौ पञ्चसत्तास्थानकाः, शेवास्त्वेकविश्वतिसञ्चयाश्चतुःसत्तास्थानकाः।

''पण छ प्पणगं'' ति अत्र ''विगर्लिदिया उ तिन्नि उ'' इति सम्बध्यते । विकलेन्द्रियाणां त्रयाणां पञ्च बन्धस्थानानि, तद्यथा— त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चिविंशतिः एकोनित्रिंशत् त्रिंशत्। एतान्यपि तिर्यक्र-मनुष्यप्रायोग्याणि, तानि च प्रागिव द्रष्टव्यानि । षद् उदयस्थानानि, तद्यथा---🦥 एकविंशतिः पश्चिंशतिः अष्टार्विशतिः एकोनित्रशत् त्रिशद् एकत्रिशत् । तत्र पर्याप्तद्वीन्द्रय-स्येकविंशतिरियम्—तैजसं कार्मणम् अगुरुरुषु स्थिरा-ऽस्थिरे शुभा-ऽशुभे वर्णादिचतुष्टयं निर्माणं तिर्यगातिः तिर्यगानुपूर्वी द्वीन्द्रियजातिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम दुर्भगम् अनादेयं यशः-कीर्ति-अयशःकीत्येरिकतरेति । एषा चैकविंशतिः पर्याप्तद्वीन्द्रियस्यापान्तरालगतौ वर्तमानस्या-वसेया, अत्र द्वौ भन्नौ यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभ्याम् । ततः शरीरस्थस्य औदारिकम् औदा-रिकाङ्गोपाङ्कं हुण्डसंस्थानं सेवार्तसंहननम् उपघातं प्रत्येकमिति प्रकृतिषट् प्रक्षिप्यते तिर्थगा-नुपूर्वी चापनीयते ततः विश्वेशतिर्भवति, अत्रापि तावेव द्वौ भन्नौ । ततः शरीरपर्यास्या पर्या-सस्य पराघातेऽप्रशस्तविहायोगतौ च प्रक्षिप्तायामष्टाविद्यतिः, अत्रापि तावेव द्रौ भक्कौ । ततः प्राणापानपर्यास्या पर्याप्तस्योच्छासे क्षिप्ते एकोनित्रंशत् , अत्रापि तावेव द्वौ भन्नौ; अथवा तस्या-मेबाष्टाविंशतौ उच्छासेऽनुदिते उद्योतनामि तृदिते एकोनत्रिंशत्, अत्रापि तावेव ह्रौ मङ्गौ; सर्वसङ्ख्या एकोनत्रिशति चत्वारो भन्नाः । ततो भाषापर्यास्या पर्याप्तस्योच्छाससहितायामेकोन-त्रिंशति सुस्वर-दुःस्वरयोरेकतरस्मिन् क्षिप्ते त्रिशद् भवति, अत्र मङ्गाः सुस्वर-दुःस्वर-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैश्वत्वारः; अथवोच्छ्वाससहितायामेकोनत्रिशति स्वरेऽनुदिते उद्योतनाम्नि तृदिते त्रिंशत अत्रोद्योत-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैद्वी भन्नो; सर्वसम्यया त्रिंशति षद्ध भन्नीः। स्वरसहितायामेव त्रिंशति उद्योते पक्षिप्ते एकत्रिंशत्, अत्र सुस्वर-दुःस्वर-यशःकीर्ति-अयशः-कीर्तिपदैर्भज्ञाश्चत्वारः । सर्वसञ्चया पर्याप्रद्वीन्द्रियस्य भक्ता विशतिः । सत्तास्थानानि पञ्च, तचया-द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च । अत्र यावेकविंशत्युद्ये द्वौ भन्नी यो च पश्चिम्रत्यद्वये एते चत्वारः पश्चसत्तास्थानकाः, यतोऽष्टसप्ततिस्तेजः वायुभवा-द्वद्वत्य पर्याप्तद्वीन्द्रयत्वेनोत्पनानिष्कृत्य कियत्कालं प्राप्यते, शेषास्त षोडश भन्नकाश्चतुःस-त्तास्थानकाः, तेष्वष्टसप्ततेरप्राप्यमाणत्वात् । तेजः-वायुवर्जा हि शरीरपर्यास्या पर्याप्ता नियमतो मनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्व्यो बधन्त, तेंतोऽष्टाविंशत्यायुदयेष्वष्टसप्ततिर्न प्राप्यते । एवं त्रीन्द्रि-य-बद्धरिन्द्रियाणाभपि पर्यासानां वक्तव्यम् ।

<sup>े</sup> सुद्रिए खार सर्वेदिप सं ॥ २ सं ० १ तर मर विश्वाः । सुत्व ॥ ३ सं ० १ तर मर खार देवे दी मनी एते च ॥ ४ सुद्रिए ततः सप्तर्वि ॥

"क च्छ प्पणगं" ति अत्र "अस्त्री य" इति सम्बध्यते । असंज्ञिपश्चेन्द्रियस्य पर्याप्तस्य षद् बन्यस्थानानि, तथया- त्रयोविंशतिः पश्चविंशतिः पश्चितिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रश्चत् त्रिशत् । असंज्ञिपश्चेन्द्रिया हि पर्याप्ताः नरकगति-देवगतिपायोग्यमपि बभ्नन्ति । ततस्तेषामशा-विश्वतिरिप बन्धस्थानं लभ्यते । वड् उदयस्थानानि, तद्यथा-एकविश्वतिः विश्वतिः अष्टावि-शतिः एकोनित्रिशत् त्रिशद् एकत्रिशत् । तत्रैकविंशतिरियम् तेजसं कार्मणम् अगुरुङ्षु स्थिरा-**ऽस्थिरे श्रमा-**ऽश्रमे वर्णादिचतुष्टयं निर्माणं तिर्यग्गतिः तिर्यगानुपूर्वी पश्चेन्द्रियजातिः त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तकनाम सुमग-दुर्भगयोरेकतरं आदेया-ऽनादेययोरेकतरं यशःकीर्ति-अयशःकी-स्योरिकतकरेति । एषा चैकविंशतिरसंज्ञिपश्चेन्द्रियेपयीप्तस्यापान्तरालगतौ वर्तमानस्य प्राप्यते । अत्र सुभग-दुर्भगा-SSदेया-Sनादेय-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभिरष्टौ भक्ताः। ततः शरीरस्थस्यौदारि-कमौदारिकाङ्गोपाङ्गं षण्णां संस्थानानामेकतमत् संस्थानं षण्णां संहननानामेकतमत् संहननम् उपघातं मत्येकमिति मक्कतिषद्कं मिक्कप्यते तिर्यगानुपूर्वी चापनीयते ततः पश्चिशतिर्भवति, अत्र षड्जिः संस्थानैः षड्जिः संहननैः सुमग-दुर्भगाभ्यामादेया-ऽनादेयाभ्यां यशःकीर्ति-अयशःकी-र्तिभ्यां च द्वे शते भन्नानामष्टाशीत्यिषके २८८। ततः शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्य पराघाते प्रशस्ता-ऽप्रशस्तविहायोगत्यन्यतरविहायोगतौ च प्रक्षिप्तायामष्टाविंशति., अत्र पाश्चात्या एव भन्ना विहायोगतिद्विकेन गुण्यन्ते ततो भन्नानां पश्च शतानि षट्सप्तत्यधिकानि भवन्ति ५७६। ततः पाणापानपर्यास्या पर्याप्तस्योच्छ्वासे क्षिप्ते एकोनत्रिशत्, अत्रापि भन्नानां पश्च शतानि षर्सप्तत्यिकानि ५७६; अथवा शरीरपर्याभ्या पर्याप्तस्योच्छ्वासेऽनुदिते उँद्योते तृदिते एकोनत्रिंशत्, अत्रापि पञ्च शतानि षट्सप्तत्यिकानि भन्नानाम् ५७६; सर्वसञ्चया एकादश जतानि द्विपञ्चाशद्धिकाँनि ११५२। ततो भाषापर्यास्या पर्याप्तस्योच्छाससहि-. तायामेकोनत्रिंशति सुस्वर-दुःस्वरयोरेकतरस्मिन् प्रक्षिप्ते त्रिंशद् भवति, अत्र पाश्चात्यान्युच्छ्वास-लब्धानि भक्तानां पश्च शतानि पद्सप्तत्यिकानि ५७६ स्वरद्विकेन गुण्यन्ते तत एकादश शतानि द्विपञ्चाशदिषकानि ११५२ भवन्ति; अथवा प्राणापानपर्याप्या पर्याप्तस्य स्वरेऽनुदिते उद्योत-नामि तृदिते त्रिंशद् भवति, अत्र भन्नानां पश्च शतानि षट्सप्तत्यिषकानि ५७६ । सर्वसञ्चया त्रिशति भक्ताः सप्तदश शतान्यष्टाविंशत्यधिकानि १७२८ । ततः खरसहितायां त्रिशति उचीते पक्षिसे एकत्रिंशद् भवति, अत्र भक्तानामेकादश शतानि द्विपञ्चाशदिषकानि ११५२ । सर्व-सक्कया पर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रयस्यैकोनपञ्चाशच्छतानि चतुरिधकानि ४९.०४ । असंज्ञिपश्चेन्द्रियाश्च वैक्रियरुब्धिहीनत्वाद् वैक्रियं नारभन्ते ततस्तदाश्रिता उदयविकल्पा न प्राप्यन्ते । सत्तास्थानानि पञ्च, तचथा हिनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च । अत्रैकविंशत्युद्यसत्का अष्टौ भङ्गाः पश्चिंशत्युदयसत्काश्चाष्टाशीत्यधिकशतद्वयसङ्गाः २८८ पञ्चसत्तास्थानकाः, शेवाः सर्वेऽि चतुःसत्तास्थानकाः, युक्तिरत्र प्रागुक्ता द्रष्टव्या।

"अट्टऽह दसगं" ति अत्र "सन्नीय" इति सम्बध्यते। संज्ञिप्खेन्द्रियपर्याप्तस्य सर्वाणि बन्ध-

१ सं० ° मस्य पर्या ° । छा० ° यस्यापर्या ° ॥ २ सं० १ त० म० ° ज्ञाः पश्च श ° ॥ ३ सुद्धि० उद्योतनाम्नि द् ॥ ४ सं० १ त० म० °कानि १९५२ भवन्ति ॥

स्थानानि, तानि चाष्टौ विश्वति-चतुर्विश्वति-नवा-ऽष्टरहितानि। सर्वाण्यप्युत्यस्थानानि तान्यप्यष्टौ, विश्वति-नवा-ऽष्टोदया हि केवलिनो भवन्ति, चतुर्विशत्युदयस्थैकेन्द्रियाणाम्, अत एते वर्ज्यन्ते, अत्र केवली संश्वित्वेन न निवक्षित इति तदुद्यप्रतिषेधः। नवा-ऽष्टरहितानि सर्वाण्यपि सत्ता-स्थानानि, तानि च दशः। अत्राप्येकविशत्युद्यमङ्गा अष्टौ, विश्वशत्युद्यमङ्गाश्चाष्टाशीत्यिकि-श्वतद्वयसङ्गाः, २८८ पश्चसत्तास्थानकाः, शेवाश्चतुःसत्तास्थानकाः।

सम्मृति संवेधिधन्त्यते - सुक्ष्मैकेन्द्रियाणामपर्याप्तानां त्रयोविंशतिबन्धनामेकविंशत्युद्ये पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा—द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिश्च। एवं चतुर्विशत्युद्येऽपि । सर्वसञ्चया दश । एवं पश्चविंशति-षड्विंशति-एकोनित्रंशत्-त्रिंशद्ध-भकाना-मपि द्वे द्वे उदयस्थाने अधिकृत्य प्रत्येकं दश दश सत्तास्थानान्यवगन्तव्यानि. सर्वसम्बया पञ्चाशत् ५०। एवमन्येषामपि षण्णामपर्याप्तानां भावनीयम्, नवरमात्मीये आस्मीये द्वे द्वे उदयस्थाने प्रागुक्तस्वरूपे वक्तव्ये । सृक्ष्मपर्याप्तकानां त्रयोविशतिबन्धकानामेकविशत्यादिषु चतुर्विप्युदयस्थानेषु प्रत्येकं पञ्च पञ्च सत्तास्थानानि, सर्वसङ्ख्यया विशतिः। एवं पञ्चविशति-षर्डिशति-एक्सेनत्रिशत्-त्रिंशद्बन्धकानामपि वक्तव्यम् । ततः सूक्ष्मपर्यासानां सर्वसञ्चया सत्ता-स्थानानि शतम् १००। बादरैकेन्द्रियपर्याप्तानां त्रयोविंशतिबन्धकानामेकविंशति-चतुर्विंशति-पञ्चविंशति-पिंद्वशत्युद्येषु पञ्च पञ्च सत्तास्थानानि, सप्तविंशत्युद्ये चत्वारि, सर्वसञ्चया चतु-विंशतिः । एवं पञ्चविंशति-पश्चिशति-एकोनित्रंशत्-त्रिंशद्बन्धकानामपि प्रत्येकं चतुर्विंशतिश्चतु-विंशतिः सत्तास्थानानि वैाच्यानि । सर्वसम्बया पर्याप्तगदरैकेन्द्रियाणां विंशं शतं १२० सत्ता-स्थानानाम् । द्वीन्द्रियपर्याप्तकानां त्रयोविंशतिबन्धकानाम् एकविंशत्युद्ये विद्वशत्युद्ये चै पश्च पश्च सत्तास्थानानि, अष्टाविशति-एकोनित्रशत्-त्रिंशद्-एकत्रिशदुद्येषु तुं प्रत्येकं चत्वारि चत्वा-रीति सर्वसञ्चया पिंद्वशतिः । एवं पञ्चिवशति-पिंद्वशति-एकोनित्रशत्-त्रिशह्य-धकानां प्रत्येकं षिद्वातः पिद्वातः सत्तास्थानानि, सर्वसम्बया त्रिशं शतम् १३०। एवं त्रीन्द्रियाणां चतु-रिन्द्रियाणार्मपि पर्याप्तानां वक्तव्यम् । असंजिपश्चेन्द्रियाणामपि पर्याप्तानां त्रयोविंशतिबन्धका-नामेकविंशत्यदये पश्चिंशत्यदये च पत्येकं पश्च पश्च सत्तास्थानानि, अष्टाविंशति-एकोनिर्विशत्-त्रिंशद-एकत्रिंशद्दयेषु तु चत्वारि चत्वारीति सर्वस्वनया पश्चिशतिः। एवं पश्चविंशति-पश्चि-श्वति-एकोनत्रिंशत्-त्रिंशद्बन्धकानामपि वक्तव्यम् । अष्टार्विशतिबन्धकानां पुनस्तेषां द्वे एकोदय-स्थाने. तद्यथा--- त्रिंशदेकत्रिंशच । तत्र प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा---द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिश्च । अष्टार्विशतिर्हि देवगतिप्रायोग्या नरकगतिप्रायोग्या वा. ततस्तस्यां बध्वमानायामवश्यं वैक्रियचतुष्ट्यादि वध्यते इत्यशीति-अष्टसप्तती न प्राप्येते। सर्वस्ववया पर्या-सासंक्षिपश्चेन्द्रियाणां षद्त्रिशं सत्तास्थानानां शतम् १३६। पर्याससंज्ञिपश्चेन्द्रियाणां त्रवेविश्वति-बन्धकानां प्रामिव पश्चिशतिः सत्तास्थानानि वाच्यानि । एवं पश्चविंशतिबन्धकानामपि, नवरं

१ मुद्रि छा० °ति कृत्वा त° ॥ २ सं० वक्तव्यानि ॥ ३ सं० १ त० म० च प्रत्येकं प° ॥ ४ सं० °नि,प्रत्याप्रम् २०००, अ॰ ॥ ५ सं० १ त० म० तु चत्वा । ६ सं० सं० १ सं० २ त० म० °मपि वक्ष ॥

वैषानां पद्मविशतिबन्धकानां पद्मविशत्युव्ये सप्तविशत्युद्ये च हे हे सत्तास्थाने, तथ्या-ब्रिनवंतिरष्टात्रीतिश्च । एतानि च श्रीगुक्तविद्विशतिसत्तास्थानापेश्चयाऽधिकानि माप्यन्ते इति सर्व-सक्यया पश्चविद्यातिबन्धकानां त्रिञ्चत् । एवं पश्चित्रतिबन्धकानामपि त्रिञ्चत् । अष्टाविद्यतिबन्ध-कानामहाव्ययस्थानानि, तद्यथा-एकविंशतिः पश्चविंशतिः पश्चितिः सप्तविंशतिः अष्टाविं-शतिः एकोनित्रंशत् त्रिंशद् एकत्रिंशचेति । तत्रैकविंशतौ हे सत्तास्थाने, तच्या--- हिनवितरहा-शीतिश्व। एते एव द्वे पश्चविंशति-पश्चिंशति-सप्तविंशति-अष्टाविंशति-एकोनिंशददयेष्विप प्रत्येकं बक्कव्ये । त्रिंशदुद्ये चत्वारि, तद्यथा-हिनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिः षडभीतिश्च । पतेषां च भावना पारोवाष्टाविंशतिबन्धे संवेधचिन्तायां विस्तरेण क्रतेति न भूयः कियते. विशे-षामावाद मन्थगौरवभयाच । एकत्रिंशद्दये त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा—द्विनवतिः अष्टा-श्रीतिः षडशीतिश्च । सर्वसञ्चया अष्टाविंशतिबन्धकानामेकोनविंशतिः सत्तास्थानानि । एकोन-क्रियह न्यकानां सत्तास्थानानि पश्चविंशतिबन्धकानामिव भावनीयानि, तानि च त्रिंशत् । नवस्मत्र विशेषो भण्यते--अविरतसम्यग्दृष्टेदेंचगतिपायोग्यामेकोनत्रिशतं बन्नतः एकविंशति-यद्विकति-अष्टाविश्वति-एकोनत्रिशत-त्रिशद्दयेषु प्रत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने भवतः, तद्यथा-त्रिनवितः एकोनमवतिश्व । पञ्चविशत्यदये सप्तविशत्यदये च वैकियसंयत-संयतासंयतानिभक्रत्य ते एव द्वे द्वे सचास्थीने । अथवा आहारकसंयतानिषक्तर पश्चविंशत्युद्ये सप्तविंशत्युद्ये च त्रिनवतिः. नैरिकं तिर्थकरसत्कर्माणं मिथ्यादृष्टिमधिकृत्यैकोननवतिः । सर्वेषि चतुर्दशः । सर्वसञ्चया एकोनिजिम्हन्यकानां सत्तास्थानानि चतुश्चत्वारिंशत् । त्रिंशह्वन्यकानामपि सत्तास्थानानि पश्च-विश्वतिबन्धकानामिव भावनीयानि, तानि च त्रिंशत् । केवलं देवानां मनुष्यगतिप्रायोग्यां तीर्थ-करनामसहितां त्रिशतं बध्नतां एकविंशति-पश्चविंशति-सप्तविंशति-अष्टाविंशति-एकोनत्रिंशत-त्रिंशद्दयेषु पत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा- त्रिनवतिरेकोननवतिश्च। एतानि च द्वादश. ततः सर्वसम्बद्धा त्रिशद्बन्धकानां द्विचत्वारिशत् सत्तास्थानानि । एकत्रिशद्बन्धकानामेकमेव त्रिनवतिरूपं सत्तास्थानम् , एकत्रिंशतं हि तथिकरा ऽऽहारकसहितामेव नभाति, ततस्तीर्थकरा-SSहारकबोरपि सत्तायां प्रश्नेपे त्रिनवतिरेव भवति । एकविधवन्धकानामष्टौ सत्तासानानि, तथभा-त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिः अशीतिः एकोनाशीतिः पटसप्ततिः पश्चसप्ततिश्च । तत्राचानि चत्वार्युपरामश्रेण्याम् अथवा क्षपकश्रेण्यां यावद् नाचापि त्रयोदञ्च नामानि श्रीयन्ते, तेषु द्व क्षीणेषु उपरितनानि चत्वारि सत्तास्थानानि रूम्यन्ते । बन्धाभावे संज्ञिपवासा-नामष्टी सत्तास्थानानि, तानि चानन्तरोक्तान्येव द्रष्टव्यानिः केवलमाद्यानि चत्वार्यपञ्चान्तमोह-गुमस्थानके, उपरितनानि तु चत्वारि क्षीणमोहगुणस्थानके । तदेवं सर्वसञ्चया संज्ञिपयीतानां हे शते सत्तास्थानामामष्टाधिके २०८। यदि पुनर्द्रव्यममोऽभिसम्बन्धात् केवलिमोऽपि संक्रिमो विवक्ष्यन्ते तदानीं केवलिसस्कानि पडिंशतिसत्तास्थानान्यपि भवन्ति । तथाहि केवलिसां दश उदयस्थानानि, तद्यथा-विशतिः एकविशतिः पर्डिशतिः सप्तविशतिः अष्टाविशतिः एको-

९ सं० छा० प्र.क्षनष० ॥ २ सं० १ त० म० °स्थाने भवतः । अथि ॥

३ सं० १ त० म० °र्वाण्यपि बद्ध° ॥

निर्मशत् त्रिसद् एकिमस्य नव असी चा तम विश्वस्युद्ये हे सक्तास्थाने, तथ्या एकिना शितः पद्मसितिश्च । एते एव पित्वस्य द्या - प्रहाविश्वस्य द्या स्थित प्रविक्त द्रष्ट्ये । एकिन मिन्न स्थित इसे हे सक्तास्थाने अशीतः पर्सप्तिश्च । ते एव सप्तिविश्वस्य प्रकारित पद्मसितिश्च । एकिन मिन्न सद्वदे चत्वारि सन्तास्थानी, तथ्या अशीतिः पर्मप्तिः एकिनाशीतिः पद्मसितिश्च । एकिन मिन्न स्थाने हे तिर्थक रेऽतिर्थक रे च पाप्यते, तत्र तिर्थक र मिन्न त्याचे हे सक्तास्थाने, असीक रमिन्न त्याचे हे सक्तास्थाने, असीक रमिन्न त्याचे प्रविक्त विक्त विक्त स्थायोगिके विक्त विक्त स्थायोगिके विक्त स्थायोगिके विक्त प्रविक्त स्थायोगिके विक्त हे स्थाय प्रविक्त स्थायोगिके विक्त हिन्त स्थाय स्थायत् । सर्वसमुद्ये स्थाय सिक्त हिन्त हिन्त स्थाय स्थायत् । स्थाय स्थायत् । सर्वसमुद्ये सिक्त हिन्त हिन्त स्थाय स्थायत् । स्थाय स्थायत् । सर्वसमुद्ये सिक्त हिन्त हिन्त स्थाय स्थायत् । स्थाय स्थायत् । सर्वसमुद्ये सिक्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त सिक्त हिन्त हिन्त सिक्त हिन्त हिन्त सिक्त हिन्त हिन्त सिक्त सिक्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त सिक्त सिक्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त सिक्त सिक्त हिन्त हिन सिक्त हिन्त हिन हिन्त हिन हिन्त हिन हिन्त हिन हिन्त हिन हिन्त हिन हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त हिन्त

तदेवं जीवस्थानान्यधिकृत्य स्वामित्वमुक्तम् । सम्प्रति गुणस्थानान्यधिकृत्याह-

# नाणंतराय तिविहमवि दससु दो होति दोसु ठाणेसुं।

मिध्यादृष्टिप्रभृतिषु सूक्ष्मसम्परायपर्यन्तेषु दशसु गुणस्थानकेषु ज्ञानावरणमन्तरायं च 'त्रि-विधमपि ' बन्ध-उदय-सत्तापेक्षया त्रिप्रकारमपि भवति, मिध्यादृष्ट्यादिषु दशसु गुणस्थानकेषु ज्ञाना-बरणस्यान्तरायस्य च पञ्चविधो बन्धः पञ्चविध उदयः पञ्चविधा सत्ता इत्यर्थः । 'द्वयोः पुनर्गुण-स्थानकयोः' उपशान्तमोह-क्षीणमोह्रूपयोः 'द्वे' उदय-सत्ते स्तः, न बन्धः, बन्धस्य सूक्ष्मसम्पराये व्यवच्छित्रत्वात् । एतदुक्तं भवति—बन्धाभावे उपशान्तमोहे क्षीणमोहे च ज्ञानावरणीया-ऽन्तराययोः प्रत्येकं पञ्चविध उदयः पञ्चविधा च सत्ता भवतीति, परत उदय-सत्त्योरप्यभावः।

#### मिन्न्यासाणे विष्टुए, नवः वड पण नव य संतंसा ॥ ३९ ॥

'ब्रितीय' द्वितीयस्य दर्शनावरणस्य मिथ्यादृष्टौ सासादने च नविधो बन्धः, चतुर्विधः पश्चिक्यो वा उद्यः, नविधा सत्तीं, द्वयोरप्यनयोर्गुणस्थानकयोः स्त्यानिद्धित्रिकस्य नियमतो बन्धात्। "नव य संतंस" ति नव च 'सत्तांशाः' सत्ताभेदाः सत्प्रकृतय इत्यर्थः। एतेन च द्वौ विकल्पौ दिशितौ, तद्यथा—नविधो बन्धश्चतुर्विध उदयो नविधा सत्ता, अथवा नविधो बन्धः पश्चविध उदयो नविधा सत्ता।। ३९॥

९ सं०२ ° श्रा एते च स ° ॥ २ सं०१ तः म० °दयेऽपि त्री ° ॥

३ अत्र सं २ र पुस्तके—" चतुर्दशसु जीवस्थानेषु सर्वसङ्ख्या, सत्ताविकम्याः १३३० " इति टिप्पणकं वर्तते ॥ सं १ त० म० पुस्तकेषु तिवत जर्ष्वम्—" तदेवं चतुर्दशसु जीवस्थानेषु सर्वसङ्ख्या सत्तास्याकानि १३३० " इति पाटः टीकान्तरेव दश्यते । सं० छा० मुद्दि० पुस्तकेषु च सर्वथा नास्ति ॥

४ सं० १ त० म० °ता इसर्थः । क्या मुद्रिव 'ता इति ही विकल्पी द्वयोर' ॥

# मिस्साइ निपद्येशो, छ षड पण नव य संतकम्मंसा। चडबंघ तिने चड पण, नवंस दुसु जुयल छ स्संता॥ ४०॥

'मिश्रादिषु' मिश्रप्रभृतिषु गुणस्थानकेषु अप्रमत्तगुणस्थानकपर्यन्तेषु 'निवृत्ती' च अपूर्वकरणे च अपूर्वकरणाद्धायाः प्रथमे सञ्चयतमागे चेत्यर्थः, परतो निद्धाद्विकनन्धव्यवच्छेदेन पद्धिघवन्धासम्भवात्, तत एतेषु षड्विधो बन्धश्चतुर्विधः पञ्चविधो वा उदयः नवविधा सत्तेति द्वी
विकल्पौ । "चउवंध तिगे चउ पण नवंस" ति इहापूर्वकरणाद्धायाः प्रथमे सञ्चयतमे भागे गते
सति निद्धा-प्रचल्योर्थन्धव्यवच्छेदो भवति, ततोऽत ऊर्ध्वमपूर्वकरणेऽपि चतुर्विध एव बन्धः ।
ततः 'त्रिके' अपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिवादर-ऽसूक्ष्मसम्परायरूपे चतुर्विधो बन्धश्चतुर्विधः पञ्चविश्ते वा
उदयः, "नवंस" इति नवविधा सत्तेति प्रत्येकं द्वौ द्वौ विकल्पौ, अंश इति सत्ताऽभिधीयते ।
एतचोक्तमुपशमश्रेणीमधिकृत्य, क्षपकश्रेण्यां गुणस्थानकत्रयेऽपि पञ्चविधस्योदयस्य सूक्ष्मसम्पराय
च नवविधायाः सत्ताया अपाप्यमाणत्वात् "दुसु जुयल छ स्संत" ति इह क्षपकश्रेण्यामनिवृतिवादरसम्परायाद्धायाः सञ्चयतमेषु भागेषु गतेषु सत्सु एकस्मिन् भागे सञ्चयतमेऽवितष्ठमाने
स्त्यानद्धित्रकस्य सत्ताव्यवच्छेदो भवति, ततस्तदनन्तरमनिवृत्तिवादरेऽपि षड्विथेव सत्ता
भवति, तत आह— "दुसु" ति 'द्वयोः' अनिवृत्तिवादर-सूक्ष्मसम्पराययोर्युगलमिति बन्धउत्यावुच्येते । चतुरिति चानुवर्तते, ततस्वतुर्विधो बन्धश्चतुर्विध उद्यः "छ स्तंत" ति षड्विधा
सत्ता । अत्र पञ्चविध उदयो न प्राप्यते, क्षपकाणामत्यन्तिवशुद्धतया निद्दाद्विकस्योदयाभावात् ।
उक्तं च कर्मप्रकृतिचूर्णावृदीरणाकरणे—

ैइंदियपज्जत्तीए अणंतरे समए सबो वि निद्दापयलमुदीरगो भवह, नवरं खीण-कसायखनगे मोत्तूणं, तेसि उदओ निश्च ति काउं। ॥ ४०॥

#### उवसंते चउ पण नव, खीणे चउरुदय छच चउ संतं।

'उपशान्ते' उपशान्तमोहे बन्धो न भवति, तस्य सूक्ष्मसम्पराये एव व्यवच्छिन्नत्वात्, ततः केवलश्चतुर्विधः पञ्चविधो वा उदयो नवविधा सत्ता। उपशर्मकोपशान्तमोहा श्रत्यन्तविशुद्धा न भवन्ति, ततस्तेषु निद्राद्धिकम्याप्युदयः सम्भवति। 'क्षीणे' क्षीणमोहे चतुर्विध उदयः बिद्धासत्ता, एष विकल्पो द्विचरमसमयं यावत्। चरमसमये तु निद्रा-प्रचल्योः सत्ताव्यवच्छेताद् अयं विकल्पः—चतुर्विध उदयश्चतुर्विधा सत्ता॥

### बेयणियाउयगोए, विभक्त

वेदनीयाऽऽयु-गोंत्राणां बन्ध-उदय-सत्तास्थानानि यथागमं गुणस्थानकेषु 'विभजेत्' विकस्पयेत्।

९ इन्द्रियपर्यात्या अनन्तरे समये सर्वोऽपि निद्रा-प्रचलयोक्दीरको मवति, नवरं श्लीणकवाय-श्लपकान् भुक्ता, तेवाग्रुदयो नास्तीति कृत्वा॥ २ त० म० "मके उप" ॥

#### तत्र वेदनीय-गोत्रयोर्भज्ञनिरूपणार्थमियमन्तर्भाष्यगाया---

बड स्टस्यु दोष्णि सत्तसु, एगे बड गुणिसु वेयजियमंगा। गोए पण बड दो तिसु, एगऽहुसु दोष्णि एकस्मि॥३॥

मिथ्यादृद्धादिषु प्रमत्तसंयतपर्यन्तेषु षद्धु गुणस्वानकेषु प्रत्येकं वेदनीयस्य प्रथमाश्चत्वारो भन्नाः, ते चेमे—असातस्य बन्धः असातस्योदयः सातासाते सती, असातस्य बन्धः सातस्योदयः सातासाते सती, सातस्य बन्धः सातस्योदयः सातासाते सती, सातस्य बन्धः सातस्योदयः सातासाते सती, सातस्य बन्धः सातस्योदयः सातासाते सती। तथाऽप्रमत्तसंयतादिषु सयोगिकेविष्ठपर्यन्तेषु सप्तसु गुणस्थानकेषु द्वौ भन्नो, तौ चानन्तरोक्तावेव तृतीयचतुर्थौ ज्ञातव्यौ, एते हि सातमेव बधन्ति नासातम्। तथा 'एकस्मिन्' अयोगिकेविष्ठिनि चत्वारो भन्नाः, ते चेमे—असातस्योदयः सातासाते सती, अथवा सातस्योदयः सातासाते सती, एतौ द्वौ विकल्पावयोगिकेविष्ठिनि द्विचरमसमयं यावत् प्राप्येते; चरमसमये तु असातस्योदयः असातस्य सत्ता यस्य द्विचरमसमये सातं क्षीणम्, यस्य त्वसातं द्विचरमसमये क्षीणं तस्यायं विकल्पः—सातस्योदयः सातस्य सत्ता।

"गोए" इत्यादि । 'गोत्रे' गोत्रस्य पश्च भक्का मिध्यादृष्टी, ते चेमे—नीचैगींत्रस्य बन्धः नीचैगींत्रस्योदयः नीचैगींत्रं सत्, एष विकल्पस्तेजस्कायिक-वायुकायिकेषु छभ्यते, तद्भवादृद्धृतेषु वा शेषजीवेषु कियत्कालम् । नीचैगींत्रस्य बन्धः नीचैगींत्रस्योदयः उच्च-नीचैगींत्रे सती, अथवा नीचैगींत्रस्य बन्धः नीचैगींत्रस्य वन्धः नीचैगींत्रस्य वन्धः नीचैगींत्रस्य वन्धः नीचैगींत्रस्य वन्धः नीचैगींत्रस्य वन्धः नीचैगींत्रस्य वच्धः नीचैगींत्रस्य वच्धः नीचैगींत्रस्य वच्धः नीचैगींत्रस्य वच्धः नीचैगींत्रस्य वच्धः नीचैगींत्रस्य वच्धः नीचैगींत्रं सतीः सासादनस्य प्रथमवर्जाः शेषाध्यत्वारो भक्ताः । प्रथमो हि भक्क्ततेजः वायुकायिकेषु लभ्यते, तद्भवादुद्धृतेषु वा कियत्कालम् । न च तेजः-वायुषु सासादनभावो लभ्यते, नापि तद्भवादुद्धृतेषु तत्कालम्, अतोऽत्र प्रथमभक्कमित्वेधः । तथा 'त्रिषु' मिश्रा-ऽविरत-देशविरतेषु चतुर्थ-पञ्चमरूपौ द्वौ भक्कौ भवतः, न शेषाः, मिश्रादयो हि नीचैगींत्रं न बभ्रन्ति । अन्ये त्वाचार्या ब्रुवते—देशविरतस्य पञ्चम एवैको भक्कः, "सामक्रेणं वयजाईए उच्चागीयस्स उद्भो होह"। ( ) इति वचनात्।

"एगऽह्नसु" ति प्रमत्तसंयतप्रभृतिषु अष्टसु गुणस्वानेषु प्रत्येकमेकैको भन्नः । तत्र प्रमत्ता-ऽप्रमत्ता-ऽपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिवादर-सूक्ष्मसम्परायेषु केवलः पश्चमो भन्नः, तेवासुचौर्गा-त्रस्यैव बन्ध-उदयसम्भवात् । उपञ्चान्तमोहे क्षीणमोहे सयोगिकेवलिनि च बन्धाभावात् प्रत्येक-मयं विकल्पः—उचैर्गोत्रस्योदय उच्च-नीचैर्गोत्रे सती ॥

"दोशि एकम्मि" ति एकस्मिन् अयोगिकेविलिनि ह्रौ भक्नौ—उचैगींत्रस्योदय उच-नीचैगींत्रे सती, एष विकल्पो द्विचरमसमयं यावत् । चरमसमये त्वेष विकल्पः—उचैगींत्र-स्योदयः उचैगींत्रं सत् । नीचैगींत्रं हि द्विचरमसमये एव क्षीणमिति चरमसमये न सत् प्राप्यते ॥

र सामान्येन मत-जारयोः उच्चगोत्रस्य उदयो भवति ॥ २ सं० त० म० 'जाइ पडुच उ' ॥ 27

सम्प्रत्यायुर्भक्का निरूप्यन्ते, तिक्रूपणार्थं चेवमन्तर्भाष्यकाया— अद्वेषकाहिमवीसा, सोलस वीसं च कारै छ होसु।

अट्टेज्डाहिमवीसा, सोलस वीसं च बार्र छ होसु। दो चउसु तीसु एकं, मिच्छाहसु आउंगे भंगा ॥ ४॥

मिध्यादृष्ट्यादिषु गुणस्थानकेषु अयोगिकेवलिगुणस्थानकपर्यन्तेषु कमेणैतेऽष्टाचिकविसत्या-त्य आयुषि भन्नाः । तत्र मिथ्यादृष्टिगणस्थानकेऽद्याधिका विश्वतिरायुषी भन्नाः । मिथ्यादृष्ट्यो हि चतुर्गतिका अपि भवन्ति । तत्र नैरियकानिषक्त्य पञ्च, तिरश्चोऽिषकृत्य नव, मनुष्यानिष्य-चिकृत्य नव, देवानचिकृत्य पञ्च, एते च प्रागेव सप्रपञ्चं भाविता इति न भूयो भाव्यन्ते । सासादनस्य षडिभा विंशतिः, यतस्तिर्यश्चो मनुष्या वा सासादनभावे वर्तमाना नरकायुर्न बझन्ति, ततः पत्येकं तिरश्यां मनुष्याणां च पद्भवायुर्वन्धकाले एकेको भन्नो न प्राप्यत इति पिक्कातिः । सम्यग्मिथ्यादृष्टेः षोडश, सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यो हि नायुर्वन्धमारभन्ते, तन आयु-र्वन्धकाले नारकाणां यौ द्वौ भन्नो, ये च तिरश्चां चत्वारः, ये च मनुष्याणामपि चत्वारः, यौ च देवानां द्रौ. तानेतान् द्वादश वर्षियत्या शेषाः षोडश भवन्ति । अविरतसम्यग्दष्टेर्विशतिभक्ताः कथम् १ इति चेद् उच्यते---तिर्यङ्-मनुष्याणां प्रत्येकमायुर्वन्धकाले ये नरक-तिर्यङ्-मनुष्यमतिविषयास्त्रयस्त्रयो भङ्गाः, यश्च देव-नरियकाणां प्रत्येकमायुर्वन्धकाले तिर्यग्गतिविषय एकैको भक्कः, ते अविरतसम्यग्दृष्टेर्न सम्भवन्ति, ततः शेषा विशतिरेव भवति । देश-विरतेद्वीदश भन्नाः, यतो देशविरतिस्तिर्यङ्-मनुष्याणामेव भवति, ते च तिर्यङ्-मनुष्या देशविरता आयुर्वधन्तो देवायुरेव बधन्ति, न शेषमायुः, तर्नास्तरश्चां मनुष्याणां च प्रत्येकं परभवायुर्वन्धकालात् पूर्वमेकैको भक्तः, परभवायुर्वन्धकालेऽपि चैकैकः; आयुर्वन्धोत्तरकालं च चत्त्रारश्चत्वारः, यतः केचित् तिर्यञ्चो मनुष्याश्च चतुर्णीमेकमन्यतमदायुर्वेद्धा देशवि-रति प्रतिपद्यन्ते, ततस्तदपेक्षया यथोक्ताश्चत्वारश्चत्वारो भङ्गाः पाप्यन्ते, सर्वसञ्चया द्वादश । "छ होनु" त्ति 'द्वयोः' प्रमत्ता-ऽपमत्तयोः प्रत्येकं पर् षड् भक्ताः । प्रमता-ऽप्रमत्तसंयता हि मनुष्या एव भवन्ति, तत आयुर्वन्धकालात् पूर्वमेकः, आयुर्वन्धकालेऽप्येकः, प्रमत्ता-ऽप्रमत्ता हि देवायुरेवैकं बभ्नन्ति न शेषमायुः, बन्धोत्तरकालं च प्रागुक्तदेशविरेंत्युक्त्यनुसारेण चत्वार इति । "दो चउमु" त्ति 'चतुर्षु' अपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिवादर-सूक्ष्मसम्पराय-उपशान्तमोहस्रपेषु गुणस्था-नकेषुपशमश्रेणिमधिकृत्य प्रत्येकं द्वौ द्वौ भक्तौ, तद्यथा---मनुष्यायुष उदयो मनुष्यायुषः सत्ता, एष विकरुपः परभवायुर्वेन्धकालात् पूर्वम् ; अथवा मनुष्यायुष उदयो मनुष्य-देवायुषी सती, एष विकल्पः परभवायुर्वन्धोत्तरकालम् ; एते ह्यायुर्न बभ्नन्ति, अतिविशुद्धत्वात् । पूर्वबद्धे चायुषि उपशमश्रेणि प्रतिपद्यन्ते देवायुष्येव नान्यायुषि । तदुक्तं कर्मप्रकृतौ-

तिसुँ आउगेसु बद्धेसु जेण सेदिं न आरुहइ ॥ ( गा० ३७५ )

तत्त उपजमश्रेणिमधिकृत्य एतेषु द्वौ द्वावेव भन्नौ । पूर्वबद्धायुष्कास्तु क्षपक्षश्रेणि न प्रतिपद्यन्ते,

९ गाथेयं सप्तानिकामाच्ये त्रशोदशतमी ॥ २ सुद्धिः रस छ दोस ॥ ३ सं० १ त० म० °र्णामन्य ॥ ४ सं० ९ म० त० °रतियुत्तयतु ॥ ५ त्रिप्तायुक्तेषु बद्धेषु वेन श्रेणि न बारोहति ॥

तत उपशमश्रेणिमिषकृत्वेत्युक्तम् । क्षपकश्रेण्यां त्वेतेषामेकैक एव मक्तः, तद्यथा—मनुष्यायुष उदयो मनुष्यायुषः सत्तेति । "तीसु एकं" ति 'त्रिषु' क्षीणमोह-समोगिकेवलि-अमीयिक्त्येषु प्रत्वेकमेकैको मक्तः, तद्यथा—मनुष्यायुष उदयो मनुष्यायुषः सत्ता । शेषा न सम्भवन्ति ।

तदेवमायुषो गुणस्थानकेषु भन्ना निरूपिताः, सम्प्रति मोहनीयं प्रत्याह—

मोहं परं वोच्छं ॥ ४१ ॥

अतः परं 'मोहं' मोहनीयं वक्ष्ये ॥ ४१॥

#### गुणठाणगेसु अद्वसु, एकेकं मोहवंघठाणेसु । पंचानियदिठाणे, वंघोवरमो परं तत्तो ॥ ४२ ॥

मोहनीयसत्कवन्यस्थानेषु मध्ये एकैकं बन्धस्थानं मिथ्याहद्यादिषु अष्टसु गुणस्थानकेषु भवति, तद्यथा—मिथ्याहद्येश्विंशतिः सासादनस्यैकविंशतिः सम्यम्मध्याहद्वेश्विरतसम्यग्द्यस्थ प्रत्येकं ससदश सप्तदश, देशविरतस्य त्रयोदश, प्रमत्ता-ऽप्रमत्ता-ऽपूर्वकरणानां प्रत्येकं नव नव । एतानि च द्वाविंशत्यादीनि नवपर्यन्तानि बन्धस्थानानि प्रागेव सप्रपश्चं माबितानीति न स्यो माव्यन्ते, विशेषामावात् । केवलमप्रमत्ता-ऽपूर्वकरणयोर्भक्ष एकैक एव वक्तव्यः, अरति-श्रोक-योर्बन्धस्य प्रमत्तगुणस्थानके एव व्यवच्छेदात् । प्राक् च प्रमत्तापेक्षया नवकवन्यस्थाने द्वी मक्ती दिशतौ । "पंचानियद्विठाणे" अनिवृत्तिवादरसम्परायगुणस्थानके पञ्च बन्धस्थानानि, तद्यथा—पञ्च चतन्नः तिन्नः द्वे एका च प्रकृतिरिति । 'ततः' अनिवृत्तिस्थानात् परं सूक्ष्मसम्परायादौ 'बन्धोपरमः' बन्धामावः ॥ ४२ ॥

सम्प्रत्युदयस्थानप्ररूपणार्थमाह-

सत्ताइ दस उ मिच्छे, सासायणमीसए नवुक्कोसा । छाई नव उ अविरए, देसे पंचाइ अहेव ॥ ४६ ॥ बिरए सओवसमिए, चउराई सत्त छन्नऽपुञ्वम्मि । अनियहिबायरे पुण, इक्को व दुवे व उदयंसा ॥ ४४ ॥ एगं सुहुमसरागो, बेएइ अवेयगा अवे सेसा । भंगाणं च प्रमाणं, पुञ्जुदिहेण नायव्वं ॥ ४५ ॥

मिथ्यादृष्टेः सप्तादीनि दश्चपर्यन्तानि चत्वार्युदयस्थानानि भवन्ति, तथ्या—सप्त अष्टौ नव दश्च । तत्र मिथ्यात्वम्, अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरण-संज्वलनकोधादीनामन्यतमे त्रयः कोधादिकाः, श्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, हास्य-रति-युगला-ऽरति-शोक-युगल्योरन्यतरद् युगलिन्येतासां सप्तपकृतीनाभुदयो श्रवः; अत्र चतुर्भिः कषायैश्विभिषेदेद्वीभ्यां युगलाभ्यां भक्ता-

९ सं० १ त० म० °योगिकेवलिक° ॥ २ सं० १ त० म० छा॰ प्राम्रुकप्रम<sup>०</sup>॥

अदुर्विश्वतिः । तस्मिनेव सप्तके भये वा जुगुप्सायां वा अनन्तानुवन्धिनि वा प्रक्षिप्ते अञ्चाना-मुद्यः; अत्र भयादौ पत्येकमेकैका चतुर्विशतिः प्राप्यत इति तिस्थतुर्विशतयः । तथा तस्मिन्नेव सप्तके भय-जुगुप्सयोरथवा भया-ऽनन्तानुबन्धिनोर्यद्वा जुगुप्सा-ऽनन्तानुबन्धिनोः प्रक्षिप्तयोर्न-वानामुदयः; अत्राप्येकैकस्मिन् विकल्पे भन्नानां चतुर्विशतिः प्राप्यत इति तिसश्चतुर्विशतयः । तथा तस्मिन्नेव सप्तके भय-जुगुप्सा-उनन्तानुबन्धिषु युगपत् प्रक्षिप्तेषु दशानामुद्यः: अत्रैका भक्तकानां चतुर्विशतिः। सर्वसङ्ख्या मिध्यादृष्टावष्टौ चतुर्विशतयः। सासादने मिश्रे च सप्तादीन 'नवोत्कर्षाणि' नवपर्यन्तानि त्रीणि त्रीण्युदयस्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्टौ नव । तत्र सासादने अनन्तानुबन्धि-अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरण-संज्वलनकोधादीनामन्यतमे चत्वारः क्रोधादिकाः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगलयोरन्यतरद् युगलमित्येतासां सप्तप्रकृतीनामुदयो भ्रुवः; अत्र प्रागिवका भक्ककानां चतुर्विशतिः । ततीं भये वा जुगुप्सायां वा प्रक्षिप्तायां अष्टोदयः; अत्र द्वे चतुर्विश्वती भन्नकानाम् । भय-जुगुप्सयोस्तु प्रक्षिप्तयोर्नवोदयः; अत्रैका भन्नकानां चतुर्विशतिः । सर्वसञ्जया सासादने चतस्रश्चतुर्विशतयः । मिश्रेऽनन्तानुबन्धिवर्जास्रयोऽन्यतमे कोघादिकाः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगरुयोरन्यतरद् युगरुं, मिश्रमिति सप्तानां मकृतीनामुदयो ध्रुवः; अत्रैका चतुर्विशतिभेज्ञकानाम्। ततो भये वा जुगुप्सायां वा प्रक्षिप्ता-यामष्टोदयः; अत्र द्वे भक्तकानां चतुर्विशती । भय-जुगुप्सयोस्तु युगपत् प्रक्षिप्तयोर्नवानामुदयः; अत्रैका चतुर्विशतिर्भक्तकानाम् । सर्वसङ्ख्या मिश्रेऽपि चतस्थतुर्विशतयः।

"छाई नव उ अविरए" ति 'अविरते' अविरतसम्यग्दष्टौ षडादीनि नवपर्यन्तानि चत्वायुन्त्यस्थानानि भवन्ति, तद्यथा—षद् सप्त अष्टौ नव । तत्रानन्तानुबन्धिवर्जास्त्रयोऽन्यतमे कोधा-दिकाः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगरुयोरन्यतरद् युगरुमिति षण्णां प्रकृतीनामुदयो-ऽविरतस्य क्षायिकसम्यग्दष्टेरौपशमिकसम्यग्दष्टेर्वा ध्रुवः; अत्रका चतुर्विशतिर्भक्तकानाम् । ततो भये वा जुगुप्सायां वा वेदकसम्यक्त्वे वा प्रक्षिप्ते सप्तानामुद्यः; अत्र तिसम्बतुर्विशतयः । तथा तिसम्बत्वे षद्के भय-जुगुप्सायोर्भय-वेदकसम्यक्त्वयोर्जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वयोर्ज् युगपत् प्रक्षिसयोरष्टानामुदयः; अत्रापि तिस्रश्चतुर्विशतयः । तथा तिसम्बत्वे षद्के भय-जुगुप्सा-वेदक-सम्यक्त्वेषु युगपत् प्रक्षिप्तेषु नवानामुदयः; अत्रका चतुर्विशतिर्भक्तकानाम् । सर्वसञ्चयाऽविरत-सम्यक्त्वेषु युगपत् प्रक्षिप्तेषु नवानामुदयः; अत्रका चतुर्विशतिर्भक्तकानाम् । सर्वसञ्चयाऽविरत-सम्यक्त्वेषु युगपत् प्रक्षिप्तेषु नवानामुदयः; अत्रका चतुर्विशतिर्भक्तकानाम् । सर्वसञ्चयाऽविरत-सम्यक्त्वेषु चतुर्विशतयः ।

"देसे पंचाइ अहे व" ति 'देशे' देशविरते पञ्चादीनि अष्टपर्यन्तानि चत्वार्युदयस्थानानि, तद्यथा—पञ्च षद् सप्त अष्टौ । तत्र प्रत्याख्यानावरण-संज्वलनकोधादीनामन्यतमौ द्वौ कोधा-दिकौ, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगल्योरन्यतरद् युगलमिति पञ्चानां प्रकृतीनामुदयो देशविरतस्य क्षायिकसम्यग्दष्टेरौपशमिकसम्यग्दप्टेर्वा भवति; अत्रैका भक्तकानां चतुर्विश्वतिः । ततो भये वा जुगुप्सायां वा वेदकसम्यक्तवे वा प्रक्षिप्ते षण्णामुदयः; अत्र तिस्थातुर्विशतयः । तथा तस्मिन्नेव पश्चके भय-जुगुप्सयोर्यद्वा जुगुप्सा-वेदकसम्यक्तवयोरथवा भय-वेदकसम्यक्तव-

१ सं०२ वंदि वा छु ॥

बोर्युगयत् प्रक्षित्तयोः सप्तानामुदयः; अत्रापि तिसश्चतुर्विशतयः । तथा तस्मिनेव पश्चके भय-जुगुप्सा-वेदकसम्यक्तवेषु युगपत् पक्षितेष्वद्यानामुदयः; अत्रैका चतुर्विशतिर्भक्तकानाम् । सर्व-सञ्चया देशविरतेऽद्यौ चतुर्विशतयः ॥ ४३ ॥

तथा 'विरते क्षायोपशमिक' प्रमत्ते-ऽप्रमत्ते चेत्यर्थः, विरतो हि श्रेणेरघस्ताद्वर्तमानः क्षायोपशमिको विरत इति ज्यबद्दियते । ततश्च प्रमत्तेऽप्रमत्ते च प्रत्येकं चतुरादीनि सप्तपर्यन्तानि
चत्वारि चत्वार्युत्यस्थानांनि, तद्यथा—चतन्नः पञ्च षद् सप्त । तत्र क्षायिकसम्यग्द्देरौपशमिकसम्यग्द्देर्वे प्रमत्तस्याप्रमत्तस्य च प्रत्येकं संज्वलनकोधादीनामन्यतम एकः कोधादिः, त्रयाणां
वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगलयोरन्यतरद् युगलमिति चत्तसृणां प्रकृतीनामुद्यः; अत्रैका
चतुर्विशतिभिक्तकानाम् । ततो भये वा जुगुप्सायां वा वेदकसम्यक्त्वे वा प्रक्षिप्ते पञ्चानामुद्यः;
अत्र तिस्रश्चतुर्विशतयो भक्तकानाम् । तथा तिस्मिक्तेव चतुष्के भय-जुगुप्सयोर्थदि वा जुगुप्सावेदकसम्यक्त्वयोरथवा भय-वेदकसम्यक्त्वयोर्थगपत् प्रक्षिप्तयोः षण्णामुद्यः; अत्रापि तिस्रश्चतुर्विशतयः । तथा तिम्मिन्नेव चतुष्के भय-जुगुप्सा-वेदकसम्यक्त्वेषु युगपत् प्रक्षिप्तेषु सप्तानामुद्यः; अत्रैका चतुर्विशतिभिक्तकानाम् । सर्वसङ्गया प्रमत्तस्याप्रमत्तस्य च प्रत्येकमद्दावद्दौ
चतुर्विशतयः ।

"छच्चऽपुविष्म" अपूर्वकरणे चतुरादीनि षट्पर्यन्तानि त्रीण्युदयस्थानानि, तद्यथा— चतसः पञ्च षट् । तत्र संज्वलनकोधादीनामन्यतम एकः कोधादिः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेदः, द्वयोर्युगलयोरन्यतरद् युगलमित्येतासां चतसृणां प्रकृतीनामुद्योऽपूर्वकरणे भ्रुवः, अत्रैका चतुर्विशितिर्भक्तकानाम् । ततो भये वा जुगुप्सायां वा प्रक्षिप्तायां पञ्चानामुद्यः, अत्र द्वे चतु-विश्वती भक्तकानाम् । भय-जुगुप्सयोग्तु युगपत् प्रक्षिप्तयोः षण्णामुद्यः, अत्रैका भक्तकानां चतुर्विश्वतिः । सर्वसञ्चयाऽपूर्वकरणे चतस्रश्चतुर्विशतयः ।

अनिवृत्तिबादरे पुनरेको द्वौ वा 'उदयांशौ' उदयमेदौ उदयस्थाने इत्यर्थः। तत्र चतुर्णौ संज्वरुनानामन्यतम एकः कोधादिः, त्रयाणां वेदानामन्यतमो वेद इति द्विकोदयः, अत्र त्रिमिवेदैश्चतुर्भिः संज्वरुनेद्वादश भेदाः। ततो वेदोदयन्यवच्छेदे एकोदयः, स च चतुर्विध-वन्धे त्रिविधवन्धे द्विविधवन्धे एकविधवन्धे च प्राप्यते। तत्र यद्यपि प्राक् चतुर्विधवन्धे चत्वारः त्रिविधवन्धे त्रयः द्विविधवन्धे द्वौ एकविधवन्धे एक इति दश भन्नाः प्रतिपादितास्त-धाप्यत्र सामान्येन चतुः-त्रि-द्वि-एकवन्धापेक्षया चत्वार एव भन्ना विवक्ष्यन्ते ॥ ४४ ॥

"एगं खुहुमसरागो वेएइ" ति स्क्मसम्परायो बन्धाभावे एकं किट्टीकृतसंज्वलनलोमं वेदयते, ततोऽत्रैक एव भक्तः । एवमेकोदयभक्ताः सर्वसङ्गया पञ्च । तथा 'रोषाः' उपरितना उपशान्तमोहादयः सर्वेऽप्यवेदकाः ।

"भंगाणं च पमाणं" इत्यादि । अत्र मिथ्यादृष्टादिषु गुणस्थानकेषु उदयस्थानमङ्गानां

<sup>🤰</sup> सुद्धि० स्म० °नानि भवन्ति, तस ° ॥

ममाणं 'त्र्वोहिडेन' पूर्वोक्तेन प्राक् सामान्यनिर्दिष्टमोहनीयोदयस्थानिकताधिकारोक्तेन प्रकारेण शासन्यम् ॥ ४५ ॥

सम्प्रति मिथ्यादृष्टादीनिषक्कत्य दशादिप्नेकपर्यवसानेषु उदयस्थानेषु मङ्गसञ्चानिक्रप-णार्थमाह—

#### एक छडेकारेकारसेव एकारसेव नव तिकि। एए चडचीसगया, बार दुगे पंच एकम्मि॥ ४६॥

इह दशादीनि चतुरन्तानि उदयस्थानान्यिषकृत्य यथास्यमेकादिस्यापदयोजना कर्त-व्या। सा चैवम्—दशोदये एका चतुर्विशतिः। नवोदये षट्—तत्र मिथ्यादृष्टौ तिस्रः, सासाद्दे मिश्रेऽविरते च प्रत्येकमेकैका। अष्टोदये एकादश—तत्र मिथ्यादृष्टौ अविरते च प्रत्येकं तिस्रः, सासाद्दे मिश्रे च प्रत्येकं द्वे द्वे, देशविरते चैका। सप्तोदये एकादश—तत्र मिथ्यादृष्टौ सासाद्दे मिश्रे प्रमत्तेऽप्रमत्ते च प्रत्येकमेकैका, अविरते देशविरते च प्रत्येकं तिस्र-स्तिसः। षद्भदये एकादश—तत्राविरतसम्यग्दृष्टौ अपूर्वकरणे च प्रत्येकमेकैका, देशविरते प्रमत्तेऽप्रमत्ते च प्रत्येकं तिस्रस्तिसः। पद्मकोदये नव—तत्र देशविरते एका, प्रमत्तेऽप्रमत्ते च प्रत्येकं तिस्रस्तिसः। पद्मकोदये नव—तत्र देशविरते एका, प्रमत्तेऽप्रमत्ते च प्रत्येकं तिस्रस्तिसः, अपूर्वकरणे द्वे। चतुरुदये तिस्रः—प्रमत्तेऽप्रमत्तेऽप्रवकरणे च प्रत्येकमेकैका। 'एते' अनन्तरोक्ता एकादिकाः सद्म्याविशेषाः 'चतुर्विशतिगताः' चतुर्विशत्यभिधायकाः, एता अनन्तरोक्ताश्चतुर्विशतयो ज्ञातव्या इत्यर्थः। एताश्च सर्वसञ्चया द्विपञ्चाञत् ५२। 'द्विके' द्विकोदये मङ्गा द्वादश, एकोदये पद्म, एते च प्रागेव भाविताः।।

र् सम्प्रत्येतेषामेव भक्तानां विशिष्टतरसञ्च्यानिरूपणार्थमाह—

#### बारसपणसद्भया, उदयविगण्येहिं मोहिया जीवा ।

इह दशादिषु चतुःपर्यवसानेषु उदयस्थानेषु भक्तकानां द्विपञ्चाशत् चतुर्विशतयो रुख्धाः । ततो द्विपञ्चाशत् चतुर्विशतयो गुण्यते, गुणितायां च सत्यां द्विकोदयभक्ता द्वादश एकोदयभक्ताः पञ्च प्रक्षिप्यन्ते, ततो द्वादश शतानि पञ्चषष्टाधिकानि १२६५ भवन्ति । एतैरुदयविकल्पैर्यथा-योगं सैर्वे संसारिणो जीवाः 'मोहिताः' मोहमापादिता विज्ञेयाः ॥

सम्प्रति पदसञ्चानिरूपणार्थमाह-

#### बुलँसिईसम्तरिपयैविदसपिं विश्लेया ॥ ५ ॥

१ मुद्रि० "मान्येनोक्तमोह" । छा० "मान्योक्तमोह" ॥

२ ''एएसि उदयविग'पपयवंदिनस्वणस्यमन्तर्भाष्यगाथा-वारसपणसद्वसयाः '' इत्यनेन सप्ततिका-चूर्णिगतावतरणन गाथेयं चूर्णिकृताऽन्तर्भाष्यगाथातयोपात्ताऽि टीकाकारैर्नान्तर्भाष्यगाथात्वेनो-क्षितिता, तथात्रसमाभिक्ष्यिमनुखलान्तर्भाष्यगाथात्वेनोपस्थापिनयं गाथा ॥

रे सं० सं० १ सं० २ °सर्वसं° ॥ ४ सं० १ °सीइसत्तसत्तः । २० °सीइसत्तहत्तः ॥ ५ सं० सं० २ "यवंद" ॥

इह पर्वानि नाम—मिध्यात्वम् अत्रत्यार्थ्यानकोघः प्रत्याक्यानावरणकोध इत्येषमाद्यनि, ततो वृद्धानां व्याणुद्वस्थानरूपाणां पदानि पदमृत्दानि, आर्थत्वाद् राजदन्तादिषु मध्ये पाठाम्युष्गामाह्या कृत्वस्थानरूप्य परनिपातः, तेषां शतैः ससससत्यिवकचतुरसीतिशतसञ्ज्ञोः ८४७७ मोहिताः ससारिणो जीवा विज्ञेयाः, एतावत्सद्याभिः कर्मप्रकृतिभिर्वथायोगं मोहिता जीवा ज्ञात्व्या इत्यर्थः। अथ कथं ससससत्यिकानि चतुरशीतिशतानि ८४७७ पदानां मवन्ति ! उच्यते—इह दशोद्धे दश पदानि दश प्रकृतय उदयमागता इत्यर्थः, एवं नवोदयादिष्विप नवादीनि पदानि भावनीयानि । ततो दशोदय एको दशमिर्गुण्यते, नवोदयाः षड् नवभिः, अष्टोदया एकादश अष्टभिः, सप्तोदया एकादश सप्तभिः, पज्जदया एकादश षड्भिः, पञ्चकोदया नय पञ्चभिः, चतुरुदयास्वयश्चतुर्भिः, गुणयित्वा चैते सर्वेऽप्येकत्र मील्यन्ते, जातानि द्विपञ्चाश्चद्वभिक्तानि त्रीणि शतानि ३५२। एतानि च चतुर्विशतिगतानि प्राप्यन्ते इति चतुर्विशत्या गुण्यन्ते । ततो द्विकोदयपदानि चतुर्विशतिः एकोदयपदानि च पञ्च प्रक्षिप्यन्ते ततस्तेषु प्रक्रितेषु यथोक्तसङ्गान्येव पदानां शतानि ८४७७ मवन्ति ॥

सम्प्रति मिथ्यादृष्ट्यादिषु प्रत्येकमुद्यभन्ननिरूपणार्थं भाष्यकृदन्तर्भाषामाह

अट्टम चउ चउ चउरट्टमा य चउरो य होति चउवीसा। भिच्छाइ अपुन्वंसा, बारस पणमं च अनियहे॥ ६॥

मिथ्यादृष्टाद्योऽपूर्वकरणान्ता अष्टादिचतुर्विशतयो भवन्ति । किमुक्तं भवति ?— मिथ्यादृष्टादिप्वपूर्वकरणपर्यवसानेषु गुणस्थानकेषु चतुर्विशतयो यथासम्बं अष्टादिसम्बा भवन्ति ।
तत्र मिथ्यादृष्टावृष्टी, सासादने चतम्रः, मिश्रे चतम्रः। "चउरदृग" ति अविरतादिषु अप्रमत्तपर्यवसानेषु चतुर्षु गुणस्थानकेषु प्रत्येकमद्यावृष्टी । अपूर्वकरणे चतम्रः, एताश्च प्रागेव भाविताः।
'अनिवृत्ती' अनिवृत्तिबादरे द्विकोदये द्वाद्य भन्नाः एकोदये च पश्च । चशब्दोऽनिवृत्तिबादरे
एकोदये चत्वार एकः सूक्ष्मसम्पराय इति विशेषं बोतयति ॥ ४६ ॥

सम्प्रत्येतेषामेवोद्यमञ्जानामुद्यपदानां च योगोपयोगादिमिर्गुणनार्थमुपदेशमाह

## जोगोवओगलेसाइएहिं गुणिया हवंति कायव्वा। जे जत्थ गुणहाणे, हवंति ते तत्थ गुणकारा॥ ४७॥

मिथ्याद्दश्चादिषु गुणस्थानकेषु ये योगोपयोगादयस्तैरुदयमङ्गा गुणिताः कर्तव्याः, तैरुद्दयमङ्गा गुणियतव्या इत्यर्थः । कतिसङ्गीर्गुणियतव्याः ! इत्यत आह—ये योगादयो यस्मिन् गुणस्थानके यावन्तो भवन्ति तावन्तस्तस्मिन् गुणस्थानके गुणकाराः, तैस्तावद्भिस्त-स्मिन् गुणस्थानके उदयमङ्गा गुणियतव्या इत्यर्थः। तत्र प्रथमतो योगैर्गुणनभावना क्रियते—

१ सं०१ त० म० °दबोऽत्रैकः स दश्र । सं०२ सं० छा० °दयो दश्र ।। १ सं०१ त० म० °धायोगं भ्र ।। ३ सं० सं०२ छा० सुद्धि० °द्वावेद्ध होति ते त॰॥

इह मिध्यादकादिवु स्क्मसम्परायपर्यवसानेवु सर्वसंद्वायोदयमद्वाः पद्मप्रक्रिकानि द्वादश शतानि १२६५ । तत्र वाग्योगचतुष्टय-मनोयोगचतुष्टय-औदारिककाययोगाः सर्वेष्विप मिध्या-दक्तादिष्ठं दक्कसु गुणस्थानकेषु सम्भवन्तीति ते नविभर्गुण्यन्ते, ततो जातान्येकादश सहसाणि श्रीणि च शतानि पद्माशीत्यिकानि ११३८५ । तथा मिध्याद्वष्टेर्वेक्रियकाययोगेऽष्टापि चतुर्विशतयः प्राप्यन्ते, वैक्रियमिश्रे औदारिकमिश्रे कार्मणकाययोगे च प्रत्येकं चतस्थातसः, एताश्य या अनन्तानुबन्ध्युदयसहितास्ता एव द्रष्टव्याः । यास्त्वनन्तानुबन्ध्युदयसहितास्ता अत्र न प्राप्यन्ते । किं कारणम् १ इति चेद् उच्यते—इह येन पूर्वे वेदकसम्यग्दिष्टा सता अनन्तानुबन्धिनो विसंयोजिता विसंयोज्य च परिणामपराष्ट्रत्या सम्यक्त्वात् प्रच्युत्य मिध्यात्वं गतेन भ्योऽप्यन्तनानुबन्धिनो बन्द्वमारभ्यन्ते तस्यैव मिध्याद्वष्टेर्वन्धाविककामात्रं कालं यावदनन्तानुबन्ध्युद्यो न प्राप्यते, न शेषस्य; अनन्तानुबन्धिनश्च विसंयोज्य म्योऽपि मिध्याद्वं प्रतिपद्यते जयन्यतोऽप्यन्तर्भुद्वर्तावशेषायुष्क एव, अनन्तानुबन्ध्युद्यरहितस्य मिध्याद्वेः कालकरणप्रतिनेधात्। तथोक्तम्—

#### कुँणइ जंन सो काछं। () इति।

ततस्तिस्मिनेव भवे वर्तमानो मिथ्यात्वप्रत्ययेन भृयोऽप्यनन्तानुबन्धिनो ब्रधाति, बन्धाव-लिकातीतांश्च प्रवेदयते । ततोऽपान्तरालगतौ वर्तमानस्य भवान्तरे वा प्रथमत उत्पन्नस्य मिथ्या-दृष्टेः सतोऽनन्तानुबन्ध्युदयरहिता उदयविकल्पा न प्राप्यन्ते । अत्र च कार्मणकाययोगोऽपान्त-रालगतौ औदारिकमिश्रकाययोग-वैकियमिश्रकाययोगौ च भवान्तरे उत्पद्यमानस्य, ततः कार्मण-काययोगादौ प्रत्येकं चतस्थतस्थतुर्विशतयोऽनन्तानुबन्ध्युद्यरहिता न प्राप्यन्ते । 'वैकियमि-श्रकाययोगो भवान्तरे प्रथमत एवोत्पद्यमानस्य भवति' इति यदुक्तं तदु बाहुल्यमाश्रित्योक्तम् , अन्यथा तिर्यङ्ग-मनुप्याणामपि मिथ्यादृशां वैक्रियकारिणां वैक्रियमिश्रमवाप्यत एव, परं चूर्णि-कृता तद नात्र विवक्षितमित्यस्माभिरिष न विवक्षितम्, एवमुत्तरत्रापि चूर्णिकार्मार्गानुसरणं परिभावनीयम् । तथा सासादनस्य कार्मणकाययोगे वैक्रियकाययोगे औदारिकमिश्रकाययोगे च प्रत्येकं चतसश्चतसश्चतुर्विशतयः, सम्यग्मिथ्यादृष्टेविक्रियकाययोगे चतसः, अविरतसम्य-म्हर्देकियकाययोगेऽहो, देशविरतस्य वैक्रिय वैक्रियमिश्रकाययोगे च प्रत्येकमष्टावहो, प्रमत्त-संयतस्यापि वैक्रिये वैक्रियमिश्रे च पत्येकमष्टावष्टी, अप्रमत्तसंयतस्य वैक्रियंकाययोगेऽही, सर्वसम्बया चतुरशीतिश्चतुर्विशतयः । चतुरशीतिश्चतुर्विशत्या गुणिता जातानि षोडशाधिकानि विंशतिशतानि २०१६, तानि पूर्वराशौ प्रक्षिप्यन्ते । तथा सासादनस्य वैकियमिश्रे वर्तमानस्य ये चत्वारोऽप्युदयस्थानविकरूपाः, तद्यथा—सप्तोदय एकविधः अष्टोदयो द्विविधो नवोदय एकविधः; अत्र नपुंसकवेदो न रुभ्यते, वैक्रियँकाययोगिषु नपुंसकवेदिषु मध्ये सासादनस्वी-

१ सं० सं० १ सं० २ त० °संख्योदय १॥ २ सं० सं० २ °ष्ठ गुण १॥ ३ सं० १ सं० २ त० म० °ति नविभि ॥ ४ करोति यद् न स कालम् ॥ ५ सं० सं० २ छा० सुद्धि० नथ च ॥ ६ सं० सं० १ सं० २ त० म० °ययो ॥ ७ सं० १ त० म० °यमित्रका ॥

त्यादासावत् । ये चाविरतसम्यग्द्रहेर्विकियमिश्रे कार्मणकाययोगे च मत्येकमहावद्यी उद्यवस्था-नविकस्पा ऐंदु बीवेदो न लम्बते, वैकियकाययोगिषु कीवेदिषु मध्येऽविरतसम्यग्द्रहेरूपा-दाशावात् । एतच प्रायोवृत्तिमाश्रित्योक्तम् , अन्यथा कदाचित् विविदिष्यपि मध्ये तदुत्यादो भवति । उक्तं च चूर्णी—

कॅयाइ होजा इत्थिवेयगेसु वि । ( ) इति ।

प्रमत्तसंयतस्य आहारककाययोगे आहारकिमिश्रकाययोगे च अप्रमत्तसंयतस्य आहारक-काययोचे ये प्रत्येकमष्टावष्टावुदयस्थानविकल्पास्तेऽपि स्नीवेदरिहता वेदितव्याः, आहारकं हि चतुर्दशपूर्विणो भवति, ''औहारं चोह्सपुष्टिणो उ'' ( ) इति वचनात् ; न च स्नीणां चतुर्दशपूर्विधिगमः सम्भवति, सूत्रे प्रतिवेधात् । तदुक्तम्—

> र्तुंच्छा गारवबहुला, चलिंदिया दुब्बला य धीईए। इय अइसेसज्झयणा, भूयावाजो य नो थीणं॥ ( बृ० कल्प० गा० १४६ )

भूतवादो नाम दृष्टिवादः । एते सर्वेऽप्युदयस्थानविकल्पाः सर्वस्थाया चतुक्षत्वारिशत् ४४। एतेषु चोक्तप्रकारेण द्वौ द्वावेव वेदौ लब्धौ, ततः प्रत्येकं षोडश षोडश भक्ताः, ततश्चतु-क्षत्वारिशत् षोडशिभर्गुण्यते जातानि सप्त श्वतानि चतुरिधकानि ७०४, तानि पूर्वराशौ पिक्ष-प्यन्ते । तथाऽविरतसम्यग्दृष्टेरौदारिकमिश्रकाययोगे येऽष्टावुदयस्थानविकल्पास्ते पुंवेदसिहता एव प्राप्यन्ते, न स्विवेद-नपुंसकवेदसिहताः, तिर्यग्-मनुष्येषु स्विवेद-नपुंसकवेदिषु मध्येऽविरत-सम्यग्दृष्टेरुत्पादाभावात्; एतच प्राचुर्यमाश्चित्योक्तम्, तेन प्राष्टुक्तामिन्यादिभिनं व्यभिचारः । एतेषु चैकेन वेदेन प्रत्येकमष्टावष्टावेव भक्ता लभ्यन्ते, ततोऽष्टौ अष्टभिर्गुण्यन्ते जाताश्चतुः-षष्टिः ६४, सा च पूर्वराशौ प्रक्षिप्यते, तत आगतानि चतुर्दश सहसाणि शतं चैकोनसस-त्यिकम् १४१६९। एतावन्तो मिथ्यादृष्ट्यादिषुँ सूक्ष्मसम्परायपर्यवसानेषु गुणस्थानकेषु उद-यभक्ता योगगुणिताः प्राप्यन्ते । तदुक्तम्—

र्वंउदस य सहस्साइं, सयं च गुणहत्तरं उदयमाणं १४१६९। ( )

सम्प्रति पदवृन्दानि योगगुणितानि भाव्यन्ते । तत्रोदयपदमरूपणार्थमियमन्तर्भाष्यगाथा-

भेंद्रद्वी बत्तीसं, बत्तीसं सद्विमेव बावन्ना । बोवाछं बोवाछं, वीसा वि य मिच्छमाईसु ॥ ७॥

१ सं० १ ता अ भे वर्तमानस्य कार्म ॥ २ सं० १ ता अ० एतेषु ॥ ३ सं० १ तं अ० छा० विषेदेष्य ॥ ४ कदानिद् अवेत् स्रोवेदकेष्यपि ॥ ५ आहारकं नतुर्दशप्विणस्तु ॥ ६ तुच्छा गौरववहुलाः कलेन्द्रिया दुर्वछास प्रत्या । इत्यतिशेषाध्ययनाः भूतवादश्च नो स्नीणाम् ॥ ५ मुद्धि० व्यु अपूर्वकरणप ॥ ८ नतुर्दश च सहशाणि शतं च एकोनसप्ततमुद्यमानम् ॥ ९ गाथेयं दृश्विकृद्धिरन्तर्भाष्यगाधात्वेनो विविताऽपि स्विकृद्धिन्तर्भाष्यगाधात्वेन निर्दिष्टा ॥

ं मिछ्यादृक्षादिष्वपूर्वकरणपर्ववसानेषु यथासञ्चमष्टपृक्षादिसञ्चलनि उदयपदानि नवन्ति, तथाहि--मिथ्यादृष्टी चरवार्युदयस्थानानि, तथथा---सप्त अष्टी नव दश । तत्र दशोदय एकी दशिमिर्मुण्यते, जाता दशः नवोदयासयो नविभः, जाता सप्तविशतिः, अष्टोदयासयोऽद्यभिः, जाता चतुर्विशति: सप्तोदयश्चेकः सप्तभिः, जाताः सप्तः सर्वसञ्जया अष्टपष्टिः ६८ । एवं द्वात्रिंशदादीनामपि उदयपदानां भावना कर्तव्या । सर्वसम्बया त्रीणि शतानि द्विपश्चाशदिष-कानि ३५२ । एतानि चतुर्विंशतिगतानीति चतुर्विंशत्या गुण्यन्ते, जातानि अष्टचत्वारिंशद्धि-कानि चतुरशीतिशतानि ८४४८ । द्विकोदया द्वादश द्वाभ्यां गुण्यन्ते, जाना चतुर्विशतिः; एकोदयपदानि पञ्च, सर्वसञ्चया एकोनत्रिंशत् । सा च पूर्वराजौ प्रक्षिप्यते, ततो जातानि सप्तसप्तत्यिकानि चतुरशीतिशतानि ८४७७ । एतानि बाग्योगचतुष्टय-मनोयोगचतुष्टय-औदा-रिककाययोगसहितानि पाप्यन्ते इति नविभर्गण्यन्ते, जातानि षटसप्ततिसहस्राणि द्वे शते त्रिन-वत्यधिक ७६२९३ । ततो वैकियकाययोगे मिथ्यादृष्टेरष्ट्रषष्टिसञ्चानि उदयपदानि, एतानि च माग्वद भावनीयानि । वैक्रियमिश्रे औदारिकमिश्रे कार्मणकाययोगे च प्रत्येकं षट्त्रिंशत् षट-त्रिशद्दयपदानि । वैक्रियमिश्रादौ हि उदयपदान्यनन्तानुबन्ध्युदयसहितान्येव प्राप्यन्ते, न शेषाणि, कारणं प्रागेबोक्तम, ततः पद्त्रिंशत् षट्त्रिंशदेव भवन्ति । तथाहि--- एकोऽष्टोद्यो द्वौ नवोदयौ एको दशोदयोऽनन्तानुबैन्धिसहिनः प्राप्यते । ततोऽष्टोदय एकोऽष्टभिर्गुण्यते, तत्राष्ट्री पदानि सन्तीति कृत्वा, ततो जाता अष्टी; नवोदयौ द्वौ नवभिः, जाता अष्टादशः दशोदय एको दशभिः, जाता दशः सर्वसम्बया षटत्रिंशतः। एवमन्यत्रापि भावना स्वधिया कर्तव्या । सासादनस्य वैक्रियकाययोगे औदारिकिमश्रे कार्मणकाययोगे च द्वात्रिशद् द्वात्रि-शत् । सम्याग्मध्यादृष्टेवैकियकाययोगे द्वात्रिशत् । अविरतसम्यग्दृष्टेवैकियकाययोगे वृष्टिः ६०। देशविरतम्य वैकिये वैकियमिश्रकाययोगे च प्रत्येक द्विपश्चाशद् द्विपश्चाशत् । पमत्तसंयतस्य वैकिय वैकियमिश्रं च प्रत्येकं चतुश्चत्वारिंशन् चतुश्चत्वारिंशन् । अप्रमत्तसंय-तस्य वैक्रियकाययोगे चतुश्चत्वारिंशत् । मर्वसञ्चया पद् शतानि ६०० । एतानि च चतुर्विंशनिगनानीनि चतुर्विंशत्या गुण्यन्ते, जातानि चतुर्देश सहस्राणि चत्वारि शतानि १४४०० । एतानि पूर्वराजी प्रक्षिप्यन्ते । तथा सासादनस्य वैकियमिश्रे द्वार्त्रिशदुदयपदानि, एतेषु नपुंसकवेदो न रुभ्यते, युक्तिस्त्र प्रागेबोक्ता । अविस्तसम्यम्दहेदैकिंयमिक्रे कार्मणकाय-योगे च प्रत्येकं षष्टिः षष्टिः, अत्र स्त्रीवेदो न रुभ्यते, कारणं प्रागेवोक्तम् । प्रमत्तसंयतस्य आहारके आहारकमिश्रे च प्रत्येकं चतुश्चरवारिशत् चतुश्चरवारिशत् । अप्रमत्तसंयतस्याहारक-काययोगे चतुश्चत्वारिंशत्, अत्रापि स्तिवेदो न लम्यते, युँक्तिः मागेबोक्ता । सर्वसद्भवा हे शते चतुरशीत्यधिके २८४। एतानि चोक्तप्रकारेण हिवेदसहितान्येव प्राप्यन्ते इति द्विवेद-सम्भवैः षोडशमिर्गुण्यन्ते जातानि चतुश्चत्वारिशदिषकानि पञ्चचत्वारिशच्छतानि ४५४४, तानि पूर्वराशौ प्रक्षिप्यन्ते । अविरतसम्यग्द्रष्टेरौदारिकमिश्रकाययोगे षष्टिरुद्यपदानि । एतानि

९ सं० १ त० म० छा॰ °वन्ध्युदयस॰।। २ सं० १ त० म० सा० पीको वैकियमि ॥

३ छा**ः मुद्रि°** युक्तिरत्र प्रा°॥ ४ सं० १ त० म० द्विविधवेद<sup>०</sup> ॥

पुरुषकेरे एव प्राप्यन्ते, न कविवेदनपुंसकवेदकोः, कारणमत्र मागेकोक्तम्, तत एतानि अष्ट-विर्युणकन्ते वातानि वस्तारि शतानि वसीरविकानि ४८०। एतान्वपि पूर्वराज्ञौ प्रक्षिप्यन्ते, ततो बातः पूर्वराज्ञिः प्रवानवित्तहसाणि सप्त शतानि सप्तदशाधिकानि ९५७१७। एतावन्ति कोचनुत्वितानि पद्युन्दानि । उक्तं च—

नैतरसा सत्त समा, पणनउइसहस्स पयसंसा । ९५७१७ ( )

सम्प्रत्यपयोगगुणिता उदयमङ्गा भाव्यन्ते—तत्र मिथ्यादृष्टी मासादने च प्रत्येकं मत्य-ज्ञान-मुताज्ञान-विभन्नज्ञान-चक्षु:-अचक्षुर्दर्शनरूपाः पद्म पद्म उपयोगाः। सम्यग्मिथ्यादृष्टि-अविर-तसम्बग्दृष्टि-देशविरतानां मति-श्रुता-ऽविधिज्ञान-चक्षुः-अचक्षुः-अविधदर्ज्ञनरूपाः प्रत्येकं षट् षट् । प्रमत्तादीनां त्र्मसम्परायान्तानां त एव षद् मनःपर्यवज्ञानसहिताः सर्सं । मिथ्यादृष्ट्यादिषु च चतुर्विशतिगता उदयस्थानविकस्पाः "अद्वगं चउ चउ चउरहुगा य" ( अन्तर्माप्यगा० ६ ) इत्यादिना ये प्राग् उक्तास्ते यथायोगगुपबोबैर्गुण्यन्ते, तबथा—मिध्याद्रष्टेरष्टौ सासादने चत्वारः मिलिता द्वादश, ते पश्चभिरुपयोगैर्गुण्यन्ते जाता षष्टिः ६०। मिश्रस्य चत्वार उदयस्थानविकल्पाः, अविरतसम्यग्दष्टेरष्टौ, देशविरतस्याप्यष्टौ, सर्वसङ्गया विंशतिः, सा च षड्जिरुपयोगैर्गुण्यते कातं विशं शतम् १२० । तथा प्रमत्तस्याष्टौ उदयस्थानविकल्याः, अप्रमत्तस्याप्यष्टौ, अपूर्वक-रणस्य जत्वारः, सर्वे मिलिता विंशतिः, सा सप्तमिरूपयोगैर्गुण्यते जातं चत्वारिंगं शतम् १४०। सर्वसञ्जया त्रीणि शतानि विंशानि ३२०। ये त्वाचार्या मिश्रेऽपि मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-विभन्न-ज्ञान-वक्षुर्दर्शना-ऽचक्षुर्दर्शनरूपान् पश्चैवोषयोगान् इच्छन्ति तेषां मैतेन त्रीणि शतानि षोडशो-त्तराणि ३१६। एतानि चतुर्विशतिगतानीति चतुर्विशत्या गुण्यन्ते, ततो जातानि अशीत्यिध-कानि षट्सप्ततिशतानि ७६८०, मतान्तरेण पञ्चसप्ततिशतानि चतुरशीत्यधिकानि ७५८४। ततो द्विकीद्यैभन्ना द्वादश, एकोदयभन्नाः पश्च, सर्वे मिलिताः सप्तदश, ते सप्तिभिर्गण्यन्ते जातमेकोनविंशं जतम् ११९ । तत् पूर्वराशौ पक्षिप्यते ततः पूर्वराशिजीतो नवनवत्यिधकानि समस्मितशतानि ७७९९, मतान्तरेण सप्तसप्तिशतानि त्र्यत्तराणि ७७०३ । उक्तं च---

उँदयाणुवओगेसुं, सगसयरिसया तिउत्तरा होति । ७७०३ ( )

एतावन्त उपयोगगुणिता उदयभङ्गाः।

सम्प्रति पदवृत्दानि उपयोगगुणितानि भाज्यन्ते—तत्रोदयस्थानपदानि चतुर्विशितिगतानि "अद्वृद्धी बत्तीसं" ( अन्तर्भाष्यगा० ७) इत्यादिना यानि प्राग् उक्तानि तानि यथायोगगुपयोगिर्यु- ण्यन्ते । तत्र मिथ्याद्देशष्टवष्टिरुदयस्थानपदानि, सासादनस्य द्वात्रिशत्, मिलितानि शतम् १००, तत् पश्चभिरुपयोगैर्युण्यते जातानि पश्च शतानि ५००। सम्यग्मिथ्याद्देश्विशत्, अविरत-सम्यग्द्रदेश विश्व, देशविशतस्य द्विपश्चाशत्, सर्वमीलने चतुश्चत्वारिशं शतम् १४४, एतत् षङ्किर-

श्री सम्बद्धानि सप्त शतानि पश्चनविसहस्राणि पदसंख्या ॥ २ सं० सं० २ त० छा० ० स सप्त । मि०॥
 ३ सं० १ त० म० सते त्री०॥ ४ इत कर्षम्-छा० प्रन्याप्रम् २४१८॥ ५ उदयानामुख्योगेषु
 श्रीकासिकातिकातिक ज्युत्तराणि भवन्ति ॥

प्रवोगेर्गुण्यते जातान्यष्टौ शतानि चतुःषष्टाधिकानि ८६४। प्रमत्तस्य चतुःसत्वारिशत्, अप्रमत्तस्य चतुःसत्वारिशत्, अपूर्वकरणस्य विंशतिः, सर्वसञ्च्या अष्टाधिकं शतम् १०८, एतत् सत्तिम्वर्योगेर्गुण्यते जातानि सप्त शतानि षट्पञ्चाशदिधकानि ७५६। सर्वसञ्च्या विंशान्येकविंशतिः शतानि २१२०। ये तु मिथ्याद्दष्टाविव मिश्रेऽपि पञ्चोपयोगान् इच्छन्ति तन्मतेन सर्वसञ्च्या विंशतिशतान्यष्टाशीत्यिधकानि २०८८। एतानि चतुर्विंशतिगतानीति चतुर्विंशत्या गुण्यन्ते जातानि पञ्चाशत् सहसाणि अष्टौ शतानि अशीत्यधिकानि ५०८८०, मतान्तरेण पञ्चाशत् सहसाणि द्वादशोत्तरशताधिकानि ५०११२। ततो द्विकोदयपदानि चतुर्विंशतिः, एकोदयपदानि पञ्च, सर्वमीळने एकोनिर्विशत्, सा सप्तमिरुपयोगेर्गुण्यते जाते ज्युत्तरे द्वे शते २०२। ते पूर्वराशौ प्रक्षिप्येते ततो जातः पूर्वराशिरेकपञ्चाशत् सहसाणि ज्यशीत्यधिकानि ५०११। उक्तं च—

पैनासं च सहस्सा, तिनि सया चैव पैनारा । ५०३१५ ( )

एतावन्त्युपयोगगुणितानि पदवृन्दानि ।

सम्प्रति लेश्यागुणिता उदयभन्ना भाव्यन्ते—तत्र मिथ्यादृष्टादिप्वविरतसम्यग्दृष्टिपर्यन्तेषु प्रत्येकं षद् षइ लेश्याः, देशिवरत-प्रमत्ता-ऽप्रमत्तेषु तेजः-पद्म-शुक्कर्यास्तिस्तिसः, कृष्णादि-लेश्यासु देशिवरत्यादिप्रतिपत्तेरभावात् । अपूर्वकरणादौ एका शुक्कलेश्या । मिथ्यादृष्ट्यादिषु च ये चतुर्विशतिगता उदयस्थानविकल्पाः अष्ट-चतुरादिसञ्च्यास्ते यथायोगं लेश्याभिर्गुण्यन्ते । तद्यश्या—मिथ्यादृष्टेरष्टानुद्यस्थानविकल्पाः, सासादनस्य चत्वारः, सम्यग्मिथ्यादृष्टेश्वत्वारः, अवि-रतसम्यग्दृष्टेर्रष्टौ, मीलिताश्चतुर्विशतिः, सा च षड्जिलेश्यामिर्गुण्यते जातं चतुश्चत्वारिशं शतम् १४४ । तथा देशिवरतस्याष्टौ, प्रमत्तम्याष्टौ, अप्रमत्तस्यापि चाष्टौ, सर्वसञ्च्या चतुर्विशतिः, सा त्रिभिलेश्वयाभिर्गुण्यते जाता द्विसप्तिः ७२ । अपूर्वकरणे चतन्नः, अत्रेकेव लेश्या, एकेन च गुणितं तदेव भवतीति चत्वार एव । सर्वमिलिता द्व शते विशत्यधिके २२०। एते चतुर्विशतिगते इति चतुर्विशत्या गुण्येते, जातानि अशीत्यधिकानि द्विपञ्चाशच्छतानि ५२८०। ततो द्विकोदया द्वादश, एकोदयाः पञ्च, मिलिताः सप्तदश । ते पूर्वराशौ प्रक्षिप्यन्ते, ततो जातानि सप्तन्वत्यधिकानि द्विपञ्चाशच्छतानि ५२८०। एतावन्तो लेश्यागुणिता उदयभन्नाः ।

सम्प्रति लेश्यागुणितानि पदवृन्दानि भाव्यन्ते—तत्रोदयस्थानपदानि चतुर्विश्चतिगतानि मिथ्यादष्टौ अष्टपष्टिः, सासादने द्वात्रिशत्, मिश्रेऽपि द्वात्रिशत्, अविरतसम्यग्दष्टौ षष्टिः, सर्व-सम्यग द्विनवत्यिषकं शतम् १९२, एतम षड्जिलेश्याभिर्गुण्यते ततो जातानि द्विपचाशद-विकान्येकादश शतानि ११५२। तथा देशविरते द्विपचाशत्, प्रमते चतुः अस्वत्यारिशत्, अमन्ते चतुः अस्वत्यारिशत्, सर्वे मीलिताधत्वारिशं शतम् १४०, तथा तिस्मिकेश्यायिर्गुण्यते

१ सं० १ त० म० °गते सर्व° ॥ २ पणाशण सहस्राणि श्रीणि वातानि चैव पणवस्थानि ॥ १ त० म० पणरक्षा ॥ ४ सं० १ त० म० अत्र नैकै° ॥ ५ सं० १ सं० २ त० म० °रती हि° ॥

जातानि विंशानि चत्वारि शतानि ४२०। अपूर्वकरणे विंशतिः, सा एकँया लेश्यया गुणिता सैव विंशतिर्भवति । ततः सर्वसम्बया जातानि द्विनवत्यिषकानि पद्मदश शतानि १५९२। एतानि च चतुर्विंशतिगतानीति चतुर्विंशत्या गुण्यन्ते जातान्यष्टत्रिंशत् सहसाणि द्वे शते अष्टा-विके ३८२०८। ततो द्विकोदयैकोदयपदान्येकोनिर्विशत् पक्षिप्यन्ते, ततो जातान्यष्टत्रिंशत् सह-साणि द्वे शते सप्तत्रिंशद् पिके ३८२३७। एतावन्ति लेश्यागुणितानि पदम्नदानि । उक्तं च—

तिगैद्दीणा तेवना, सया य उदयाण होति लेसाणं ५२९७।

अडतीस सहस्साइं, पयाण सय दो य सगतीसा ३८२३७॥ ( )॥ ४७॥

तदेवमुक्तानि सप्रपञ्चमुदयस्थानानि । साम्प्रतं सत्तास्थानान्यभिषीयन्ते----

# तिण्णेगे एगेगं, तिग मीसे पंच चडसु नियदिए तिशि। एकार वायरम्मी, सुदुमे चड तिशि उवसंते॥ ४८॥

'एकस्मिन्' मिथ्यादृष्टौ त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा--अष्टार्विशतिः सप्तर्विशतिः वर्द्धि-शतिः। अत्र भावना प्रागेवोक्ता। तथा 'एकस्मिन्' सासादने एकं सत्तास्थानम्, तथ्या-अष्टा-विश्वतिः । मिश्रे त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविश्वतिः सप्तविश्वतिश्चतिश्च । तथा 'चतुर्ष' अविरतसम्यग्दष्टि-देशविरत-प्रमत्ता-ऽप्रमत्तृत्तेषु प्रत्येकं पश्च पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा---अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः त्रयोविंशतिः द्वाविंशतिः एकविंशतिश्च । 'निवृत्तौ' अपूर्वकरणे त्रीणि सत्तात्वानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिश्चतुर्विंशतिरेकविंशतिश्च। तत्राद्ये द्वे उपशमश्रेण्याम्, एक-विंशतिः क्षायिकसम्यग्द्रष्टेरुपशमश्रेण्यां क्षपकश्रेण्यां वा । "एकार वायरिम्म" ति 'वादरे' अनि-वृत्तिबादरे एकादश सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टार्विशतिः चतुर्विशतिः एकविशतिः त्रयोदश द्वादश एकादश पश्च चतसः तिस्रः द्वे एका च । तत्राधे द्वे औपशमिकसम्यग्द्रष्टेः, एकविंशतिः क्षायिकसम्यग्हष्टेरुपशमश्रेण्यां अथवा क्षपकश्रेण्यामपि यावत् कषायाष्टकं न श्रीयते, कषायाष्टके तु क्षीणे त्रयोदश, नपंसकवेदे क्षीणे द्वादश, ततः स्विवेदे क्षीणे एकादश, पटस नोकपायेष क्षीणेषु पञ्च, ततः पुरुषवेदे क्षीणे चतसः, ततः संज्वलनकोधे क्षीणे तिसः, संज्वलनमाने क्षीणे द्वे, ततः संज्वलनमायायां क्षीणायां एकेति । "सुह्मे चउ" ति सूक्ष्मसम्पराये चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः एका च । तत्राद्यानि त्रीणि उपशमश्रेण्याम् , एका प्रकृतिः क्षपकश्रेण्याम् । 'उपशान्ते' उपशान्तमोहे त्रीणि सत्तास्थानानि. तबया-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिश्च ॥

सम्प्रति संवेध उच्यते—तत्र मिथ्यादृष्टौ द्वाविंशतिबन्धस्थानं चत्वार्युदयस्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्टौ नव दश । तत्र सप्तोदये अष्टाविंशतिरूपमेकं सत्तास्थानम् । अष्टादिषु

९ सं० २ °कले ।। २ त्रिकहीनानि त्रिपमाशत् शतानि च उदयानां मवन्ति लेश्यानाम् । भट्टिकात् सहस्राणि पदानां शते हे च सप्तित्रिशे ॥ ३ म० °स्र तिगऽपुन्ने । एव एव पाठः समीचीनो भाति, परं विद्वतिक्रद्भिः "नियदिए तिकि" इति पाठमनुस्त्य विद्वतस्वादस्माभिर्म्ले एव एवादतः ॥

हुम्बर्भावेषु विषु अस्त्रेकं त्रीणि त्रीणि सत्तार्थानानि, तदाथा---अष्टार्विशदिः सत्तविकारिः वर्ष्ट्रिशतिका । सर्वशक्त्रया दश्च । सासादने एकविंशतिर्वन्त्रस्थानं त्रीण्युदयसानानि, तक्क्या-सह अडी नव । एतेषु प्रत्वेकमेकेकं सत्तात्थानम् , तवथा--- अष्टाविशतिः । सर्वसञ्चवा क्रीकि सकारबातानि । सम्यन्त्रिध्यादृष्टी वन्धस्थानं सत्तदश त्रीण्युदयस्थानानि, तद्यथा—सप्त ऋही नव । एतेषु प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा--अष्टाविशतिः सप्तविशतिः चतुर्विश्च-तिश्च । सर्वसञ्चया नव । अविरतसम्यग्दष्टौ बन्धस्थानं सप्तदश चत्वार्युदयस्थानानिः; तद्यशा---बट सप्त अष्टौ नव । तत्र षड्डदये बीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविश्वतिः चत्रविश्वतिः एकविंशतिश्च । सप्तोदये पञ्च सत्तास्थानानि, तद्यथा--अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः त्रयोविंशतिः द्वाविश्वतिः एकविशतिश्च । एतान्येव पश्च अष्टोदमे । नवोदये चत्वारि, तद्यभा-अष्टाविशतिः चतुर्विशतिः त्रयोविशतिः द्वार्विशतिः । सर्वसञ्जया सप्तदशः । देशकरते त्रयोदशः बन्धस्थानं चत्वार्यदयस्थानानि, तद्यथा-पद्म षद् सर्वः अष्टौ । तत्र पञ्चकोदये त्रीणि सत्तास्थानानि. तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः । महुदये पद्य सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टा-विश्वतिः चतुर्विश्वतिः त्रयोविश्वतिः द्वाविश्वतिः एकविश्वतिः । एतान्येव पश्च सप्तोदये अष्टोदये एकविंशतिवर्जानि शेषाणि चत्वारि । सर्वेसक्वया सप्तदश् । प्रमत्तसंयते बन्धस्थानं नव चत्वार्थ-द्यस्थानानि, तचथा-चत्वारि पञ्च पट् सप्त । तत्र चतुरुदये त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा-अद्याविशतिः चतुर्विशतिः एकविशतिश्च । पश्चकोदये पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा-अद्यावि-शतिः चतुर्विशतिः त्रयोविशतिः द्वाविशतिः एकविशतिश्च । एतान्येव पश्च षद्भदये । सप्तोदये चत्वारि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः त्रयोविंशतिः द्वाविंशतिः । सर्वसद्भया सप्तदश । एवमप्रमत्तेऽपि बन्ध-उदय-सत्तास्थानसंवेधोऽन्युनातिरिक्तो वक्तव्यः । अपूर्वकरणे बन्धस्थानं नव त्रीण्युदयस्थानानि, तद्यथा—चत्वारि पश्च घट । एतेषु प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यया-अष्टाविश्वतिः चतुर्विशतिः एकविशतिश्च । सर्वसञ्चया नव । अनिवृत्तिबादरे पञ्च बन्धस्थानानि, तद्यथा-पश्च चत्वारि त्रीणि हे एकं च। तत्र पश्चके बन्धस्थाने हिकोद्ये षट् सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः त्रयोदश द्वादश एकादश । चतुष्के बन्धस्थाने एकोदये पद् सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः एकादश पश्च चत्वारि । त्रिके बन्धस्थाने एकोदये पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विशतिः एकविशतिः चत्वारि त्रीणि च । द्विके बन्धस्थाने एकोदये पञ्च सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टार्विशतिः चतुर्विशतिः एकविशतिः त्रीणि द्वे च । एकविधे बन्धस्थाने एकोदये पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः चतुर्विंशतिः एकविंशतिः द्वे एकं च । सर्वसञ्चया ससर्विकातिः । बन्धामावे सूक्ष्मसम्पराये एकोदये बत्बारि सत्तास्थानानि, तव्यथा-अडाविकातिः न्युर्विश्वतिः एकविश्वतिः एकं च । उपशान्तमोहे बन्ध-उदयौ न स्तः, सत्तास्थानानि पुनक्रीयो, तचना--अष्टार्विशतिः चतुर्विशतिः एकविंशतिः । सर्वत्रापि च सत्तास्थाने भावना यथै। अध-स्तादीषसंवेषचिन्तायां कृता तथाऽत्रापि कर्तव्या ॥ ४८ ॥

१ कं० का० सुद्धिः भा आगमः ॥

तदेवं विन्तितं गुनस्मनकेषु मोहनीयम् । सम्मति नाम विनिन्तियेषुसह— छण्णव छकं तिग सत्त दुणं दुग तिग दुगं तिगण्ड चक । दुग छ वड दुग पण चड, चड दुग चड पणग एग चक ॥ ४९ ॥ एमेनमह एगेनमह छडमस्यकेवकिजिणाणं । एम चक एग चक, अह चड दु छक्कप्रयंसा ॥ ५० ॥

मिथ्यादृष्टौ नामः पद् बन्क्शनानि, तथथा-न्ययोविंशतिः पश्चविंशतिः पश्चितिः अश्च-विशतिः एकोनित्रशत् त्रिंशत् । तत्राप्यीप्तकैकेन्द्रियत्रायोग्यं वन्नतस्रयोविशतिः, तस्यां च वध्य-मानायां बादर-सूक्ष्म-प्रत्येक-साधारणैर्मक्राश्चत्वारः । पर्याप्तैकेन्द्रियप्रयोग्धमपर्यात्रद्धि-त्रि-बतुरि-न्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-मनुष्यपायोग्यं च बझतः पश्चविंशतिः। तत्र पर्वातैकेन्द्रियप्रयोग्यायां पञ्जविंशतौ बध्यमानायां भन्ना विंशतिः, अपर्याप्तद्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय-तिर्यक्पञ्चेन्द्रिय-मनुष्यप्रा-योग्यायां तु बध्यमानायां प्रत्येकमेकैको मन इति, सर्वसम्बया पश्चविंशतिः । पर्याप्तेकेन्द्रिय-प्रायोग्यं बञ्चतः वर्ष्ट्विशतिः, तस्यां च बध्यमानायां भन्नाः वोडश । देवगतिप्रायोग्यं नरकगति-प्रायोग्यं वा बधतोऽष्टाविंशतिः । तत्र देवगतिप्रायोग्यायामष्टाविंशतौ अष्टौ मङ्गाः, नरकगति-प्रायोग्यायां त्वेक इति, सर्वसञ्जया नव । पर्यातद्वि-न्नि-चतुरिन्द्रिय-तिर्यक्पक्वेन्द्रिय-मन्ष्वप्रा-योग्यं बञ्चतामेकोनत्रिंशत् । तत्र पर्यासद्वि-त्रि-चतुरिन्दियभावीग्यायामेकोनत्रिंशति बध्यमानावां मत्येकमद्यावद्यौ भन्नाः, तिर्यक्पञ्चेन्द्रियप्रायोग्यायां षद् कत्वारिंशच्छतान्यद्याभिकानि ४६०८, मनुष्यगतिप्रायोग्यायामप्येतावन्त एव भक्ताः ४६०८, सर्वसञ्चया चत्वारिशदविकानि द्विन-वितशतानि ९२४०। या तु देवगतिपायोग्या तीर्थकरनामसहिता एकोनित्रशत सा मिच्या-इष्टेर्न बन्धमायाति, तीर्थकरनाम्नः सम्यक्त्वप्रत्ययत्वाद् मिथ्याद्दष्टेश्च तद्मावात् । पर्याप्तद्धि-न्नि-चतुरिन्द्रिय-तिर्यक्षञ्चेन्द्रियप्रायोग्यं बञ्चतिक्किशत् । तत्र पर्याप्तद्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियप्रायोग्यायां त्रिंशति बध्यमानायां प्रत्येकमष्टावष्टौ मङ्गाः, तिर्यक्पश्चेन्द्रियपायौग्यायां त्वष्टाधिकानि बट्च-त्वारिशच्छतानि ४६०८, सर्वसङ्गया द्वात्रिंशदुत्तराणि षद्चत्वारिशच्छतानि ४६३२। या च मनुष्यगतिप्रायोग्या तीर्थकरनामसहिता त्रिशत्, या च देवगतिप्रायोग्या आहारकद्विकसहिता. ते उने अपि मिध्याद्दष्टेने बन्धमामातः, तीर्वकरनामः सम्यक्त्यमत्वयत्वातः, आहारकनामस्त संबनकरायत्वात्। उक्तं च--

सैन्मचगुणनिमित्तं, तित्थयरं संजमेण आहारं। ( ) इति ।
त्रयोविंशत्वादिषु च बन्धस्थानेषु यथास्थां भक्तसञ्च्यानिरूपणार्थमियमन्तर्भाष्या—
वैंड पणवीसा खोसस्, नव चन्त्रस्था स्था य बाज्यया ।
वन्तिसुत्तरस्थायस्या मिष्कस्स बन्धविद्दी ॥ ८ ॥ सुनमा ॥

१ इत ऊर्थाम् -- छा॰ मन्यामम् -- २५३३॥ २ सम्मलबकुणिनिर्मः तीर्थकरं संगमेन आहारम् ॥ ३ २९७ प्रक्रमता ९ संस्थाका टिप्पणी अवलोकनीया ॥

तथा मिथ्याद्रष्टेनेव उदबस्थानानि, तथथा—एकविंशतिः चत्रविंशतिः पश्चविंशतिः पर्द-शतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनत्रिंशत् त्रिंशद् एकत्रिंशत् । एतानि सर्वाण्यपि नानानी-बापेक्षया यथा प्राक् सप्रपञ्चमुक्तानि तथाऽत्रापि वक्तव्यानि, केवलमाहारकसंयतानां वैकियसं-यतानां केवलिनां च सम्बन्धीनि न वक्तव्यानि, तेषां मिध्यादृष्टित्वाभावात् । सर्वसञ्जया मिध्या-दृष्टावृद्यस्थानमञ्जाः सप्त सहसाणि सप्त शतानि त्रिसप्तत्यिषकानि ७७७३ । तथाडि--एक-विशस्यदेये एकचत्वारिशत---तत्रैकेन्द्रियाणां पश्च, विकलेन्द्रियाणां नव, तिर्थक्पश्चेन्द्रियाणां नव, मनुष्याणां नव, देवानामष्टी, नारकाणामेकः । तथा चतुर्विशत्यदये एकादश, ते चैकेन्द्रियाणा-मेब. अन्यत्र चतुर्विशत्यदयस्याभावात । पश्चविशत्यदये द्वात्रिशत--तत्रैकेन्द्रियाणां सप्त. वैकि-यतिर्यक्पश्चेन्द्रियाणामधौ, वैकियमन्ष्याणामधौ, देवानामधौ, नारकाणामेकः । षडिशत्यदये षट शतानि ६००--तत्रैकेन्द्रियाणां त्रयोदश, विंकलेन्द्रियाणां नव, तिर्यक्पञ्चेन्द्रियाणां द्वे शते एकोननवत्यिके २८९, मनुष्याणामपि द्वे अते एकोननवत्यिके २८९। सप्तविंशत्युदये एक-त्रिंशत — तत्रैकेन्द्रियाणां पट . वैकियतिर्यक्पश्चेन्द्रियाणामष्टी, वैकियमन्ष्याणामष्टी, देवानामष्टी नारकाणामेकः । अष्टाविंशत्युदये एकादश शतानि नवनवत्यिषकानि ११९९ तत्र विकले-न्द्रियाणां षद् , तिर्थक्पश्चेन्द्रियाणां पश्च शतानि षट्सप्तत्यधिकानि ५७६, वैकियतिर्थक्पश्चेन्द्रि-याणां षोडश, मनुष्याणां पश्च शतानि षट्सप्तत्यिकानि ५७६, वैकियमनुष्याणामधौ, देवानां बोड्या, नारकाणामेकः । एकोनत्रिंशद्दये सप्तदश शतान्येकाशीत्यिषकानि १७८१-तत्र विकलेन्द्रियाणां द्वादश, तिर्यक्पश्चेन्द्रियाणामेकादश शतानि द्विपश्चाशद्धिकानि ११५२, वैक्रि-यतिर्यक्पन्नेन्द्रियाणां षोडश, मनुष्याणां पश्च शतानि षटसप्तत्यधिकानि ५७६, वैक्रियमनुष्या-णामष्ट्री, देवानां पोडश, नारकाणामेकः । त्रिंशददये एकोनत्रिंशच्छतानि चतुर्दशाधिकानि २९१४ — तत्र विकलेन्द्रियाणामष्टादश, तिर्यनपश्चेन्द्रियाणां सप्तदश शतान्यष्टाविंशत्यिषकानि १७२८. वैकियतिर्यक्पश्चेन्द्रयाणामधी, मन्प्याणामेकादश शतानि द्विपश्चाशद्विकानि ११५२, देवानामष्ट्री । एकत्रिंशदुदये एकादश शतानि चतुःषश्रधिकानि ११६४ तत्र विकलेन्द्रियाणां द्वादशः, तिर्यक्पश्चेन्द्रियाणामेकादश शतानि द्विपञ्चाशदिषकानि ११५२। सर्वसम्बया सप्त सहस्राणि सप्त शतानि त्रिसप्तत्यधिकानि ७७७३ ।

मिध्यादृष्टेः षट् सत्तास्थानानि, तद्यथा—द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अश्रीतिः अश्रसितिः । तत्र द्विनवतिः चतुर्गतिकानामपि मिध्यादृष्टीनामवसेया । यदा पुनर्नर-केषु बद्धायुष्को वेदकसम्यग्दृष्टिः सन् तीर्थकरनाम बद्धा परिणामपरावर्तनेन मिध्यात्वं गतो नरकेषु समुत्पद्यमानस्तदा तस्यकोननवितरन्तर्भृहूर्त्तं कालं यावद् लभ्यते, उत्पत्तेक्ष्वंमन्तर्भृहूर्त्तं नन्तरं तु सोऽपि सम्यक्तं मितपद्यते । अष्टाशीतिश्चतुर्गतिकानामपि मिध्यादृष्टीनाम् । षर्दशी-तिरशीतिश्चकेन्द्रियेषु यथायोगं देवगतिप्रायोग्ये नरकगतिप्रायोग्ये चोद्वलिते सित लभ्यते, एके-

९ सं०१ त० म० दिये वर्तमानस्य एँ ॥ २ सं०१ त० म० ंकलानां नं ॥ ३ सं०१ त० म० ंक्तिनां ॥ ५ सं १ त० म० खा० ंते । अशीतिस्कृति अन्वतेस्तीर्थकराहारकचतुष्टयादिष्ठ अयोवशस्त्र प्रकृतिह स्वह्मितास स्वस्थते एके ॥

न्द्रियमबाद् उद्घृत्य विकलेन्द्रियेषु तिर्यक्पश्चेन्द्रियेषु मनुष्येषु वा मध्ये समुत्पकानां सर्वपर्या-सिमाबादूर्ष्वभप्यन्तर्श्वहूर्ते कालं यावद् लम्यते, परतोऽवश्यं वैक्रियशरीरादिबन्धसम्भवाद् न लम्बते । अष्टसप्ततिस्तेजो-वायूनां मनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्व्योरुद्धलितयोः प्राप्यते । तेजो-वायु-मबाद् उद्घृत्य विकलेन्द्रियेषु तिर्यक्पश्चेन्द्रियेषु वा मध्ये समुत्पकानामन्तर्श्वहूर्तं कालं यावत् परतोऽवश्यं मनुष्यगति-मनुष्यानुपूर्व्योर्वन्धसम्भवात् ।

तदेवं सामान्येन मिथ्याद्रष्टेर्वन्ध-उदय-सत्तास्थानान्युक्तानि । सम्प्रति संवेध उच्यते—तत्र मिथ्याद्धेक्षवोविंशति बधतः प्रागुक्तानि नवाप्युदयस्थानानि सप्रमेदानि सम्भवन्ति । केवल-मेकविंशति-पश्चविंशति-सप्तविंशति-अष्टाविंशति-एकोनत्रिंशत्-त्रिंशद्रूपेषु षट्सुदयस्थानेषु देव-नैरियकानिकृत्व ये भन्नाः पाप्यन्ते ते न सम्भवन्ति । त्रयोविशतिर्हि अपर्याप्तैकेन्द्रियपा-योग्या, न च देवा अपर्याप्तैकेन्द्रियप्रायोग्यं बध्नन्ति, तेषां तत्रोत्पादाभावात् ; नापि नैरियकाः, तेषां सामान्यतोऽप्येकेन्द्रियप्रायोग्यबन्धासम्भवातः ततोऽत्र देव-नैरियकसत्कोद्यस्थानभङ्गा न प्राप्यन्ते । सत्ताम्थानानि पञ्च, तद्यथा-द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीनिः अष्ट-मप्ततिश्च । तत्रैकविंशति-चतुर्विंशति-पञ्चविंशति-पर्डिशत्युद्येषु पञ्चापि सत्तास्थानानि । नवरं पञ्चविंशत्युदये तेजो-वायुकायिकानधिकृत्याष्ट्रसप्ततिः प्राप्यते, षर्डिशत्युदये तेजो-वायुकायिकान् तेजो-बायभवाद उद्घत्य विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रियेषु मध्ये समुत्पन्नान् बाऽधिकृत्य प्राप्यते । समर्विशति-अष्टाविशति-एकोनत्रिशत्-त्रिंशद्-एकत्रिंशद्रपेषु पश्चसु अष्टसप्ततिवर्जानि शेषाणि प्रत्येकं चन्वारि चन्वारि सत्तास्थानानि । सर्वसम्बया सर्वाण्यदयस्थानान्यधिकृत्य त्रयोविंशति-बन्धकस्य चत्वारिंशत् सत्तास्थानानि । एवं पञ्चविशति-षड्विंशतिबन्धकानामपि वक्तव्यम्, केवरुमिह देवोऽप्यात्मीयेषु सर्वेष्वप्युदयस्थानेषु वर्तमान पर्याप्तकैकेन्द्रियप्रायोग्यां पश्चिविंशतिं षर्डिशिति च बभ्रातीत्यवसेयम् । नवरं पञ्चविंशतिबन्धे बादर-पर्याप्त-प्रत्येक-स्थिरा-ऽस्थिर-श्रमा-ऽश्म-दुर्भगा-ऽनादेय-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैरष्टी भन्ना अवसेयाः न शेषाः, सूक्ष्म-साधारणा-ऽपर्याप्तकेषु मध्ये देवस्योत्पादाभावात् । सत्तास्थानभावना पञ्चविंशतिबन्धे पर्डि्श-तिबन्धे च प्रागिव कर्तव्या । सर्वमञ्जया चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् सत्तास्थानानि । अष्टा-विंशतिबन्धकस्य मिथ्यादष्टेर्द्वे उदयस्थाने, तद्यथा — त्रिंशद् एकत्रिंशत् । तत्र त्रिंशत् तिर्य-क्पश्चेन्द्रिय-मनुप्यानिधकृत्य, एकत्रिशत् तिर्यक्पश्चेन्द्रियानेव । अष्टाविंशतिबन्धकम्य चत्वारि सत्ताम्थानानि, तद्यथा--द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टार्शातिः षडशीतिः । तत्र त्रिंशदुदये चत्वार्यपः; तत्राप्येकोननवतिर्यो नाम वेदकसम्यग्दष्टिर्गद्धतीर्थकरनामा परिणामपरावर्तनेन मिथ्यात्वं गतो नरकाभिमुखो नरकगतिप्रायोग्यामष्टाविशति बधाति तमिषकत्य वेदितव्याः रोपाणि पुनस्तिणि सत्तास्थानान्यविशेषेण तिर्थग्-मनुप्याणाम् । एकत्रिशदुदये एकोननवति-वर्जीन त्रीणि सत्तास्थानानिः एकोननवतिर्धिं तीर्थकरनामसहिता, न च तीर्थकरनाम तिर्यक्ष सम्भवति । सर्वसम्बया अष्ट(विशतिबन्धे सप्त सत्ताम्थानानि । देवगतिप्रायोग्यवर्जी शेषामेको-

१-२ सं १ ता मा हिर्नका ॥ ३ सं० सं० २ छा० हिय । सप्त ॥

निर्मिशतं विकलेन्द्रिय-तिर्थकपश्चेन्द्रियम्।योग्यां मनुष्यगतिप्रयोग्यां च बन्नतो मिथ्यादृष्टेः सामा-न्येन नवापि प्राक्तनानि उदयस्थानानि वद च सत्तास्थानानि, तचथा-- द्विनवितः एकोननवितः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिः । तत्रैकविशत्यवये सर्वाण्यपीमानि प्राप्यन्तेः तत्रा-प्येकोननवतिर्वद्धतीर्थकरनामानं मिथ्यात्वं गतं नैरियकमधिकृत्यावसेया, द्विनवतिरष्टाशीतिश्व देव-नैरियक-मनुज-विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-एकेन्द्रियानधिकृत्य. षडशीतिरशीतिस्य विकले-न्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-मनुज-एकेन्द्रियानधिकृत्य, अष्टसप्ततिरेकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रि-यानिषक्रत्य । चतुर्विशत्यद्ये एकोननवतिवर्जानि शेषाणि पश्च सत्तास्थानानि, तानि चैकेन्द्रि-यानेवाधिकृत्य वेदितव्यानि, अन्यत्र चतुर्विशत्यदयस्याभावात् । पश्चविंशत्यदये षडपि सत्ता-म्थानानि, तानि यथैकविंशत्यदये भावितानि तथैव भावनीयानि । षर्डिशत्यदये एकोननवति-वर्जीन शेषाणि पश्च सत्तास्थानानि, तानि प्रागिव भावनीयानिः एकोननवतिस्तु न रूम्यते, यतो मिध्यादृष्टेः सत एकोननवतिर्नरकेषूत्पर्धैमानस्य नैरियकस्य प्राप्यते न शेषस्य, न च नैरियकस्य षर्डिशत्युदयः सम्भवति । सप्तविशत्युद्येऽष्टमप्ततिवर्जानि शेषाणि पञ्च सत्तास्थानि-तत्रैकोननवतिः पागुक्तम्बरूपं नैरियकमधिकृत्य, द्विनवतिरष्टाशीतिश्च देव-नैरियक-मनुज-विक-लेन्द्रिय-तिर्यवपञ्चेन्द्रिय-एकेन्द्रियान विकृत्य, षडशीतिरशीतिश्च एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-तिर्यवप-श्चेन्द्रिय-मनुष्यानिष्कृत्य । अष्टसप्ततिम्तु न सम्भवति, यतः सप्तविशत्यद्यम्तेजो-वायवजीनामे-केन्द्रियाणामातप-उद्योतान्यतरसहितानां भवति, नारकादीनां वा, न च तेषामष्टसप्ततिः, तेषा-मवश्यं मनुष्यद्विकबन्धसम्भवात् । एतान्येव पञ्च सत्तास्थानान्यष्टाविंशत्यदयेऽपि-तत्रैकोन-नवितिर्द्धनवितरष्टाशीतिश्च प्रागिव भावनीया, षडशीतिरशीतिश्च विकलेन्द्रिय-तिर्यवपश्चेन्द्रिय-मनुप्यानिषक्कत्य वेदितव्या । एवमेकोनित्रंशददयेऽप्येतान्येव पश्च सत्तास्थानानि भावनीयानि । त्रिंशदुद्ये चत्वारि, तद्यथा-द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः । एतानि विकले-न्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-मनुष्यानिधकृत्य वेदिनव्यानि । एकोननवतिन्तु न प्राप्यते, यतः सा वेदकसम्यग्दृष्टेः सतो बद्धतीर्थकरनाम्नो मिथ्यात्वं गतस्य नैरयिकस्य प्राप्यते. न च नैरयि-कस्य त्रिंशदुदयोऽस्ति । एकत्रिंशदद्येऽप्येतान्येव चत्वारि, तानि च विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पञ्चे-न्द्रियानिषक्तत्य द्रष्टव्यानि । सर्वमञ्जया मिथ्यादृष्टेरेकोनित्रंशतं बध्नतः पश्चचत्वारिंशत् सत्ता-म्थानानि । या तु देवगतिप्रायोग्या एकोनित्रिशत् सा मिथ्याद्दष्टर्न बन्धमायाति, कारणं प्रागे-वोक्तम् । मनुष्य-देवगतिप्रायोग्यवर्जौ शेषां त्रिशतं विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रियप्रायोग्यां ब्रभतः सामान्येन पागुक्तानि नवोदयम्थानानि एकोननवतिवर्जानि च पश्च पश्च सत्तास्थानानि । एको-ननवतिस्तु न सम्भवति, एकोननवतिसत्कर्मणस्तिर्यगातिप्रायोग्यवन्धारम्भासम्भवात् । तानि च पश्च पश्च सत्तास्थानानि एकविंशनि-चतुर्विंशति-पश्चविंशति-पश्चिंशत्युदयेषु प्रागिव भावनीयानि । सप्तविंशति-अष्टाविंशति-एकोनत्रिंशत्-त्रिंशद्-एकत्रिंशदूपेषु च पुश्चसु उदयस्थानेषु अष्टसप्तति-वर्जानि शेषाणि चत्वारि चत्वारि भावनीयानि, अष्टसप्ततिप्रतिषेधे कारणं प्रागुक्तमनुसरणीयम् ।

<sup>े</sup> छा० मुद्रि० रेख वेदितन्या, अर्थ ॥ २ इत ऊर्ष्वम्—छा० म० प्रन्याप्रम् २६३० ॥ ३ सं० सं० १ सं० २ त० म० छा० सा मिथ्यारष्टेः सं ॥ ४ म० छा० मुद्रि० व्वाणि प्रत्येकं बला ॥

सर्वसङ्गया मिथ्याद्रष्टेस्विञ्चतं बञ्जतश्यत्वारिंशत् सत्तास्थानानि । मनुजगति-देवगतिमायोग्या तु त्रिंशद् मिथ्याद्रष्टेर्न बन्धमायाति, मनुजगतिमायोग्या हि त्रिंशत् तीर्थकरनामसहिता, देवगति-प्रायोग्या त्वाहारकं-तीर्थकरनामसहिता, ततः सा कशं मिथ्याद्रष्टेर्वन्धमायौति !।

तदेवमुक्तो मिथ्याद्दष्टेर्वन्थ-उदय-सत्तास्थानसंवेधः। सम्प्रति सासादनस्य धन्ध-उदय-सत्ता-स्वानान्युच्यन्ते--"तिग सत्त दुगं" ति त्रीणि बन्धस्थानानि, तद्यथा-अष्टाविंशतिः एकोन-त्रिंशत् त्रिंशत् । तत्राष्टाविंशतिर्द्विधा-देवगतिपायोग्या नरकगतिपायोग्या च । तत्र नरकगति-प्रायोग्या सासादनस्य न बन्धमायाति, देवगतिप्रायोग्यायाश्च बन्धकास्तिर्यवपश्चेन्द्रिया मनुष्याश्च। तस्यां चाष्टार्विश्वतौ बध्यमानायामधौ भन्नाः। तथा सासादना एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियास्ति-र्यक्पचेन्द्रिया मनुष्या देवा नैरियकाश्च तिर्यक्पचेन्द्रियप्रायोग्यां मनुष्यगतिप्रायोग्यां वा एकोन-त्रिंशतं बधन्ति न शेषाम् । अत्र च मङ्गाश्चतुःषष्टिशतानि ६४००, तथाहि-सासादना यदि तिर्यक्पश्चेन्द्रियपायोग्याम् अथवा मनुष्यगतिपायोग्याम् एकोनत्रिंशतं बधन्ति तथापि न ते हुण्ड-संस्थानं सेवार्ते च संहननं बझन्ति, मिथ्यात्वोदयाभावात् ; ततश्च तिर्यवपश्चेन्द्रियमायोग्यामेको-नित्रशतं ब्रध्नतः पश्चभिः संस्थानैः पश्चभिः संहननैः प्रशस्ता-ऽप्रशस्तविहायोगतिभ्यां स्थिरा-ऽस्थिराभ्यां ग्रुमा-ऽशुमाभ्यां सुभग-दुर्भगाभ्यां सुस्वर-दुःस्वराभ्याम् आदेया-ऽनादेयाभ्यां यशः-कीर्ति-अयशःकीर्तिभ्यां च भन्ना द्वात्रिंशच्छतानि ३२००: एवं मन्ष्यगतिप्रायोग्यामपि बध्नतो द्वात्रिशच्छतानि ३२००: ततः सर्वसम्बया चतुःषष्टिशतानि ६४०० भवन्ति । तथा सासा-दना एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियास्तिर्यक्पञ्चोन्द्रिया मनुष्या देवा नैरियका वा यदि त्रिंशतं बघ्नन्ति तर्हि तिर्यक्पश्चेन्द्रियप्रायोग्यामेवोद्योतसहितां न शेषाम् । तां च बझतां प्रागिव भक्तकानां द्वार्त्रि-अच्छतानि ३२०० । सर्वबन्धस्थानभ**क्तसञ्च्या अष्टाधिका**नि पण्णवतिशतानि ९६०८ ।

उक्तरूपभक्तसञ्च्यानिरूपणार्थमियमन्त्रभाष्यगाथा-

अंद्व य सय चीबद्विं, बत्तीस सया य सार्संणे मेया। अद्वावीसार्रसुं, सञ्चाणऽद्वहिंग छण्णउर्द ॥ ९ ॥

सुगमा ॥

सासादनस्योदयस्थानानि सप्त, तद्यथा—एकविंशतिः चतुर्विंशतिः पश्चविंशतिः पश्चिविंशतिः पश्चिवेंशत्यः प्रकृतिंशत्यः विद्यानिंधकृत्य वेदितव्यः । नरकेषु सासादनो नोत्पद्यत इति कृत्वा तद्विषय एकविंशत्युद्यो न गृद्यते । तत्रैकेन्द्रियाणामेकविंशत्युद्ये वादरपर्याप्तकेन सह यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिभ्यां यौ द्वौ भन्नौ तावेव सम्भवतः, न शेषाः, स्कृतेषु अपर्याप्तकेषु च मध्ये सासादनस्योत्पादाभावात् । अत एव विकलेन्द्रियाणां तिर्यवपश्चिन्द्रियाणां मनुष्याणां च प्रत्येकमपर्याप्तकेन सह य एकैको भन्नः स इह न सम्भवति, किन्तु शेषा एव । ते च विकलेन्द्रियाणां द्वौ द्वौ इति षट्, तिर्य-

१ सं०१ सं०२ त० म० "कद्विकनामस"॥ २ मुद्रि० "यानि १ इति ॥ ३ मुद्रि० "न्ति, तथा-स्वाभाष्यातः; त"॥ ४ अत्र २१७ प्रष्ठगता ९ संख्याका टिप्पणी अवलोकनीया ॥ ५ मुद्रि० चोसद्वि । स्वा० चउसद्वि । म० चउसद्वी ॥ ६ स्वा० मुद्रि० "सणे भणि" ॥

क्पक्रेन्द्रियाणामधी, मनुष्याणामप्यष्टी, देवानामप्यष्टी, सर्वसञ्जया एकक्सित्यद्ये द्वार्किसत् । चतुर्विश्वत्यदय एकेन्द्रियेषु मध्ये उत्पन्नमात्रस्य, अत्रापि बादरपर्याप्तकेन सह यशःकीर्ति-अय-शःकीर्तिभ्यां यौ द्वौ मन्नौ तावेव सम्भवतः, न शेषाः, सक्ष्मेषु साधारणेषु तेजो-वानुषु च मध्वे सासादनस्योत्पादासम्मवात् । पश्चविंशत्युदयो देवेषु मध्ये उत्पन्नमात्रस्य प्राप्यते न शेषस्य, तत्र चाष्टौ भक्ताः, ते चै स्थिरा-ऽस्थिर-श्रभा-ऽश्रभ-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैरवसेयाः । पर्दि-शत्युद्यो विकलेन्द्रिय-तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-मनुष्येषु मध्ये उत्पन्नमार्त्रस्यावसेयः, अत्राप्यपर्यासकेन सह य एकैको मनः स न सम्भवति, अपर्याप्तकमध्ये सासादनस्योत्पादाभावात् . शेषास्त सम्भवन्ति। ते च विकलेन्द्रियाणां प्रत्येकं द्वौ द्वाविति पद्, तिर्थक्पश्चेन्द्रियाणां द्वे शते अष्टा-शीत्यधिके २८८, मनुष्याणामपि द्वे शते अष्टाशीत्यधिके २८८, सर्वसञ्जया पश्चिशत्युद्ये पश्च शतानि द्व्यशीत्यधिकानि ५८२ । सप्तविंशति-अष्टाविंशत्युदयौ न सम्भवतः, तौ हि उत्प-त्त्यनन्तरमन्तर्मुहूर्ते गते सति भवतः, सासन्दिनैभावश्चोत्पत्त्यनन्तरमुत्कर्षतः किश्चिद्नवडाविक-कामात्रं कॉर्ड भवति, तत एतौ सासादनस्य न प्राप्येते । एकोनत्रिशद्द्यो देव-नैरियकाणां स्व-स्थानगतानां पर्याप्तानां प्रथमसम्यक्त्वात् प्रच्यवमानानां प्राप्यते । तत्र देवस्यैकोनत्रिंशदृद्ये भक्का अष्टी, नैरियकस्थैक इति, सर्वसञ्जया नव । त्रिंशदृदयस्तिर्यग्-मनुष्याणां पर्याप्तानां प्रथम-सम्यक्त्वात् प्रच्यवमानानां देवानां वा उत्तरवैक्रिये वर्तमानानां सामादनानाम् । तत्र तिरश्चां मनुष्याणां च त्रिंशदुद्ये प्रत्येकं द्विपञ्चाशद्धिकान्येकादश शतानि ११५२, देवस्याष्टी, सर्वस- त्रया त्रयोविश्चातिश्चतानि द्वादशाधिकानि २३१२ । एकत्रिशद्दयस्तिर्यक्पञ्चन्द्रयाणां पर्याप्तानाः प्रथमसम्यक्त्वात् प्रच्यवमानानाम् । अत्र भङ्गा एकादश शतानि द्विपञ्चाशद्धिकानि ११५२ ।

उक्तरूपाया एव मक्रसङ्ख्याया निरूपणार्थमियमन्तर्भाष्यगाथा-

र्वत्तीस दोन्नि अट्ट य, वासीयसया य पंच नव उदया। बारहिगा नेवीसा, बावन्नेकारस सया य ॥ १०॥ स्रुगमा ॥

सर्वभन्नसञ्ज्या सप्तनवत्यधिकानि चन्वारिशच्छनानि ४०९७।

सासादनम्य द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—द्विनवतिरष्टाशीतिश्च । तत्र द्विनवतिर्य आहारक-चतुष्टयं बद्धा उपशमश्रेणीतः प्रतिपतन् सासादनभावमुपगच्छति तस्य रुभ्यते, न शेषस्य । अष्टाशीतिश्चतुर्गतिकानामपि सासादनानाम् ।

सम्प्रति संवेध उच्यते—तत्राष्टाविंशतिं बद्धतः सासादनस्य द्वे उदयस्थाने, तथया— त्रिंशद् एकत्रिंशत् । अष्टाविंशतिर्हि सामादनस्य बन्धयोग्या भवैति देवगतिविषया, न च कर-

९ सं० १ ता० म० व सुभग-दुर्भगा-ऽऽदेयाना-ऽनादेय-यशः ॥ २ सं० २ °त्रस्य, अत्राप्य ॥ १ सं० सं० २ 'नश्रोत्य ॥ ४ सं० सं० २ 'लम्, ततः ॥ ५ म० मुद्धि० न सम्भवतः । एको ॥ ६ अत्र २९७ प्रश्नाता ९ संख्याका टिप्पणी इष्टन्या ॥ ७ सं७ १ त० 'वतीति दे० ॥

जापर्यासः सासादनो देवमतिप्रायोग्यं ब्राप्ति, ततः शेषा उदया न सम्भवन्ति । तैत्र मनुष्यमविक्रत्य त्रिशदुदये द्वे अपि सत्तास्थाने । तिर्ववपश्चिन्द्रियसासादनानिषक्कत्याष्टाशीतिरेव, यतो
द्विनवित्रपश्चमश्रेणीतः प्रतिपततो रुभ्यते, न च तिरश्चामुपश्मश्रेणिसम्भवः । एकत्रिशदुदयेऽप्यष्टाशीतिरेव, यत एकत्रिशदुदयस्तर्थवपश्चिन्द्रयाणाम् । न च तिरश्चां द्विनवितः सम्भवित,
पागुक्तयुक्तेः । एकोनित्रशतं तिर्थवपश्चेन्द्रय-मनुष्यप्रायोग्यां ब्राप्तः सासादनस्य सप्ताप्युदयस्थानानि । तत्र एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-तिर्थवपश्चेन्द्रिय-मनुष्य-देव-नैरियकाणां सासादनानां स्वीयस्वीयोद्वयस्थानेषु वर्तमानानामेकमेव सत्तास्थानम् अष्टाश्चीतिः । नवरं मनुष्यस्य त्रिशदुदये
वर्तमानस्योपश्मश्रेणीतः प्रतिपततः सासादनस्य द्विनवितः । एवं त्रिशद्बन्धकस्यापि वक्तव्यम् ।
सर्वाण्यप्युदयस्थानान्यिकृत्य सामान्येन सर्वसञ्चया सासादनस्याष्टौ सत्तास्थानानि ।

सम्प्रति सम्यग्निध्यादृष्टेर्बन्ध-उदय-सत्तास्थानान्यभिषीयन्ते—"दुग तिग दुगं"ति द्वे बन्ध-म्थाने, तद्यथा—अष्टाविंगतिः एकोनित्रिंशत् । तत्र तिर्यग्-मनुष्याणां सम्यग्निध्यादृष्टीनां देव-गितप्रायोग्यमेव बन्धमायाति, ततस्तेषामष्टाविंशतिः, तत्र मङ्गा अष्टौ । एकोनित्रिंशद् मनुष्य-गितप्रायोग्यं वध्ननां देव-नैरियकाणाम्, अत्राप्यष्टौ भङ्गाः । ते चोभयत्रापि स्थिरा-ऽस्थिर-ग्रुभाऽशुभ-यशःकीर्ति-अयशःकीर्तिपदैरवसेयाः । शेषास्तु परावर्तमानप्रकृतयः शुभा एव सम्य-मिथ्यादृष्टीनां बन्धमायान्ति, ततः शेषभङ्गा न प्राप्यन्ते ।

त्रीण्युदयस्थानानि, तद्यथा—एकोनित्रशत् त्रिशद् एकत्रिशत् । तत्रैकोनित्रशति देवानिधक्रत्याष्ट्री भक्ताः, नैरियकानिधक्रत्येकः, सर्वसम्भया नव । त्रिशति तिर्यक्पश्चेन्द्रियानिधक्रत्यं सर्वपर्याप्तिपर्याप्तयोगयानि द्विपञ्चाशदिधकान्येकादश शतानि ११५२, मनुप्यानिधक्रत्यं एकादश शतानि द्विपञ्चाशदिधकानि ११५२, सर्वसम्भया त्रयोविशतिशतानि चतुरिधकानि २३०४। एकत्रिशदुवयस्तिर्यक्पञ्चेन्द्रियानिधक्रत्य, तत्र भक्ता द्विपञ्चाशदिधकान्येकादश शतानि ११५२। सर्वोदयस्थानभक्तसम्भया चतुर्श्विशच्छतानि पञ्चषष्ट्यधिकानि ३४६५।

हे सत्तास्थाने, तद्यथा-हिनवतिः अष्टाशीतिश्व।

सम्प्रति संवेध उच्यते—सम्यग्मिथ्यादृष्टेरष्टाविशतिबन्धकस्य द्वे उदयस्थाने, तद्यथा— त्रिंशद् एकत्रिंशत् । एकैकस्मिलुदयस्थाने द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—द्विनवतिरष्टाशीतिश्च । एकोनत्रिंशद्धन्धकस्य एकमुदयम्थानम्—एकोनित्रिंशत् । अत्रापि ते एव द्वे सत्तास्थाने । तदेवमेकैकस्मिलुदयस्थाने द्वे द्वे सत्तास्थाने इति सर्वसङ्ख्या षट् ।

१ छा० मुद्रि० अत्र मनुष्यानिष ॥ २ सं० १ त० त्य भना द्विषया । म० मुद्रि० त्य अष्टाविंगत्यिकानि सप्तदश शतानि १७२८, मनुष्यानिषकत्य एकादश शतानि द्विपश्चाशद्धिकानि १९५२, सर्वसंख्यया अष्टाविंशतिशतानि अशीत्यधिकानि २८८० । एकत्रिंशतुद्यस्तिर्यक्षिकित्यानिधकृत्य, तत्र भन्ना द्विपश्चाशद्धिकान्येकादश शतानि १९५२ । सर्वोदयस्थानभन्नमंख्या चत्वारिंशच्छतानि एकचत्वारिंशद्धिकानि ४०४१ । द्वे सत्तास्याने ॥ ३ सं० १ त० त्य भन्ना एका ॥

सम्प्रत्यविरतसम्यग्द्रष्टेर्बन्ध-उदय-सत्तास्थानान्यभिषीयन्ते—"तिगऽह चउ" ति त्रीणि बन्ध-स्थानानि, तद्यथा—अष्टाविंशतिः एकोनिर्वेशत् विंशत् । तत्र तिर्यक्-मनुष्याणामविरतसम्यग्द्रहीनां देवगतिप्रायोग्यं बध्रतामष्टाविंशतिः, अत्राष्टौ भङ्गाः । अविरतसम्यग्द्रप्टयो हि तिर्यक्-मनुष्या न शेषगतिप्रायोग्यं बध्रन्ति, तेन नरकगतिप्रायोग्या अष्टाविंशतिर्न रुभ्यते । मनुष्याणां
देवगतिप्रायोग्यं तीर्थकरसिहतं बध्रतामेकोनिर्विशत्, अत्राप्यष्टौ भङ्गाः । देव-नैरियकाणां मनुष्यगतिप्रायोग्यं बध्रतामेकोनिर्विशत्, अत्रापि त एवाष्टौ भङ्गाः । तेषामेव मनुष्यगतिप्रायोग्यं
तीर्थकरसिहतं बध्रतां त्रिशत्, अत्रापि त एवाष्टौ भङ्गाः ।

अष्टावुदयस्थानानि, तद्यथा—एकविंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चिविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टा-विंशतिः एकोनित्रंशत् विंशद् एकित्रंशत् । तत्रैकिविंशत्यद्यो नैरियक-तिर्यक्पम्चिन्द्रय-मनुष्य-देवानिषकृत्य वेदितव्यः क्षायिकसम्यग्दष्टेः, पूर्वबद्धायुष्कस्य एतेषु सर्वेष्वपि तस्य सम्भवात् । अविरतसम्यग्दृष्टिश्चापर्याप्ठकेषु मध्ये नोत्पद्यते, ततोऽपर्याप्तकोदयवर्जाः शेर्षभङ्गाः सर्वेऽपि वेदितव्याः। ते च पञ्चविंशतिः—तत्र तिर्यक्पम्चिन्द्रयानिषकृत्याष्टौ, मनुष्यानिषकृत्याष्टौ, देवान-प्यिकृत्याष्टौ, नैरियकानिषकृत्येकः । पञ्चविंशति-सप्तविंशत्युद्यौ देव-नैरियकान् वैकियतिर्वक्रममुष्याश्चािषकृत्यावसेयौ । तत्र नैरियकः क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्वेदकसम्यग्दृष्टिर्वो, देविज्ञविधसम्यग्दृष्टिरिप। उक्तं च चूर्णौ—

पैणवीस-सत्तवीसोदया देव-नेरइए विउन्नियतिरिय-मणुए य पङ्कल, नेरइगो खइग-वेयगसम्महिट्टी, देवो तिविहसम्महिट्टी वि । ( ) इति ।

भक्का अत्र सर्वेऽप्यात्मीया आत्मीया द्रष्टव्याः । षश्चिशत्युदयः तिर्यङ्ग-मनुष्याणां क्षायिक-वेदक-सम्यग्दष्टीनाम् । औपशमिकसम्यग्दृष्टिश्च तिर्यङ्ग-मनुष्येषु मध्ये नीत्पद्यत इति त्रिविधसम्यग्दृष्टी-नामिति नोक्तम् । वेदकसम्यग्दृष्टिता च तिरश्चो द्वाविंशतिसत्कर्मणो वेदितव्या । अष्टाविंशति-एकोनित्रंशदुदयौ नैरयिक-तिर्यङ्-मनुष्य-देवानाम् । त्रिंशदुदयम्तिर्यक्पश्चेन्द्रिय-मनुष्य-देवानाम् । एकत्रिंशदुदयस्तिर्यक्पश्चेन्द्रियाणाम् । भक्का आत्मीया आत्मीयाः सर्वेऽपि द्रष्टव्याः ।

चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा— त्रिनवितः द्विनवितः एकोननवितः अष्टाशीितश्च । तत्र योऽप्रमत्तसंयतोऽपूर्वकरणो वा तीर्थकरा-ऽऽहारकसिहतामेकत्रिशतं बद्धा पश्चादिवरतसम्यम्दृष्टि-देवो जातस्तमिषकृत्य त्रिनवितः । यस्त्वाहारकं बद्धा परिणामपरावर्तनेन मिथ्यात्वमुपगम्य चतस्यणां गतीनामन्यतमस्यां गताबुत्पन्नस्तस्य तत्र तत्र गतौ भूयोऽपि सम्यक्तवं प्रतिपन्नस्य द्विनवितः । देव-मनुष्येषु मध्ये मिथ्यात्वमप्रतिपन्नस्यापि द्विनवितः प्राप्यते । एकोननवित्वेव-नैरियकमनुष्याणामविरतसम्यग्दृष्टीनाम् , ते हि त्रयोऽपि तीर्थकरनाम समर्जयन्ति । तिर्थक्षु तीर्य-करनामसत्कर्मा नोत्पचत इति तिर्थक् न गृहीतः। अष्टाशीतिश्चतुर्गतिकानामविरतसम्यग्दृष्टीनाम् ।

९ मण् छाण् 'वा भ' ॥ २ पव्यविशति-समर्विशत्युवयौ देवनैरियकान् वैक्रियतिइ-मनुष्यांश्व प्रतीत्य, नैरियकः क्षायिक-वेदकसम्यग्विः, देवक्रिविधसम्यग्वधिःरि ॥ ३ मण् मुद्रिण "त्वमनुग" ॥

सम्मति संवेभ उच्यते तत्राविरतसम्यग्द्रष्टेरष्टाविंशतिबन्धकस्य अष्टावप्युद्यस्थानानि, तानि तिर्यक्-मनुष्यानिषक्रत्य। तत्रापि पश्चविंशति-सप्तविंशत्युदयौ वैक्रियतिर्यक्-मनुष्यानिषक्रत्य। एकैकस्मिन्द्रयस्थाने, द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा-द्विनवतिरष्टाशीतिश्च । एकोनत्रिंशद्, द्विधा---देवगतिप्रायोग्या मनुष्यगतिप्रायोग्या च । तत्र देवगतिप्रायोग्या तीर्थकरनामसहिता, तां च मनुष्या एव बभ्रन्ति । तेषां चोदयस्थानानि सप्त, तद्यथा-एकविंशतिः पश्चविंशतिः पश्चिन शतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रिंशत् त्रिंशत् । मनुष्याणामेकत्रिंशक सम्भवति । एकैकस्मिन्नदयस्थाने द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा--त्रिनवतिः एकोननवतिश्च । मनुष्यगतिपा-योग्यां चैकोनत्रिंशतं बधन्ति देव-नैर्यिकाः । तत्र नैर्यिकाणामुदयस्थानानि पञ्च, तद्यथा — एकविंशतिः पश्चविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनत्रिंशत् । देवानां पश्च तावदेतान्येव, षष्ठं त त्रिंशत , सा चोद्योतवेदकीनां देवानामवगन्तव्या । एकैकिस्मैन्नदयस्थाने द्वे द्वे सत्ता-' स्थाने, तद्यथा—द्विनवितरष्टाशीनिश्च । मनुष्यगतिप्रायोग्यां त्रिंशनमविस्तसम्यग्दृष्टयो देवा नैर-यिकाश्च नभ्रन्ति । तत्र देवानामुदयस्थानानि षद् तान्येव । तेषु उदयस्थानेषु प्रत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने - त्रिनवतिरेकोननवतिश्च । नैरयिकाणामुद्यस्थानानि पञ्च, तेषु प्रत्येकं सत्तास्थान-मेकोननवतिरेव, तीर्थकरा-ऽऽहारकसत्कर्मणो नरकेषुत्पादाभावात् । तदेवं सामान्येनैकविंशत्यादिषु त्रिंशस्पर्यन्तेषुद्रयस्थानेषु सत्तास्थानानि प्रत्येकं चत्वारि चत्वारि, तद्यथा--त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिश्च । एकत्रिंशदुदये द्वे-द्विनवतिरष्टाशीतिश्च । सर्वसम्मया त्रिंशत् ।

सम्प्रति देशविरतस्य बन्धादिस्थानान्युच्यन्ते—"दुग छ चउ" ति देशविरतस्य द्वे बन्बस्थाने, तद्यथा—अष्टाविंशतिरेकोनिर्त्रिशत् । तत्राष्टाविंशतिर्मनुष्यम्य तिर्यक्पन्नेन्द्रियस्य वा देशविरतस्य देवगतिप्रायोग्या, तत्राष्टौ भन्नाः । सैव तीर्थकरसिंहता एकोनिर्त्रिशत्, सा च मनुष्यस्येव, तिर्देश्चस्तीर्थकरसत्कर्म-बन्धाभावात्, अत्राप्यष्टौ भन्नाः ।

षड् उदयस्थानानि, तद्यथा—पश्चविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनित्रंशत् श्रिशद् एकित्रंशत् । तत्राद्यानि चत्वारि वैक्रियतिर्यङ्ग्मनुष्याणाम् । अत्र मनुष्याणामेकैक एव भक्कः, तिरश्चामाद्ययोरेकैकोऽन्तिमयोस्तु द्वौ द्वौ, सर्वपदानां प्रशम्तत्वात् । त्रिंशत् स्वभावस्थानां तिर्यङ्ग्मनुष्याणाम्, प्रत्येकमत्र भक्ककानां चतुश्चत्वारिंशं शतम् १४४, तश्च षड्भिः संस्थानैः षड्भिः संहनैः सुस्वर-दुःस्वराभ्यां प्रशस्ताऽप्रशस्तविद्ययोगतिभ्यां च जायते । दुर्भगा-ऽनादेया-ऽयशः-कीर्तिनासुदयो गुणप्रत्ययादेव न भवतीति तदाश्चिता विकल्पा न प्राप्यम्ते । वैक्रियतिरश्चां एको भक्कः—एकत्रिंशत् । तिरश्चामत्रापि त एव भक्काः १४४ । सर्वसङ्गया चत्वारि शतानि त्रिचत्वारिश्वतिकानि ४४३ ।

९ सं० १ सं० १ सं० २ त० °कानामवं ॥ २ सं० १ सं० २ त० म० छा० °स्मिन् दे दे ॥ ३ सं० सं० १ सं० २ त० म० ेषु प्रत्ये ॥ ४ सत्कर्म च बन्धक सत्कर्म-बन्धी, तीर्थकरस्य सत्कर्म-बन्धी तीर्थकरस्यकर्म-बन्धी, तयोरमावस्तीर्थकरस्यकर्म-बन्धामावस्तस्मादिति विमहः ॥ ५ छा० मुद्रि० 'स्यानामपि तिर्थ ॥ ६ सं० सं० २ 'न्ते । वैकियतिर्यग्मनुष्याणां प्रत्येकमेकैको म ॥ ७ सं० छा० मुद्रि० 'झाः १४४ । चत्वारि सत्ता ॥

चस्वारि सत्तास्थानानि, तथथा—त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशितिश्च । तत्र योऽप्रमत्तोऽपूर्वकरणो वा तीर्थकरा-ऽऽहारकं बद्धा परिणामहासेन देशविरतो जातः तस्य त्रिनवतिः । शेषाणां भावनाऽविरतसम्यग्देष्टेरिव कर्तव्या ।

सम्प्रति संवेध उच्यते—तत्र मनुष्यस्य देशविरतस्याष्टाविंशतिबन्धकस्य पश्च उदयस्थानानि, तद्यथा—पश्चविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनिर्त्रिशत् तिंशत् । एतेषु च प्रत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—द्विनवितरष्टाशीतिश्च । एवं तिरश्चोऽपि, नवरं तस्यैकिर्त्रश्चदुदयो-ऽपि वक्तव्यः, तत्रापि चैते एव द्वे सत्तास्थाने । एकोनिर्त्रश्चन्धो मनुष्यस्यैव देशविरतस्य, तस्योदयस्थानान्यनन्तरोक्तान्येत्र पश्च, तेषु प्रत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—त्रिनवितरेकोन-नवितश्च । तदेवं देशविरतस्य पश्चविंशत्यादिषु त्रिंशत्पर्यन्तेषु चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि । एकत्रिशदुद्वे द्वे सत्तास्थाने । सर्वसञ्चया द्वाविंशतिः २२ ।

सम्प्रति प्रमत्तसंयतस्य बन्धादिस्थानान्युच्यन्ते—"दुग पण चउ" ति प्रमत्तसंयतस्य द्वे बन्धस्थाने, तद्यथा—अष्टाविंशतिरेकोनत्रिंशत् । एते च देशविरतस्येव भावनीये ।

पञ्चोदयस्थानानि, तद्यथा पञ्चित्रिशतिः सप्तविशतिः अष्टाविशतिः एकोनित्रशत् त्रिशत्। एतानि सर्वाण्यप्याहारकसंयतस्य वैक्रियसंयतस्य वा वेदितव्यानि । त्रिशत् स्वभावस्थसंयतस्य न्यापि । तत्र वैक्रियसंयतानामाहारकसंयतानां च पृथक् पृथक् पृथक् पृश्चविशति-सप्तविशत्यद्वययोः प्रत्येकमेकेको भक्तः ४, अष्टाविशतावेकोनित्रिशति च ह्रौ ह्रौ ८, त्रिशति चैकेकः २ । सर्व-सङ्ख्या चतुर्दश १४। त्रिशदुदयः स्वभावस्थस्यापि पाप्यते । नत्र चतुश्चत्यारिश शतं भक्तानाम् १४४, तच्च देशविरतस्येव भावनीयम् । सर्वसङ्ख्याऽष्टपञ्चाशदिषकं शतम् १५८ ।

चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा-- त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिश्च ।

सम्प्रति संवेध उच्यते अष्टाविंशतिबन्धकम्य पश्चम्वप्युदयस्थानेषु प्रत्येकं द्वे द्वे सत्ता-स्थाने, नद्यथा—द्विनवितरष्टाशीतिश्च । तत्राहारकसंयतम्य द्विनवितरेव, आहारकसंस्कर्मा बाहारकशरीरमुत्पादयैतीति तस्य द्विनवितरेव । वैकियसंयतम्य पुनर्द्वे अपि । तीर्थकरनाम-संस्कर्मा चाष्टाविंशति न बधातीति त्रिनवितरेकोनवितश्च न प्राप्यते । एकोनिर्त्रिशद्धन्धकस्य पश्चस्वप्युदयस्थानेषु प्रत्येकं द्वे द्वे मत्ताम्थाने, तद्यथा—त्रिनवितरेकोननवित्रश्च । तत्राहारकसं-यतम्य त्रिनवितरेकोननिर्विश्वद्वन्थकस्य नियमतस्तिर्थकरा-ऽऽहारकसद्भावात् । वैकियसंयतस्य पुनर्द्वे अपि । तदेवं प्रमत्तसंयतस्य सर्वेष्वप्युदयस्थानेषु प्रत्येकं चत्वारि सत्तास्थानानि प्राप्यन्त इति । सर्वसङ्खया विंशतिः २० ।

इदानीमप्रमत्तसंयतस्य बन्धादीन्युच्यन्ते—"चउ दुग चउ" ति अप्रमत्तसंयतस्य चत्वारि बन्धस्थानानि, तद्यथा—अष्टाविद्यतिः एकोनित्रंशत् त्रिंशद् एकत्रिशत् । तत्राचे हे प्रमत्तसंय-

१ सं० मुद्रि० यति तनस्तस्य ॥ २ सं० अपि सत्तास्थाने । ती ॥

तस्येव माननीये । सैवाद्याविश्वतिराहारकद्विकसहिता त्रिंशत् । आहारकद्विक-तीर्धकरसहिता त्वेकित्रस्त् । एतेषु चतुर्ष्वपि बन्धस्थानेषु भन्न एकैक एव वेदितव्यः, अस्थिरा-ऽशुभा-ऽवशः-कीर्तीनामप्रमत्तस्यते बन्धाभावात् ।

द्वे उदयस्थाने, तथथा—एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् । तत्रैकोनित्रिंशद् यो नाम पूर्वे प्रमत्तसंयतः सम् आहारकं वैकियं वा निर्वर्त्य पश्चादप्रमत्तमावं गच्छति तस्य प्राप्यते, अत्र द्वौ मङ्गौ—एको वैकियस्य, अपर आहारकस्य । एवं त्रिंशदुदयेऽपि द्वौ मङ्गौ । समावस्वस्याप्यप्रमत्तः संयतस्य त्रिंशदुदयो भवति, तत्र भङ्गाश्चदुश्चत्वारिंशं शतम् १४४ । सर्वसङ्गयाऽष्टचत्वारिंशं शतम् १४८ ।

सत्तास्थानानि चत्वारि, तद्यथा---त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिश्च ।

सम्प्रति संवेध उच्यते -- अष्टार्विशतिबन्धकस्य द्वयोरप्युदयस्थानयोरेकैकं सत्तास्थानम् अष्टाशीतिः । एकोनिर्जिशह्वन्धकस्यापि द्वयोरप्युदयस्थानयोरेकैकं सत्तास्थानम् — एकोननवितः । त्रिंशह्वन्धकस्यापि द्वयोरप्युदयस्थानयोरेकैकं सत्तास्थानम् — द्विनवितः । एकत्रिंशह्वन्धकस्यापि द्वयोरप्युदयस्थानयोरेकैकं सत्तास्थानम् — त्रिनवितः । यस्य हि तीर्थकरमाहारकं वा सत् स नियमात् तद् बभ्राति, तेनैकैकस्मिन् बन्धे एकैकमेव सत्तास्थानम् । सर्वस्थ्ययाऽष्टौ ।

सम्प्रत्यपूर्वकरणस्य बन्धादीन्युच्यन्ते—"पणगेग चउ" ति अपूर्वकरणस्य पश्च बन्ध-स्थानानि, तद्यथा—अष्टाविंशतिः एकोनत्रिंशत् त्रिशद् एकत्रिंशद् एका च। तत्राद्यानि चत्वारि अप्रमत्तसंयतस्येव द्रष्टव्यानि । एका तु यशःकीर्तिः, सा च देवगतिप्रायोग्यबन्धव्यवच्छेदे सित वेदितव्या ।

एकमुद्यस्थानम् — त्रिंशत् । अत्र वज्रर्षभनाराचसंहनन-षट्संस्थान-सुस्वर-दुःस्वर-प्रशस्ता-ऽप्रशस्तविहायोगतिभिर्भक्ताश्चतुर्विशतिः २४ ।

अन्ये त्वाचार्या बुवते—आधर्सहननश्रयान्यतमसंहननयुक्ता अप्युपशमश्रेणी प्रतिपद्यन्ते तन्मतेन भक्का द्विसप्तिः । एवमनिवृत्तिवादर-सूक्ष्मसम्पराय-उपशान्तमोहेण्वपि द्रष्टव्यम् ।

चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा--- त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिश्च ।

सम्प्रति संवेध उच्यते—अष्टाविंशति-एकोनिंशित्-िंशित्-एकत्रिंशद्व-एकत्रिंशद्व-धकानां त्रिंशदुवये सत्तास्थानानि यथाक्रममष्टाशीतिः एकोननवितः द्विनवितः त्रिनवितश्च। एकविधवन्धकस्य त्रिंश-दुवये चत्वार्यपि सत्तास्थानानि, कथम् १ इति चेव् उच्यते—इहाष्टाविंशति-एकोनिंशित्-िंशिशव्-एकत्रिंशद्व-एकत्रिंशद्व-धकाः प्रत्येकं देवगतिप्रायोग्यवन्धव्यवच्छेदे सत्येकविधवन्धका भवन्ति, अष्टा-विंशत्यादिवन्धकानां च यथाक्रममष्टाशीत्यादीनि सत्तास्थानानि, तत एकविधवन्धे चत्वार्यपि भाष्यन्ते ॥ ४९॥

<sup>1</sup> सं0 १ त0 म० °तरसं° ॥ २ सं0 छा० <sup>०</sup>पि सत्तास्थानानि प्राप्य ॥

सम्मस्थितपृत्तिपादरस्य बन्धादिस्थानाम्युच्यन्ते—"एवेगमप्ट" वि अनिपृत्तिपादरस्यकं बन्ध-स्वानम्—वशःकीर्तिः । एकमुद्यस्थानम्—त्रिसत् । अष्टी सत्तास्थानानि, त्रव्या—त्रिमपतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिः अश्रीतिः एकोनाशीतिः वहसत्तिः प्रवासतिः व्यासतिः वससतिः प्रवासतिः वससतिः प्रवासतिः वस्तावितः वनायानिः वस्तावितः वससतिः प्रवादश्चः न शीयते । त्रवोदशस्य च नामस्य वभाकमं त्रिनवत्वादेः शीणेष्ट्रपितनानि चत्वारि सत्तास्थानानि भवन्ति । वन्ध-उदय-स्थानमेदा-माबादश्च संवेधो न सम्भवतीति नाभिषीयते ।

स्वित्रसम्परायस्य बम्धादौन्युच्यन्ते—"एगेगमष्ट" ति स्क्ष्मसम्परायस्यैकं बन्धस्थानम्— यशःकीर्तिः । एकमुदयस्थानम्—त्रिंशत् । अष्टौ सत्तास्थानानि, तानि चानिष्टत्तिवादरस्येव वेदितव्यानि । तत्राचानि चत्वार्पुपशमञ्जेण्यामेव, उपरित्तनानि तु क्षपक्षञेण्याम् ।

"छउमस्वकेविकिषाणं" इत्यादि । छैचस्विजनाः—उपज्ञान्तमोहाः क्षीणमोहास्य, केविल-जिनाः—समोगिकेविलनोऽमोगिकेविलनस्य, तेषां यथाक्रममुदय-सत्तास्थानानि—"एक चरू" इत्यादीनि । तत्रोपशान्तमोहस्वैकसुदयस्थानस्—त्रिंशत् ।

चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा---त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशौतिश्च ।

क्षीणकषायस्यैकमुद्यस्थानम् — त्रिंशत् । अत्र भङ्गाश्चतुर्विशतिरेव, वज्रर्षभनाराचसंहन-नयुक्तस्यैव क्षपकश्रेण्यारम्भसम्भवात् । तत्रापि तीर्थकरसत्कर्मणः क्षीणमोहस्य सर्वे संस्थानादिः मशस्तमित्येक एव भङ्गः ।

चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा-अशीतिः एकोनाशीतिः षट्सप्ततिः पश्चसप्ततिश्च । एकोनाशीति-पश्चसप्तती अतीर्थकरसत्कर्मणो वेदितव्ये । अशीति-पद्सप्तती तु तीर्थकरसत्कर्मणः ।

सयोगिकेविलनोऽष्टाबुदयस्थानानि, तद्यथा—विश्वतिः एकविश्वतिः पर्विश्वतिः ससर्विश्वतिः अद्यविश्वतिः एकोनिश्रिशत् त्रिञ्चद् एकत्रिशत् । एतानि सामान्यतो नाम उदयस्थानिबन्तायां सप्तपद्यं विश्वतानीति न भूयो विश्वयन्ते ।

चस्नारि सत्तास्थानानि, तद्यथा---अज्ञीतिः एकोनाक्षीतिः षद्सप्ततिः वद्सप्ततिः ।

सम्प्रति सैवेध उच्चते स च जीवस्थानेषु पर्याससंज्ञिद्वारे यथा कृतस्तवाऽत्रापि मार्चयितच्यः ।

अयोगिकेविलनो द्वे उदयस्थाँने, तद्यथा—नव अष्टी च । तत्राष्ट्रोदको**उतीर्धकराबोगिकेव**-हिनः, नवीदयस्तीर्थकरायोगिकेविलनः ।

षट् सत्तास्थानानि, तद्यथा—अशीतिः एकोनाशीतिः षट्सप्ततिः पश्चसप्ततिः नव अष्टौ चै। सम्प्रति संवेध उच्यते—तत्राष्टोदये त्रीणि सत्तास्थानानि, तद्यथा—एकोनाशीतिः पश्चस-

९ सं १ त० म० °ने वेदितव्ये, तथ° ॥ २ सं० सं० २ मुद्रिए च । तत्राष्टी ध

सितः अडी च। तकाचे हे नावव् द्विचरमसमयस्तावत् माप्नेते, चरमसमवेऽहो । मनोदवे त्रीचि सत्तास्थानानि, तचया---अशीतिः चट्सप्ततिः नव च । तकाचे हे वावव् हिचरमसमयः, चरमसमये नव ॥ ५०॥

सबैवं युगस्थानकेषु वन्ध-उदय-सत्तास्थानान्युकानि । सान्धतं गर्स्यादिषु मार्गभास्थानेषु तानि चिचिन्तियेषुः प्रथमतो गतिषु तावत् चिन्तयज्ञाह----

## ् दो छक्तऽह चडकं, पण नव एकार छक्तगं उदया। नेरइआंइसु संता, ति पंच एकारस चडकं॥ ५१॥

नैरियक-तिर्गग्-मनुष्य-देवानां यथाक्रमं द्वे षड् अष्टी चत्वारि बन्धस्थानानि । तत्र नैरिय-काणामिमे द्वे, तद्यथा—एकोनित्रंशत् त्रिंशत् । तत्रैकोनित्रंशत् मनुष्यगतिप्रायोग्या तिर्यमाति-प्राचीग्या च वेतित्रव्या । त्रिंशत् तिर्थवपश्चेन्द्रिवप्रायोग्या उचीतसिहता, मनुष्यगतिप्रायोग्या तु तीर्थकरसिहता । मन्नान्धे प्रागुक्ताः सर्वेऽपि इष्टव्याः ।

तिरश्चां षड् बन्धस्थानानि, तद्यथा—त्रयोविंशतिः पश्चविंशतिः षश्चिंशतिः अञ्चाविंशतिः एकोनित्रिंशत् त्रिंशत् । एतानि प्रागिव सप्रमेदानि वक्तव्यानि । केवलमेकोनित्रैंशत् त्रिंशस्य या तीर्बकरा-ऽऽहारकसहिता सा न वक्तव्या, तिरश्चां तीर्बकरा-ऽऽहारकवन्धासम्मवास् ।

देवस्य चत्वारि बन्धस्थानानि, तद्यथा—पद्मविशतिः पित्तिशतिः एकोनिर्विशत् त्रिशत् । अत्र पद्मविशतिः पित्तिशत् पर्याप्त-वादर-मत्येकसहितमेकेन्द्रियप्रायोग्यं बधतो वेदितव्या । अत्र पद्मविशतिः पर्वेशतिश्च पर्याप्त-वादर-मत्येकसहितमेकेन्द्रियप्रायोग्यं बधतो वेदितव्या । अत्र स्थिर-शुमा-ऽशुम-बद्यःकीर्ति-अवशःकीर्तिमिरष्टौ मङ्गाः । विश्वेशतिः आतप-उद्योत्तान्यतरसहिता भवति, ततोऽत्र भङ्गाः बोडश । एकोनिर्विशव् ममुष्यगतिप्रायोग्या तिर्यवपद्मेन्द्रियप्रायोग्या च सप्तमेदाऽवसेया । त्रिशत् पुनस्तिर्यवपद्मेन्द्रियप्रायोग्या च सप्तमेदाऽवसेया । त्रिशत् पुनस्तिर्यवपद्मेन्द्रियप्रायोग्या उद्योतस्य मेदोपेता ४६०८ प्रागिर्वं वक्तव्या । या तु मनुष्यगतिप्रायोग्या तिर्यवस्त्रमेदिता तत्र स्थिरा-ऽस्थिर-शुमा-ऽशुम-यशः कीर्ति-अवशःकीर्तिमिरष्टौ भङ्गाः ।

सम्प्रायुदयस्थानान्यभिषीयन्ते—"पण नव एकार छक्कगं उत्या" । नैरविकाणां पर्धे 'उद्याः' उदयस्थानानि, तषया—एकविंशतिः पश्चविंशतिः सत्तविंशतिः अद्यविंशतिः एकोन-निंशत् । एतानि समनेदानि प्राणिव वक्तव्यानि ।

<sup>े</sup> सं० सं० १ सं० २ त० सा० व्यक्ति संता, ॥ २ सा० सुद्धि० "व वर्षकायि आड़"॥ १ सं० १ त० म० "शतिः पर्या" ॥ ४ मुद्धि० "व सप्रभेदा वर्षा"॥ ५ सं० १ त० म० "ब बदयस्थाना"॥

तिरक्षां नव उदयस्थानानि, तद्यथा—एकविश्वतिः वतुर्विश्वतिः पश्चिष्वतिः पश्चिष्वतिः पश्चिष्वतिः पश्चिष्वतिः पश्चिष्वतिः प्रस्विश्वतिः अष्टाविश्वतिः एकोनिर्विशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् । एतानि एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-सवैक्रिया-उवैक्रियतिर्यक्पश्चेन्द्रियानिषकृत्य सप्रमेदानि प्रागिव वक्तव्यानि ।

मनुष्याणामेकादशोदयस्थानानि, तद्यथा—विंशतिः एकविंशतिः पश्चविंशतिः विश्विंशतिः विश्विंशतिः विश्विंशतिः विश्विंशतिः सप्तविंशतिः प्रकोनिर्विंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशद् नव अष्टौ च । एतानि च स्व-भावस्थमनुष्य-वैक्रियमनुष्या-ऽऽहारकसंयत-तीर्थकरा-ऽतीर्थकरसयोगि-अयोगिकेविंशनोऽिषकृत्य-प्राग्वद् भावनीयानि ।

देवानां षड् उदयस्थानानि, तद्यथा—एकविंशतिः पञ्चविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनिंशितः पञ्चविंशतिः पञ्चविंशतिः एकोनिंशित् विंशतिः प्रतान्यपि प्रागेव सप्रपञ्चमुक्तानि, न भूय उच्यन्ते ।

सम्प्रति सत्तास्थानान्यभिषीयन्ते—"संता ति पंच एकारस चउकं" । नैरियकाणां सत्ता-स्थानानि त्रीणि, तद्यथा—द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिश्च । एकोननविर्वद्धतीर्थकरनाञ्चो मिथ्यात्वं गतस्य नरकेषूत्पद्यमानस्थावसेया । त्रिनवितम्तु न सम्भवति, तीर्थकरा-SSहारकसत्कर्भणो नरकेषुत्पदाभावात् ।

तिरश्चां पद्म सत्तास्थानानि, तद्यथा—द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्ट-सप्ततिश्च । तीर्थकरसम्बन्धीनि क्षपकसम्बन्धीनि च सत्तास्थानानि न सम्भवन्ति, तीर्थकरनान्नः सपकश्रेण्याश्च तिर्थक्ष्वभावात् ।

मनुष्याणामेकादश सत्तास्थानानि, तद्यथा—त्रिनवितः द्विनवितः एकोननवितः अष्टाशीितः पद्यातिः अशितिः एकोनाशीितः षट्सप्तिः पञ्चसप्तिः नव अष्टौ च । अष्टसप्तित्तु न सम्मवित, मनुष्याणामवश्यं मनुष्यद्विकसम्भवात् ।

देवानां चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा—त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिः। शेवाणि तु न सम्भवन्ति, शेवाणि हि कानिचित् एकेन्द्रियसम्बन्धीनि कानिचित् क्षपक-सम्बन्धीनि, ततः कथं तानि देवानां भवितुमर्हन्ति !।

सम्मति संवेध उच्यते — नैरियक स्य तिर्यगातिमायोग्यामेकोनित्रंशतं बञ्चतः पश्च उदय-स्थानाित, तािन चानन्तरमेवोक्तािन । तेषु प्रत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा — द्विनवितः अष्टा-स्थाितः। तीर्थकरसत्कर्मणस्तिर्यगातिमायोग्यबन्धासम्भवाद् एकोननविति रूभ्यते। मनुष्यगितमा-योग्यां त्वेकोनित्रंशतं बञ्चतः पश्चस्वप्युदयस्थानेषु प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानािन, तद्यथा — द्विनवितः एकोननवितः अष्टाशीतिश्च। तीर्थकरसत्कर्मा हि नरकेष्ट्रपक्षो यावद् मिथ्यादिष्टस्ताबद् एकोनित्रंशतं बञ्चाति, सम्यक्तं तु प्रतिपन्नस्थिशतम्, तीर्थकरनामकर्मणोऽपि बन्धात् । तिर्यगा-तिपायोग्यासुष्योतसहितां त्रिंशतं बञ्चतः पश्चस्वप्युदयस्थानेषु प्रत्येकं द्वेद्वे सत्तास्थाने, तथ्या—

<sup>ी</sup> सं १ त० म० "करसयो ।।

द्विनवितरष्टाशीतिश्च । एकोननवत्यमावमावना प्रामिव भावनीया । मनुष्यगतिप्रायोग्यां तीर्थक-रनामसहितां त्रिंशतं बञ्चतः पञ्चस्वप्युदयस्थानेषु प्रत्येकमेकैकं सत्तास्थानम्—एकोननवतिः । सर्ववन्यस्थान-उदयस्थानापेक्षया सत्तास्थानीनि चत्वारिशत् ।

सम्प्रति तिरश्चां संवेध उच्यते - त्रयोविंशतिबन्धकस्य तिरश्च एकविंशत्यादीनि नव उदयस्थानानि, तानि चानन्तरमेवोक्तानि । तत्राधेषु चतुर्षु एकविंशति-चतुर्विंशति-पश्चविंशति-विश्वातिरूपेषु प्रत्येकं पश्च पश्च सत्तास्थानानि, तद्यथा--द्विनवतिः अष्टाशीतिः वडशीतिः अशीदिः अष्टसप्ततिः। इहाष्टसप्ततिस्तेजो-वायून् तद्भवादुद्भृतान् वाऽधिकृत्य वेदितव्या। शेषेषु तु सप्तविंशत्यादिषु पश्चसुद्यस्थानेषु अष्टसप्ततिवर्जानि चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि । सप्तविंश-त्याचदयेषु हि नियमैती मनुष्यगतिद्विकसम्भवादष्टसप्ततिनी लभ्यते । एवं पश्चविशति-पश्चिश-ति-एकोनर्त्रिशत्-त्रिंशद्धन्धकानामपि वक्तव्यम् । नवरमेकोनत्रिंशतं मनुष्यगतिप्रायोग्यां बधैतः सर्वेष्वप्युदयस्थानेष्वष्टसप्तिनवर्जानि चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि । अष्टाविशतिबन्धकस्य अष्टानुदयस्थानानि, तद्यथा--एकर्विशनिः पश्चविंशतिः पद्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनत्रिशत् त्रिंशद् एकत्रिंशत् । तत्रैकविंशति-पश्चिंशति-अष्टाविंशति-एकोनत्रिंशत्-त्रिंशद्पाः पश्च उदयाः क्षायिकसम्यग्दष्टीनां वेदकसम्यग्दष्टीनां वा द्वाविंशतिसत्कर्मणां पूर्वबद्धायुषामवगन्तव्याः। एकैकस्मिश्च द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा--द्विनवतिः अष्टाशीतिश्च । पश्चविंशति-सप्तविंशत्युद्यौ वैक्रियतिरश्चां वेदितव्यौ, तत्रापि ते एव द्वे द्वे सत्तास्थाने । त्रिंशदु-एकत्रिंशदुदयौ सर्वपर्या-प्तिपर्याप्तानां सम्यादृष्टीनां मिथ्यादृष्टीनां वाऽवसेयौ । एकैकरिंगश्च त्रीणि त्रीणि सत्तास्थानानि. तद्यथा हिनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिश्च । षडशीतिर्मिथ्यादृष्टीनामवगन्तव्या । सम्यग्दृष्टीनां तु न सम्मवति, तेषामवद्यं देवद्विकादिवन्धसम्भवात् । तदेवं सर्वबन्धस्थान-सर्वोदयस्थानापेक्षया सत्तास्थानानां द्वे शते अष्टादशाधिके २१८, तथाहि-नत्रयोविंशति-पश्चविंशति-पर्द्विशति-एकोनित्रंशत्-त्रिंशद्बन्धकेषु प्रत्येकं चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् , अष्टाविंशतिबन्धे चाष्टादश ।

सम्प्रति मनुष्याणां संवेध उच्यते—तत्र मनुष्यस्य त्रयोविंशतिवन्धकस्योदयाः सप्त, तद्यथा—एकविंशतिः पश्चविंशतिः पश्चिंशतिः सप्तिंशत्युदयौ च वैक्रियकारिणो वेदि-तव्यौ। एकैकिंस्मध्यतारि चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा—द्विनवितः अष्टाशीतिः षडशीतिः अश्चीतिश्च। नवरं पश्चविंशत्युदये सप्तविंशत्युदये च द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—द्विनवितः अष्टाशीतिश्च; शेषाणि तु सत्तास्थानानि तीर्थकर-क्षपकश्चेणि-केर्वेलि-शेषगतिप्रायोग्याणीति न सम्मवन्तिः सर्वसञ्चया चतुर्विंशतिः । एवं पश्चिवंशति-पश्चिशतिवन्धकानामपि वक्तव्यम् । मनुजगतिप्रायोग्यां तिर्थगतिप्रायोग्यां चैकोनित्रंशतं त्रिंशतं च बन्नतामप्येवमेव । अष्टाविंशति-

९ सं०२ छा० मुद्रि० °नानि त्रिंशत् ॥ २ इत ऊर्ध्वम्—छा० प्रन्थाप्रम्–२९३० ॥ ३ सं०१ त० म० °प्रतां ॥ ४ मुद्रि० °वाः संयतोद ॥ ५ सं० छा० मुद्रि० °न्ति । त्रयोविंशतिबन्ध-कस्य पव ॥ ६ छा० मुद्रि० °विलसम्बन्धीनि सेंचगतिप्रायोग्याणि चेति इत्ला न ॥

बन्धकानां सप्त उत्याः, तथ्या --- एकविशतिः पश्चविशतिः पश्चितिः सप्तविशतिः अद्यापि-शतिः एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् । तत्रैकविशति-बह्विधात्यदयौ अविरतसम्बन्धेः करणापयीसस्य । पञ्चविंशति-सप्तरिंशत्युदयौ वैकियस्याहारकसंयतस्य या । अद्यविंशति-एकोनिर्वशतौ अवि-रतसम्यादेशीनां वैकियकारिणामाहारकसंयतानां च । त्रिंशत सम्यादशीनां मिथ्यादशीनां वा । एकैकस्मिन् द्वे द्वे सत्तास्थाने, तथथा-द्विनवतिः अष्टाशीतिश्व । आहारकसंयतस्य द्विनव-तिरेव । त्रिंशदुवये चत्वारि सत्तास्थानानि, तद्यथा--द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाक्षीतिः पद-श्रीतिश्च । तत्रैकोननवतिर्नरकगतिप्रायोग्यामद्याविशति बञ्जतो मिध्याद्वद्वेरवसेश्व । सर्वसञ्च्या-ऽद्याविशतिवन्थे षोडश सत्तास्थानानि । देवगतिपायोग्यामेकोनिश्रतं तीर्थकरसिंहतां वस्रतः सप्त उदयस्थानानि, तानि चाष्टाविंशतिबन्धकानामिव द्रष्टव्यानि । नवेरं त्रिंशदुद्यः सम्य-ग्द्रहीनामेव वक्तव्यः, यत एकोनत्रिंशद्धन्यस्तीर्थकरनामसहितः, तीर्थकरनाम च बन्धमान्याति सम्यम्द्रष्टीनामिति । सर्वेप्वपि चोदयस्थानेषु पत्नेकं हे हे सत्तास्थाने. तद्यथा-विनवतिः एको-ननवतिश्व। आहारकसंयतस्य त्रिनवतिरेव । सर्वसञ्चया चतुर्दश । आहारकसहितां त्रिंशतं बभ्रतो द्धे उदयस्थाने, तद्यथा-एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् । तत्र यो नामाऽऽहारकसंयतोऽँन्तिमकालेऽप्रम-त्तस्तं मैति एकोनिविश्वद् वेदितव्या, अन्यत्रैकोनिविश्वति आहारकवन्धहेतीर्विशिष्टसंयमस्यासम्भ-बात् । द्वयोरप्युदयस्थानयोः प्रत्येकमेकैकं सत्तास्थानम्-द्विनवतिः । एकत्रिश्चद्वन्धकस्य एक-मुदयस्थानम् — त्रिंशत् ; एकं सत्तास्थानम् — त्रिनवतिः । एकविधवन्धकस्यैकमुदयस्थानम् — त्रिंशत् ; अष्टौ सत्तास्थानानि, तद्यथा---त्रिनवतिः द्विनवतिः एकोननवतिः अष्टाशीतिः अशीतिः एकोनाशीतिः षद्सप्ततिः पञ्चसप्ततिश्च । सर्ववन्धस्थान-उदयस्थानापेक्षया सत्तास्थानानि शतमे-कोनप्रश्निकम् १५९, तद्यथा-- त्रयोविंशति-पञ्चविंशति-पञ्चित्रतिक्वेषु प्रत्येकं चत्रविंशति-श्रतुर्विंशतिः, अष्टाविंशतिबन्धे षोडश, मनुज-तिर्यग्गतिमास्रोग्यैकोनत्रिशह्नन्धे प्रत्येकं चतुर्विश-तिश्चतुर्विंशतिः, देवगतिप्रायोग्यतीर्थकरसहितैकोनत्रिंशद्भन्धे चतुर्दश, एकत्रिशद्भन्धे एकस. एकप्रकृतिबन्धेऽष्टाविति । बन्धाभावे उदयस्थान-सत्तात्थानयोः परस्परसंवेधः सामान्यतः संवे-धिचन्तायामिव वेदितव्यः ।

सम्प्रति देवानां संवेध उच्यते—तत्र देवानां पश्चविंशतिबन्धकानां षद्स्वप्युद्यस्थानेषु प्रत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने, तद्यथा—द्विनवितः अष्टाशीतिश्च । एवं षिंशति-एकोनितंशद्वर्य-कानामपि वेदितन्यम् । उद्योतसिहतां तिर्यक्पश्चित्रियप्रायोग्यां त्रिंशतमपि बध्नतामेवमेव । तीर्थकरसिहतां पुनिश्चिशतमर्थाद् मनुष्यगतिप्रायोग्यां बध्नतां षद्स्वपि उद्यस्थानेषु द्वे द्वे सत्ता-स्थाने, तद्यथा—त्रिनवितः एकोननवित्था । सर्वसङ्ख्या सत्तास्थानानि षष्टिः ॥५१॥

तदेवं गतिमाश्रित्वोक्तम् । सम्प्रति इन्द्रियमाश्रित्वाभिषीयते---

<sup>ी</sup> छा० मुद्रि० °ग्दृष्टिवैकिवाहारकसंबतावाम् । त्रिं ॥ २ छा० मुद्रिः "वरनिद् त्रि" ॥

३ आहारकमोक्षकाले इत्वर्थः ॥ ४ खा० सं० मुद्रि० प्रतीत्यैको॰ ॥ ५ अप्रमतं विद्ययेखर्थः ॥ ६ सं०१ त० म० खा० "स्वानावा" ॥

### र्ग विगर्कियय समके, पण पंच प जह पंचडामाणि । पण क्षेत्राक्यमा, पण पण बारस य संताणि ॥ ५२ ॥

एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियाणां यथाक्रमं बन्धस्थानानि पञ्च पञ्च अष्टौ। तत्रैकेन्द्रिया-णाममूनि पञ्च बन्धस्थानानि, तद्यथा—त्रबोविंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चितिः एकोनित्रिंशत् त्रिञ्चत् । तत्र देवगतिप्रायोग्यामेकोनित्रिंशतं त्रिञ्चतं च वर्जियित्या रोषा सर्वाण्यपि सर्वगतिप्रा-बोग्याणि सप्रभेदानि वक्तव्यानि । विकलेन्द्रियाणां त्रयाणामपि इमान्येव पञ्च पञ्च बन्धस्था-नानि । पञ्चेन्द्रियाणां सर्वाण्यपि बन्धस्थानानि सर्वगतिप्रायोग्याणि सप्रमेदानि द्रष्टव्यानि ।

सम्मत्युदयस्थानान्युच्यन्ते—" पण छक्केकारुदय " ति एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पश्चेन्द्रि-याणां यथाक्रमं पश्च षड् एकादश उदयस्थानानि । तत्रैकेन्द्रियाणाममूनि पश्च उदयस्थानानि, तद्यथा—एकविंशतिः चतुर्विंशतिः पश्चिवंशतिः पश्चिशतिः सप्तविंशतिश्चः; एतानि सप्रमेदानि प्रागिव वेदितव्यानि । विकलेन्द्रियाणां षड् उदयस्थानानि, तद्यथा—एकविंशतिः पश्चिश्चितिः अष्ठाविंशतिः एकोनित्रंशत् त्रिंशद् एकत्रिंशत् ; एतान्यपि यथाऽधस्तादुक्कानि तथैव वक्तव्यानि । पश्चेन्द्रियाणाममून्येकादशोदयस्थानानि, तद्यथा—विंशतिः एकविंशति पश्चविंशतिः पश्चिन्द्रियाणाममून्येकादशोदयस्थानानि, तद्यथा—विंशतिः एकविंशतिः पश्चेन्द्रियाणां सप्रमेदानि वक्तव्यानि ।

सम्प्रति सत्तास्थानान्युच्यन्ते—"पण पण बारस य संताणि" ति एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पश्चे-न्द्रियाणां यथाक्रमं पश्च पश्च द्वादश सत्तास्थानानि । तत्रेकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियाणां पश्च इमानि,तश्चश— द्विनवतिः अष्टाश्रीतिः पदशीतिः अष्टीतिः अष्टसप्ततिश्च । पश्चेन्द्रियाणां सर्वाण्यपि सत्तास्थानामि ।

तदेवं सामान्यतो बन्ध-उदय-सत्तास्थानान्युक्तानि । सम्प्रति संबेध उच्यते—एकेन्द्रियाणां त्रयोविंशतिवन्धकानामाचेषु चतुर्द्दयस्थानेषु पूर्वोक्तानि पद्म पद्म सत्तास्थानानि, सप्तविंशत्यदये त्रष्टसप्ततिवर्जानि शेषाणि चत्वारि; एवं पद्मविंशति-पिंद्वेशति-पिकोनिंत्रिशत्-तिंशहरूचकाना-मिष वक्तव्यम् ; सर्वसङ्क्ष्यया सत्तास्थानानि विंशं शतम् १२० । विकलेन्द्रियाणां त्रयोविंशति-वन्धकानामेकविंशत्यदये पिंद्वंत्रत्ये च पद्म पद्म सत्तास्थानानि, शेषेषु तु चतुर्षदयस्थानेषु अध्सप्ततिवर्जानि शेषाणि चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि; एवं पद्मविंशति-पिकोनिंशत्-एकोनिंशत्-विंशहरूचकानामपि वक्तव्यम् ; सर्वसङ्क्ष्या सत्तास्थानानि त्रिशं शतम् १३० । पद्मिन्दिन्याणां त्रयोविंशतिवन्धकानां षड् उत्यस्थानानि, तद्यथा—एकविंशतिः पिंद्वंशतिः अष्टार्विन्शतिः एकोनित्रिशत् त्रिंशद् एकत्रिशत् ; एतानि तिर्यक्पक्षेन्द्रियान् मनुष्यांश्चाधिकृत्य भावनी-वानि । अत्रैकविंशत्युदये पिंद्वंशत्यदये च पद्म पद्म अनन्तरोक्तानि सत्तास्थानानि, शेषेषु त्रवेष्यप्रसप्ततिवर्जानि शेषाणि चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि, सर्वसङ्क्षया पिंद्वंशतिः सत्तान्यानि । पद्मविंशतिवन्धकस्तानि शेषाणि चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि, सर्वसङ्क्षया पिंद्वंशतिः पद्मिन्शतिः पद्मिनिंशतिः ।

९ मुद्रि० छा० °दानि बन्धस्थानि वक्त ।। २ सं० १ त० म० °दयस्थाने व्य ॥

त्युदये च पश्च पश्चानन्तरोक्तानि सत्तास्थानानि । पश्चविज्ञत्युदये सप्तविज्ञत्युदये च हे हे सत्तास्थाने, तद्यथा--द्विनवतिः अष्टाशीतिश्व । शेषेष्वष्टाविश्वत्यदिषु चतुर्षृदयस्थानेषु प्रस्वेक-मष्टसप्ततिवर्जानि शेषाणि चत्वारि चत्वारि सत्तास्थानानि । सर्वसञ्चया त्रिंशत् सत्तास्थानानि । एवं वर्डिशतिबन्धकानामपि । अष्टाविशतिबन्धकानामष्टाबुदयस्थानानि, तद्यशा—एकविशतिः पश्चिविश्वतिः पश्चिश्वतिः सप्तविश्वतिः अष्टाविश्वतिः एकोनिर्त्रिशत् त्रिशत् एकत्रिशत् । एतानि तिर्यक्पश्चेन्द्रय-मनुष्यानधिकृत्य वेदितव्यानि । एकविंशत्यादिष्वेकोनित्रंशस्पर्यन्तेषु प्रत्येकं द्वे द्वे सत्तास्थाने. तद्यथा--द्विनवतिः अष्टाशीतिश्च । त्रिंशदुदये चत्वारि--द्विनवतिः एकोननवितः अष्टाशीतिः षडशीतिश्च । एकोननवतिस्तीर्थकरनामसत्कर्मणो मिध्याद्दष्टेर्नरकगतिप्रायोग्यं बन्नतो मनुष्यस्यावसेया, शेषाणि पुनः सामान्यतस्तिरश्चो मनुष्यान् वाऽधिकृत्य वेदितव्यानि । एक-त्रिशद्देये त्रीणि, तद्यथा—द्विनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिश्च । एतानि तिर्यक्पश्चेन्द्रियाणाम-वसेयानि, अन्यत्र पश्चेन्द्रियस्य सत एकत्रिशद्भदयाभावात् । षडशीतिश्च मिथ्यादृष्टीनां तिर्य-क्पश्चेन्द्रियाणामवसेया, न सम्यग्दृष्टीनाम् , सम्यग्दृष्टीनामवस्यं देवद्विकवन्धसम्भवेनाष्ट्राञ्चीतिस-म्भवात् । अत्र सर्वसञ्चया सत्तास्थानान्येकोनविंशतिः १९ । एकोनतिंशद्वन्थकस्य तान्येवा-ष्टाबुदयस्थानानि । तत्रैकर्विशत्यदये पश्चिंशत्यदये च सप्त सप्त सत्तास्थानानि । तद्यथा---हिनवतिः अष्टाशीतिः षडशीतिः अशीतिः अष्टसप्ततिः त्रिनवतिः एकोननवतिः । तत्र तिर्यग्ग-तिपायोग्यामेकोनत्रिंशतं बध्नत आद्यानि पञ्च. मन्ष्यगतिप्रायोग्यां बध्नत आद्यानि चत्वारि. देवगतिप्रायोग्यां बध्नतोऽन्तिमे द्वे । अष्टाविंशति-एकोनत्रिंशत्-त्रिंशदुदयेषु एतान्येवाष्ट्रसप्तति-वर्जीनि षद् षद् सत्ताम्थानानि । एकत्रिंशदुद्ये आद्यानि चत्वारि । पश्चविंशति-सप्तविंशत्य-दययोः पुनरिमानि चत्वारि चत्वारि सत्ताम्थानानि, तद्यथा —द्विनवतिः अष्टाशीतिः त्रिनवतिः एकोननवतिश्च । सर्वाह्मस्थापना - 🐫 🛬 🛬 🛬 🛬 🚉 💐 सर्वसङ्ख्योकोनत्रिश-द्बन्धे चतुश्चत्वारिंशत् सत्तास्थानानि । त्रिंशद्बन्धकस्यापि तान्येवाष्टावृदयस्थानानि, तान्येव च प्रत्येकं सत्तास्थानानि । केवलमिहैकविंशत्युद्ये आद्यानि द्विनवति-अष्टाशीति-षडशीति-अशीति-अष्टसप्ततिरूपाणि पञ्च सत्तास्थानानि निर्यग्गतिप्रायोग्यामेव त्रिंशतं बधतो वेदित-न्यानि, न मनुष्यगतिप्रायोग्याम्, तस्यास्तीर्थकरनामसहितत्वात् । देवगतिप्रायोग्या तु त्रिंशदा-हारकद्विकसहिता सा एकविंशत्युदये न सम्भवति । त्रिनवति-एकोननवती मनुष्यगतिपा-योग्यां त्रिंशतं बध्नतो देवस्य वेदितच्ये । पश्चिंशत्युदये च तान्येव पञ्च सत्तास्थानानि, न त्रिन-वति-एकोननवती । पड्डिंशत्युदयो हि तिरश्चां मनुप्याणां वाऽपर्याप्तावस्थायाम् , न च तदानीं देवगतिप्रायोग्याया मनुष्यगतिपायोग्यायाँ वा त्रिंशतो बन्धोऽस्तीति त्रिनवति-एकोननवती न प्राप्येते, शेषं तथैव । सर्वोद्धम्थापना 🚭 🐫 🛬 🛬 😜 😜 सर्वसञ्चया त्रि-शह्रन्धे द्विचत्वारिंशत् सत्तास्थानानि । एकत्रिंशद्धन्धकस्य एकविधवन्धकस्य चोदयसत्तास्थान-संवेघो यथा प्राग् मनुष्यस्योक्तस्तथैव वक्तव्यः । तदेवमिन्द्रियाण्यिषकृत्य संवेध उक्तः ॥ ५२ ॥

१ सं०१ त० म० "न्यतिर"। छा० "न्येन तिर"॥ २ सं०१ त० म० "द्येऽपि त्री"॥ १ छा० मुद्रि० "धु तान्ये"॥ ४ सं० सं०२ मुद्रि० "याक्रिंश"॥ ५ सं०१ त० म० ध्यः। सर्वकंक्यमा सत्तास्थानानि त्रिंशे हे शते २३०। तदे ॥

## इय सम्मपगइठाणाइँ सुद्धु बंधुवयसंतकम्माणं। गइआइएडि अद्वसु, चडप्पगारेण नेयाणि॥ ५३॥

'इति' उक्तेन प्रकारेण 'बन्ध-उदय-सत्कर्मणां' बन्ध-उदय-सत्तानां सम्बन्धीनि कर्मप्रकृति-स्थानानि 'सुच्दु' अत्यन्तमुपयोगं कृत्वा 'गत्यादिमिः'

> गैइ इंदिए य काए, जोए वेए कसाय नाणे य । संजम दंसण लेसा, भव सम्मे सिन आहारे॥

> > (पश्चसं० गा० २१ जीवसमा० गा० ६)

इत्येवंरूपेश्वतुर्दशिमर्मार्गणास्थानैः 'अष्टसु' अनुयोगद्वारेषु

संतैपयपरूवणया, दबपमाणं च स्तितपुत्तमणा य । कालो य अंतरं भाग भाव अप्पाबहुं चेव ॥ (आव० नि० गा० १३)

इत्येवंरूपेषु ज्ञातव्यानि । तत्र सत्पदमरूपणया संवेघो गुणस्थानकेषु सामान्येनोक्तः, विशे-षतस्तु गतीरिन्द्रियाणि चाश्रित्य, एतदनुसारेण काय-योगादिप्यपि मार्गणास्थानेषु वक्तन्यः ।

शेषाणि तु द्रव्यप्रमाणादीनि सप्तानुयोगद्वाराणि कर्मप्रकृतिप्राशृतादीन् प्रन्थान् सम्यक् परिभाव्य वक्तव्यानि, ते च कर्मप्रकृतिप्राशृतादयो प्रन्था न सम्प्रति वर्तन्ते इति लेशकोऽपि दर्शयितुं न शक्यन्ते । यस्त्वेदंशुगीनेऽपि श्रुते सम्यगत्यन्तमियोग-मास्थाय पूर्वापरौ परिभाव्य दर्शयितुं शक्नोति तेनावश्यं दर्शयितव्यानि, प्रश्लोन्मेषो हि सतामद्यापि तीव्र-तीव्रतरक्षयोपश्ममावेनासीमो विजयमानो लक्ष्यते । अपि चान्यदिष यत् किश्चिदिह श्रूणमापतितं तत् तेनापनीय तस्मिन् स्थानेऽन्यत् समीचीनस्पदेष्टव्यम्। सन्तौ हि परोपकारकरणेकरसिका भवन्तीति ।

कशं पुनरष्टस्वप्यनुयोगद्वारेषु बन्ध-उदय-सत्तास्थानानि ज्ञातव्यानि ? इत्यत आह— 'चतुःमकारेण' प्रकृति-स्थिति-अनुमाग-प्रदेशरूपेण । तत्र प्रकृतिगतानि बन्ध-उदय-सत्तास्थानानि प्राय उक्तानि, एतदनुसारेण स्थिति-अनुमाग-प्रदेशगतान्यपि भावनीयानि । इह बन्ध-उदय-सत्ताःश्वानसंवेषे चिन्त्यमाने उदयग्रहणेनोदीरणाऽपि गृहीता द्रष्टव्या, उदये सत्यवश्यं उदीर-णाया अपि भावात् ॥ ५३ ॥

तथा चाह---

### उदयस्तुदीरणाए, सामित्ताओं न विज्ञह विसेसी। मीत्तृण ये इग्रयालं, सेसाणं सञ्वर्षगईणं ॥ ५४॥

१ गती इन्द्रिये न काये योगे बंदे कषाये हाते न । संयमे दर्शने केश्यायां भवे सम्यक्तवे संक्रि आहारे ॥

२ सत्यदप्रक्षपणता द्रव्यप्रमाणं च क्षेत्रस्पर्शना च । कालम्ब अन्तरं भागः भावः अल्पबहुत्वं चैव ॥

३ छा० मुद्रि० °क्यते ॥ ४ सं० १ त० म० छा० मुत्र्ण ॥ ५ सं० सं० १ सं० २ व स्था ॥ ६ सं० १ त० म० छा० °पयडीणं ॥ इह काल्प्राप्तानां कर्मपरमाण्नामनुभवनसुद्यः, अकाल्प्राप्तानासुद्याविलकाविः स्थितानां कवायसिहतेनासिहतेन वा योगसंज्ञकेन वीर्यविद्रोवेण समाकृष्योदयप्राप्तेः कर्मपरमाणुभिः सहानुभवनसुद्दीरणा, अनयोद्दय-उदीरणयोः 'स्वामित्वात्' स्वामित्वमिषकृत्य विद्रोवो न विद्यते । एतदुक्तं भवति—य एव ज्ञानावरणादीनां कर्मणासुद्रयस्वामी स एव तेषां कर्मणासुद्दीरणाया अपि स्वामी, ''जैत्य उद्यो तत्य उदीरणा, जत्थ उदीरणा तत्थ उद्यो ।'' ( ) इतिवचनप्रामाण्यात् । तत्रातिप्रसक्तं लक्षणमित्यपवादमाह—"भीत्रण य" इत्यादि । 'सुक्त्वा एकचत्वारिंशतं' एकचत्वारिंशत्यकृतीर्स्वक्ता रोवाणां सर्वासां प्रकृतीनासुद्य-उदीरणयोः स्वामिनं प्रति न विशेषः ॥ ५४ ॥

एकचत्वारिंशत्प्रकृतीर्निर्दिशति--

### नाणंतरायदसगं, दंसणबव वेयणिज्ञ मिच्छत्तं । सम्मत्त लोभ वेयाऽऽउँगाणि नवनाम उवं च॥ ५५॥

एतासामेकचत्वारिंशत्मकृतीनामुदीरणामन्तरेणाप्युदयो भवति । तथाहि---पञ्चानां ज्ञाना-वरणप्रकृतीनां ५ पञ्चानामन्तरायप्रकृतीनां १० चतसृणां च चक्षुः-अचक्षुः-अवधि-केवलदर्शना-वरैणरूपाणां दर्शनावरणप्रकृतीनामुदय उदीरणा च सर्वजीवानां युगपत् तावत् प्रवर्तते यावत् क्षीणमोहगुणस्थानकाद्धाया आविलकारोषो न भवति १४, आविलकायां तु रोषीभूतायामुदय एव नोदीरणा, आवल्किकागतस्योदीरणानर्हत्वात् । निद्रापञ्चकस्य शरीरपर्यास्या पर्याप्तानां शरी-रपर्याप्तिसमास्यनन्तरसमयाद् आरभ्य यावद् इन्द्रियपर्याप्तिपरिसमाप्तिर्नोपजायते नावद् उदय एव नोदीरणा, दोषकालं तूदय-उदीरणे युगपत् प्रवर्नेते युगपच निवर्तेते १५। द्वयोर्वेदनीययोः पुनः प्रमत्तगुणस्थानकं यावद् उदय उदीरणा च युगपत् प्रवर्तते, परतस्तृदय एव नोदीरणा २१। तथा प्रथमसम्यक्त्वमुत्पाद्यतोऽन्तरकरणे कृते सति प्रथमस्थितावाविकिकाशेषायां मिथ्या-त्वस्योदय एव नोदीरणा २२ । तथा वेदकमम्यग्दष्टिना क्षायिकसम्यक्त्वमुत्पादयता मिथ्या-त्व-सम्यग्निध्यात्वयोः क्षपितयोः सम्यक्त्वं सर्वापवर्तनयाऽपवर्त्य अन्तर्मुहूर्तिस्थितिकं कृतम्, तत उदय-उदीरणाभ्यामनुभूयमानमनुभूयमानमाविलकाशेषं यदा भवति तदा सम्यक्त्वस्योदय एव नोदीरणाः अथवा उपशमश्रेणि प्रतिपद्यमानस्य अन्तरकरणे कृते सति प्रथमस्थिताबाबलिका-शेषायां सम्यक्त्वस्योदय एव नोदीरणा २३ । संज्वलनलोभस्य उदय उदीरणा च युगपत् तावत् प्रवर्तते यावत् सूक्ष्मसम्परायाद्धाया आविलकां शेषा, तत आविलकामात्रं कालसुदय एव नोदीरण। २४ । तथा त्रयाणां वेदानामन्यतमेन तेन तेन वेदेन श्रेणि प्रतिपन्नस्यान्तरकरणे कृते तस्य तस्य वेदस्य प्रथमस्थितावाविककाशेषायामुदय एव नोदीरणा २७ । चतुर्णामप्या-युषां स्वस्वभवपर्यन्ताविकायामुदय एव नोदीरणा, अन्यस मनुष्यायुषः प्रमत्तगुणस्थानका-

१ यत्र उदयस्तत्र सदीरणा, यत्र उदीरणा तत्र उदयः ॥ २ सं० १ त० म० छा० मुसूणं ॥ १ सं० १ त० म० 'उयाणि ॥ ४ सं० सं० २ 'रणप्रकृती' ॥ ५ सं० सं० १ म० 'नमावित्र'॥' ६ सं० १ सं० २ त० म० 'काशषः ॥

दूर्ध्वमुदीरणा न भवति किन्तूदय एव केवलः ३१ । तथा मनुष्यगति-पश्चेन्द्रियजाति-त्रस-बादर-पर्याप्त-सुमगा-ऽऽदेय-यशःकीर्ति-तीर्थकररूपाणां नेवनामप्रकृतीनां ४० उच्चैर्गोत्रस्य च ४१ सयोगिकेवलिगुणस्थानकं यावद् युगपद् उदय-उदीरणे, अयोग्यवस्थायां तृदय एव नोदीरणा ॥५५॥

सम्प्रति कस्मिन् गुणस्थानके काः प्रकृतीर्वभ्राति १ इति बन्धविशेषनिरूपणार्थमाह---

### तित्थगराहारगविरहियाओं अज्ञेइ सव्वपगईओ । मिच्छत्तवेयगो सासणो वि इगुवीससेसाओ ॥ ५६॥

इह बन्घे प्रकृतीनां विशं शतमधिकियते, एतच प्रागेव प्रकृतिवर्णनायामुक्तम् । तत्र 'मिथ्यात्ववेदकः' मिथ्यादृष्टिः 'तीर्थकर-ऽऽहारकरिताः' तीर्थकरा-ऽऽहारकाशीरा-ऽऽहारकाशीरा-प्रज्ञाकाः शेषाः सर्वा अपि प्रकृतीः सप्तद्शोत्तरशतसङ्ग्याः 'अर्जयति' बधाति, तीर्थकरा-ऽऽहारकद्विके तु न तस्य बन्धमायातः, तयोर्थथासङ्ग्यं सम्यक्त्व-संयमप्रत्ययत्वात् । तथा 'सासाद-नोऽपि' सासादनसम्यग्दृष्टिरपि 'एकोनविंशतिशेषाः' एकोनविंशतिवर्जाः शेषा एकोत्तरशतसङ्ग्यः प्रकृतिवंशाति । तत्र तिसः प्रकृतयः प्राक्तन्य एव, तासां बन्धाभावे कारणमिहापि तदेवानु-सरणीयम् ; शेषास्तु षोडश प्रकृतयः इमाः—मिथ्यात्वं नपुंसकवेदः नरकगितः नरकानुपूर्वी नरकायुः एक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियजातयः हुण्डसंस्थानं सेवार्तसहननम् आतपनाम स्थावरनाम सूक्ष्मनाम साधारणनाम अपर्याप्तकनामेति । एता हि मिथ्यात्वोदयनिमित्ताः, न च मिथ्यात्वोदयः सासादने विद्यते इत्येता अपि सासादनस्य न बन्धमायान्ति ॥ ५६॥

# छायालसेस मीसो, अविरयसम्मो तियालपरिसेसा। तेवण्ण देसविरओ, विरओ सगवण्णसेसाओ॥ ५७॥

'मिश्रः' सम्यग्मिथ्यादृष्टिः 'षद्चत्वारिंशच्छेषाः' षद्चत्वारिंशद्वर्जाः चतुःसप्ततिस्वाः प्रकृतिर्विभ्राति । तत्रैकोनविंशतिपकृतयो बन्धायोग्याः प्राक्तन्य एव, शेषास्त्विमाः—स्त्यानिद्धित्रकम् अनन्तानुबन्धिचतुष्ट्यं स्रीवेदः तिर्यगतिः तिर्यगानुपूर्वी तिर्यगायुः प्रथमा-ऽन्तिमवर्जानि चत्वारि संहननानि उद्योतम् अपशस्तविद्वायोगतिः दुर्भगं दुःस्वरम् अनादेयं नीचैगीत्रमिति । एताः पञ्चविंशतिपकृतयोऽनन्तानुबन्ध्युदयनिमित्ताः, न च सम्यग्मिथ्यादृष्टावनन्तानुबन्धिनामुद्योऽस्ति, ततो न बन्धमायान्ति । अन्यच सम्यग्मिथ्यादृष्टि-रायुर्बन्धमपि नारभते, ततो मनुष्य-देवायुषी अपि न बन्धमायात इति षद्चत्वारिंशदप्येताः मितिषध्यन्ते । तथा अविरतसम्यग्दृष्टिस्वत्वारिंशदुर्जाः शेषाः सप्तसप्ततिपकृतीर्वभाति । अवि-

१ इत कर्ष्वम् मणुयगरकारतस्वादरं च पजासस्यमगमारकं। जसकिसी तित्थवरं, नामस्त द्वंति नव एया ॥ इत्येषा गाथा सत्रगाथातयोपात्ता मुद्रितादशे एव विवते न नास्मत्यार्थवर्तिषु समादशैष्टित नादताऽस्माभिरत्र ॥ २ सं० १ त० म० छा० नवानां नामप्र॰ ॥

रतसम्बद्धिः मञ्जूष्य-देवायुवी अपि वधाति तीर्यकरनाम न, ततः सेवा एव त्रिनत्सित् पकृतयो वर्ण्यन्ते। तथा देशविरतः 'त्रिपञ्चाशच्छेषाः' त्रिपञ्चाशद्धर्जाः शेषाः सप्तषष्टिमकृतीर्वधाति।
तत्र त्रिन्तवारिशत् प्रकृतयो बन्धायोग्याः प्राक्तन्य एव, शेषाः पुनिरमाः—अप्रत्याक्ष्यावनतुइयं
मनुष्यगतिः मनुष्यानुपूर्वी मनुष्यायुः औदारिकशरीरम् औदारिकान्नोपानं वक्रवंभनाराचसंदननम्, एता हि दश प्रकृतयोऽविरतिहेतव इति न देशविरते बन्धमागच्छन्ति। तथा 'विरतः'
प्रमत्तसंयतः 'सप्तपञ्चाशच्छेषाः' सप्तपञ्चाशद्वर्जाः शेषासिषष्टिपकृतीर्वधाति । तत्र त्रिपञ्चाशद्
बन्धायोग्याः प्राक्तन्य एव शेषास्तु चतक्षः प्रकृतयः प्रत्याख्यानावरणकोध-मान-मामा-कोमकृपाः।
एता हि देशविरत एव, बन्धं प्रतीत्य व्यवच्छिनाः।। ५०॥

सम्प्रति प्रतिषेद्भव्याः प्रकृतयो बह्वयो बन्धयोग्यास्तु स्तोका इति बन्धयोग्या एव निर्दिशति-

#### इगुसहिमप्पमत्तो, बंधङ्क देवाउयस्य इयरो वि । अहावण्णमपुरुवो, छप्पण्णं वा वि छव्वीसं॥ ५८ ॥

'अप्रमत्तः' अप्रमत्तसंयत एकोनषष्टिप्रकृतीर्बिधाति । ताश्च प्रमत्तसंयतस्य वन्धयोग्यासिष-ष्टिमकृतयोऽसातवेदनीया-ऽरति-शोका-ऽस्थिरा-ऽग्रभा-ऽयशःकीर्तिवर्जा आहारकद्विकसहिता वेदि-तन्याः । असातवेदनीयादयो हि पद प्रकृतयः प्रमत्तसंयतगुणस्थानक एव बन्धं प्रतीत्य व्यव-च्छिजाः, आहारकद्विकं चाप्रमत्तो विशिष्टसंयमभावाद् बधाति, तत एकोनषष्टिपकृतयोऽप्र-मत्तस्य बन्धयोग्याः । "देवाउयस्स इयरो वि" ति 'इतरोऽपि' अप्रमत्तोऽपि देवायुषी बन्धकः । एतेनैतत् सूच्यते --- प्रमत्तसंगत एवायुर्वन्धं प्रथमत आरभते, आरभ्य च कश्चिदप्रमत्तभावमिष गच्छति, तत एवमममत्त्रसंयतोऽपि देवायुषो बैन्धको भवति, न पुनरममत्तर्सयते एव सन् प्रथ-मत आयुर्वन्धमारभत इति। तथा 'अपूर्वः' अपूर्वकरणोऽष्टपश्चाशत् प्रकृतीर्वधाति, तस्य देवायु-र्वन्धाभावात् । ताक्षाष्टपञ्चाशत् प्रकृतीस्तावद् बञ्चाति यावदपूर्वकरणाद्धायाः सङ्गेयतमो भागो गतो भवति । ततो निद्रा-प्रचलयोरिप बन्धव्यवच्छेदात् षट्पञ्चाशत्पकृतीर्बधाति, ता अपि तावद् यावदपूर्वकरणाद्वाया एकः सञ्चेयतमो भागोऽवशिष्यते। ततो देवगति-देवानुपूर्वी-पश्चेन्द्रिय-जाति-वैक्रियशरीर-वैक्रियाङ्गोपाङ्गा-ऽऽहारकशरीरा-ऽऽहारकाङ्गोपाङ्ग-तैजस-कार्मण-समचतुरससं-स्थान-वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शा-ऽगुरुलघु-उपधात-पराधात-उच्छ्वास-प्रशस्तविहाथोगति-त्रस-वादर-प-र्यात-प्रत्येक-स्थिर-शुभ-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-निर्माण-तिर्थकरूपाणां त्रिंशत्पकृतीनां बन्धस्यव-च्छेदात् शेषाः पश्चिमतिमक्कतीर्वभाति, ता अपि तावद् बभाति यावदपूर्वकरणाद्धायाश्चरमसमयः, तस्मिश्च समये हास्य-रति-भय-जुगुप्सा बन्धं प्रतीत्य व्यवच्छिचन्ते ॥ ५८ ॥ ततः---

# बाबीसा एगूणं, बंधइ अहारसंतमनियदी । सत्तर सुहुमसरागो, सायममोहो सजोगि ति ॥ ५९ ॥

'अनिशृत्तिः' अनिशृत्तिबादरो द्वाविंशतिमकृतीर्बभाति । ताश्च तावद् यावदनिशृत्तिबादरस-

९ सुद्रिः बद्धा भ<sup>°</sup> ॥ २ **सं० १ त० म०** °त एबावुर्वन्नं प्रथमत आर<sup>०</sup> ॥

म्मस्याद्धायाः सञ्चाया भाषा गता भवन्ति, एकोऽविद्धते, ततः 'एकोवम्' एकेम्ब्रुत्य्तं वश्चाति तावद् यावद्षादशान्तम् । एतदुक्तं भवति—तिस्मन् सञ्चायतमे मागे शेषे पुरुषदेद-वन्धव्यवच्छेदात् शेषा एकविश्वतिप्रकृतीर्वश्चाति, ता अपि तावद् यावत् तस्याः शेषीभृताया अद्धायाः सञ्चाया मागा गता भवन्ति, एकः शिष्यते ततः संज्वलनकोषस्यापि वन्धव्यवच्छे-दाद् विश्वतिप्रकृतीर्वश्चाति, ता अपि तावद् यावत् तस्याः शेषीभृताया अद्धायाः सञ्चाया भागा गता भवन्ति, एकोऽविष्ठते; ततः संज्वलनमानस्यापि वन्धव्यवच्छेदादेकोनिर्वश्वतिप्रकृतीर्वश्चाति, ता अपि तावद् यावत् तस्याः शेषीभृताया अद्धायाः सञ्चाया मागा गता भवन्ति, एको-ऽविष्ठते; ततः संज्वलनमायाया अपि वन्धव्यवच्छेदादष्टादश्चमकृतीर्वश्चाति, ताश्च तावद् यावदिनवृत्तिवादरसम्परायाद्धायाश्चरमसमयः; तिस्मश्च समये संज्वलनलोभोऽपि वन्धं प्रतित्य व्यवच्छिष्ठते । ततः स्कृतसम्परायः शेषाः सप्तदश प्रकृतीर्वश्चाति, ताश्च तावद् यावत् स्कृतसम्परायाद्धायाश्चरमसमयः; तिस्मश्च समये ज्ञानावर्रणपञ्चका-ऽन्तरायपञ्चक-दर्शनावरणचतुष्टय-यशः-किर्ति-उधैगीत्रकृत्याः षोडश प्रकृतयो वन्धमिषकृत्य व्यवच्छिष्यन्ते । ततः "सायममोहो सजोगि" ति 'अमोहः' मोहनीयोदयरहितः सातमेवैकं बधाति, स च तावद् यावत् 'सयोगी' सयोग्यवस्था-चरमसमय इत्यर्थः । इदमुक्तं भवति—उपशान्तमोहः क्षीणमोहः सयोगकेवली च सातमेकं वधाति । अयोगिकेवली त्वेकस्यापि वन्धहेतोरभावाद् न किमपि वधातीति ॥ ५९ ॥

# एसी उ बंधसामित्तैओघीं गहयाइएसु वि तहेव। ओहाओ साहिजा, जत्थ जहा पगडिसन्भावी॥ ६०॥

योऽयमनन्तरं प्राग् मिध्यादृष्ट्यादिषु सयोगिकेवलिपर्यन्तेषु बन्धमेद उक्त एष बन्धस्वा-मित्बौध उच्यते । अस्माद् 'ओघात्' ओघभणितप्रकाराद् 'गत्यादिष्वपि' चतुर्दशसु मार्गणा-स्थानेषु 'यत्र' मार्गणास्थाने 'यथा' येन प्रकारेण भवप्रत्ययादिना प्रकृतिसद्भावो घटते तत्र तथा 'साधयेत्' कथयेत्, यथैताः प्रकृतयोऽस्मिन् मार्गणास्थाने बन्धं प्रतीत्य घटन्त इति ॥ ६०॥

सम्प्रति किं सर्वा अपि प्रकृतयः सर्वासु गतिषु प्राप्यन्ते १ किं वा न १ इति संशये सित तदपनोदार्थमाह—

## तित्थगरदेवनिरयाउगं च तिसु तिसु गईसु बोद्धव्वं। अवसेसा पयडीओ, इवंति सव्वासु वि गईसु॥ ६१॥

तौर्थकरनाम देवायुर्नरकायुश्च प्रत्येकं तिसृषु तिसृषु गतिषु बोद्धव्यम् । तथाहि—तीर्थ-करनाम नरक-देव-मनुष्यगतिह्रपासु तिसृषु गतिषु सत् प्राप्यते, न तिर्थगाताविष, तीर्थकर-सत्कर्मणस्तिर्यस्तूत्यादामावात् ; तत्र गतस्य च तीर्थकरनामबन्धासम्भवात् , तथाभवस्वाभाव्यात् । तथा तिर्थह्-मनुष्य-देवगतिषु च देवायुः, न नरकगती, नैरियकाणां देवायुर्वन्धासम्भवात् ।

९ सं० १ त० म० °श्ररमस ।। २ सं० १ त० म० °रणान्तरायप ।।

३ **२० छा**० 'तओडु ग' ॥

I start from the second

तिर्बह्-मनुष्य-नरकगतिषु च नरकायुः, न देवगतौ, देवानां नरकायुर्वन्धासम्भवात् । शेषाः प्रकृतयः सर्वास्विप गतिषु सत्तामिषकृत्य प्राप्यन्ते ॥ ६१ ॥

इह गुणस्थानकेषु पाग् बन्ध-उदय-सत्तास्थानसंवेध उक्तः, गुणस्थानकानि च प्राय उप-श्रमक्रेणिगतानि क्षपकश्रेणिगतानि च, ततोऽवश्यमिहोपशमश्रेणि-क्षपकश्रेणी वक्तव्ये, तत्र प्रथ-मत उपशमश्रेणिप्रतिपादनार्थमाह—

### पदमकसायच्यकं, दंसणतिग सत्तगा वि उवसंता। अविरतसम्मत्ताओ, जाव नियदि त्ति नायव्वा॥ ६२॥

'प्रथमकषायाः' अनन्तानुबन्धिनः 'दर्शनित्रिकं' मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वरूपम् , एताः 'सप्तका अपि' सप्तापि प्रकृतय उपशान्ताः 'अविरतसम्यक्त्वात्' अविरतसम्यग्दष्टि-गुणस्थानकादारम्य यावद् 'निवृत्तिः' अपूर्वकरणेषु यथायोगमेताः सप्तापि प्रकृतय उपशान्ता रूम्यन्ते । अपूर्वकरणवर्जाः शेषा यथायोगमुपशमकाः, अपूर्वकरणे त्वेता नियमत उपशान्ता एवं प्राप्यन्ते ।

तत्र प्रथमतोऽनन्तानुबन्धिनामुपशमनाऽभिषीयते — अविरतसम्यग्दृष्टि-देशविरत-विरतानाम-न्यतमोऽन्यतमस्मिन् योगे वर्तमानस्तेजः-पद्म-शुक्कलेश्याऽन्यतमलेश्यायुक्तः साकारोपयोगोपयुक्तो-ऽन्तःसागरोपमकोटीकोटीस्थितिसत्कर्मा करणकालात् पूर्वमिप अन्तर्मुहूर्तं कालं यावदवदायमान-चित्तसन्तित्वतिष्ठते । तथाऽवितष्ठमानश्च पगवर्तमानाः प्रकृतीः शुभा एव बधाति, नाशुभाः । अशुभानां च प्रकृतीनामनुभागं चतुःस्थानकं सन्तं द्विस्थानकं करोति, शुभानां च द्विस्थानकं सन्तं चतुःस्थानकम् । स्थितिबन्धेऽपि च पूर्णे पूर्णे सित अन्यं स्थितिबन्धं पूर्वपूर्वस्थितिबन्धा-पेक्षया पस्योपमसङ्ग्रेयभागहीनं करोति ।

इत्थं करणकालात् पूर्वमन्तर्म्रहूर्तं कालं यावदवस्थाय ततो यथाक्रमं त्रीणि करणानि प्रत्ये-कमान्तर्मीहूर्तिकानि करोति । तद्यथा—यथाप्रवृत्तकरणम् अपूर्वकरणम् अनिवृत्तिकरणं च; चतुर्थी तृपञान्ताद्वा ।

तत्र यथाप्रवृत्तकरणे प्रविशन् प्रतिसमयमनन्तगुणवृद्धया विशुद्ध्या प्रविशति, पूर्वोक्तं च शुभप्रकृतिबन्धादिकं तथैव तत्र कुरुते, न च स्थितिधातं रसधातं गुणश्रेणि गुणसङ्गमं वा करोति, तथोग्यविशुद्ध्यभावात् । प्रतिसमयं च नानाजीवापेक्षयाऽसङ्क्ष्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि अध्यवसायस्थानानि भवन्ति, षद्स्थानपतितानि च । अन्यच प्रथमसमयापेक्षया द्वितीयसमये-ऽध्यसायस्थानानि विशेषाधिकानि, ततोऽपि तृतीयसमये विशेषाधिकानि, एवं ताबद् वाच्यं यावद् यथाप्रवृत्तकरणचरमसमयः। अत एवैतानि स्थाप्यमानानि विषमचतुरसं क्षेत्रमास्तृणन्ति ।

तदेवमुक्तं यथाप्रवृत्तकरणम् । सम्प्रत्यपूर्वकरणमुच्यते तत्रापूर्वकरणे प्रतिसमयमसम्बन्धन्यकोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्यध्यवसायस्थानानि भवन्ति, प्रतिसमयं च षद्स्थानपिततानि । तत्र प्रथमसमये जघन्या विशोधिः सर्वस्तोका, सा च यथाप्रवृत्तकरणचरमसमयसत्कोत्कृष्टविशोधिस्थानादनन्तगुणा, ततः प्रथमसमय एवोत्कृष्टा विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि द्वितीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि तिस्मन्तेच द्वितीयसमये उत्कृष्टा विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि तृतीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तगुणा, ततोऽपि तिस्मन्तेच तृतीय समये उत्कृष्टा विशोधिरनन्तगुणा, एवं प्रति-

अस्मिश्चापूर्वकरणे प्रथमसमये एव स्थितिवातो रसवातो गुणश्रेणिर्गुणसङ्कमोऽन्यश्च स्थि-तिवन्ध इति पञ्च पदार्था युगपत् प्रवर्तन्ते ।

तत्र स्थितिवातो नाम—स्थितिसत्कर्मणोऽप्रिममागाद् उत्कर्षतः प्रभूतसागरोपमशतप्रमाणं जघन्यतः पल्योपमसञ्ज्ञोयमागमात्रं स्थितिखण्डमुत्किरति खण्डयतीत्यर्थः, उत्कीर्य च याः स्थितिश्चो न खण्डयिष्यति तत्र तद् दिलकं प्रक्षिपति, अन्तर्मुहूर्तेन च कालेन तत् स्थितिखण्डमुत्कीर्यते । ततः पुनरप्यधस्तात् पल्योपमसञ्ज्ञेयभागमात्रं स्थितिखण्डमन्तर्मुहूर्तेन कालेनो-रिकरति, पूर्वोक्तप्रकारेणैव च निक्षिपति । एवमपूर्वकरणाद्धायां प्रभूतानि स्थितिखण्डसहस्राणि व्यतिक्रामन्ति । तथा च सति अपूर्वकरणस्य प्रथमसमये यत् स्थितिसत्कर्म आसीत् तत् तस्यैव चरमसमये सञ्ज्ञेयगुणहीनं जातम् ।

रसवातो नाम—अशुभप्रकृतीनां यद् अनुभागसत्कर्म तस्यानन्ततमं भागं मुक्त्वा शेषाननु-मागभागानन्तर्भुहूँतेन कालेर्ने विनाशयति, ततः पुनरिष तस्य प्राम्मुक्तस्यानन्ततमभागस्यानन्ततमं भागं मुक्त्वा शेषाननुभागभागानन्तर्भुहूर्तेन कालेन विनाशयति, देततः पुनरिष वस्य प्राम्मुक्त-

१ सं० १ त० छा० म० <sup>०</sup>पमास<sup>°</sup> ॥ २ सं० १ त० म० <sup>०</sup>पमास<sup>०</sup> ॥ ३ सं० १ त० म० <sup>०</sup>हूतेंनैब का<sup>०</sup> ॥ ४ सं० सं० २ मुद्रि० <sup>२</sup>न अशेषानिप विना<sup>°</sup> ॥ ५ फुक्रिकाह्रयान्तर्वती पाठः **छा०** सुद्रि० प्रत्योरेव दर्यते, नान्यासु प्रतिषु ॥

स्मानम्तासमं भागं मुक्त्वा शेषानसुभागभागानन्तर्भुद्धतेंन कालेन विनाशयति ।\*एवमनेका-न्यनुभागसण्डसहस्राण्येकस्मिन् स्थितिसण्डे व्यतिकामन्ति । तेषां च स्थितिसण्डानां सहसै-रक्त्वेकरणं परिसमाप्यते ।

गुणश्रेणिनीम अन्तर्ग्रह्तप्रमाणानां स्थितिनामुपि याः स्थितयो वर्तन्ते तन्मध्याद् दिखं गृहीत्वा उदयाविकाया उपरितनीषु स्थितिषु प्रतिसमयमसञ्चेयगुणत्या निक्षिपित । तथ्या—प्रथमसमये स्तोकन्, द्वितीयसमयेऽसञ्चेयगुणम्, ततोऽपि तृतीये समयेऽसञ्चेयगुणम्, एवं तावद् नेयं यावदन्तर्मुहूर्तचरमसमयः । तथ्यान्तर्मुहूर्तमपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिकरणकाकाभ्यां मनाग-तिरिक्तं वेदितव्यम् । एष प्रथमसमयगृहीतदिकिकस्य निश्चेपविधिः । एवं द्वितीयादिसमयगृहीत्वानामपि दिक्कानां निश्चेपो वक्तव्यः । अन्यश्व —गुणश्चेणिरचनाय प्रथमसमये यद् दिक्कं गृञ्चते तत् स्तोकम्, ततोऽपि द्वितीयसमयेऽसञ्चेयगुणम्, ततोऽपि तृतीयसमयेऽसञ्चेयगुणम्, एवं तावद् ह्रोयं यावद् गुणश्चेणिकरणचरमसमयः। अपूर्वकरणसमयेषु अनिवृत्तिकरणसमयेषु चानुभवतः क्रमशः क्षीयमाणेषु गुणश्चेणिदिक्तिनिश्चंपः शेषे शेषे भवति, उपरि च न वर्षते ।

गुणसङ्कमो नाम—अपूर्वकरणस्य प्रथमसमयेऽनन्तानुबन्ध्यादीनामशुभप्रकृतीनां दिलकं यत् परप्रकृतिषु सङ्कमयित तत् स्तोकम्, ततो द्वितीयसमये परप्रकृतिषु सङ्कम्यमाणमसङ्गयेयगुणम्, ततोऽपि तृतीयसमयेऽसङ्गयेयगुणम्, एवं चतुर्थसमयादिप्वपि वक्तव्यम्।

अन्यः स्थिति बन्धो नाम—अपूर्वकरणस्य प्रथमसमयेऽन्य एवापूर्वः स्तोकः स्थितिबन्ध आरभ्यते । स्थितिबन्ध-स्थितिघातौ च युगपदारभ्येते युगपदेव च निष्ठां यातः । एवमेते पञ्च पदार्था अपूर्वकरणे प्रवर्तन्ते ।

अनिवृत्तिकरणं नाम—यत्र प्रविष्टानां सर्वेषामि तुल्यकालानामेकमेवाध्यवसायस्थानम् ।
तथाहि—अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमसमये ये वर्तन्ते ये च वृत्ता ये च वर्तिष्यन्ते तेषां सर्वेषांमप्येकरूपमेवाध्यवसायस्थानम् , द्वितीयसमयेऽपि च ये वर्तन्ते ये च वृत्ता ये च वर्तिष्यन्ते
तेषामि सर्वेषामेकरूपमध्यवसायस्थानम् , नवरं प्रथमसमयभाविविद्योधिस्थानापेक्षयाऽनन्तगुणम् ,
एवं तावद् वक्तन्यं यावदिनवृत्तिकरणचरमममयः । अत एवान्मिन् करणे प्रविष्टानां तुल्यकालानामस्रुमतां सम्बन्धिनामध्यवसायम्थानानां परस्परं निवृत्तिः—न्यावृत्तिने विद्यते इत्यनिवृत्तिति नाम ।
अस्मिक्षानिवृत्तिकरणे यावन्तः समयास्तावन्त्यध्यवसायस्थानानि पूर्वस्मात् पूर्वस्मादनन्तगुणवृद्धानि । एतानि च मुक्तावलीसंस्थानेन स्थापयितन्यानि—

पूर्वोक्ताः पद्म पदार्था युगपत् प्रवर्तन्ते । अनिवृत्तिकरणा
पूर्वोक्ताः पद्म पदार्था युगपत् पर्वर्तन्ते । अनिवृत्तिकरणा
प्रवेत्ति सत्सु एकस्मिन् भागेऽवितष्ठमानेऽनन्तानुबन्धिनामधस्तादाविककामात्रं मुक्त्वाऽन्तर्गुद्धतीप्रमाणमन्तरकरणमभिनवस्थितवन्धाद्धासमेनान्तर्गुद्धर्तप्रमाणेन कालेन करोति, अन्तरकरणसरकं
च दिककमुरकीर्यमाणं परपद्धतिषु बध्यमानासु प्रक्षिपति, प्रथमस्थितिगतं च दिककमाविककामात्रं

<sup>ी</sup> सं १ तण् छा० <sup>०</sup>पः शेषे भव<sup>०</sup>।। २ सं० १ त० म० <sup>०</sup>पामकेक<sup>०</sup>।। ३ सं० १ त० <sup>०</sup>प प्रविद्या ।। ४ सं० छा० सुद्धि० <sup>°</sup>श्चिकरणमिति नाम ।। ५ सं० १ त० म० <sup>°</sup>प्र एक <sup>°</sup>।।

वेचनानासु वरप्रकृतिषु स्तिबुक्सक्रमेण सक्कमयति । अन्तरकरणे कृते सित द्वितीये समयेऽन-न्तानुवन्धिनासुपरितनस्थितिगतं दिलक्षमुपश्चमयितुमारमते । तद्यमा—मयमसमये स्तोकसुपश्चमयित, द्वितीयसमयेऽसञ्चेवगुणम् , ततोऽपि तृतीयसमयेऽसञ्चेवगुणम् , एवं यावदन्तर्भुद्वैर्तम् । एतावता च कालेन साकस्थतोऽनन्तानुवन्धिन उपश्चमिता भवन्ति । उपशमिता नाम—यथा रेणुनिकरः सिल्लिबन्दुनिवहैरभिषिच्य अभिषिच्य द्वषणदिमिनिकुद्वितो निःस्यन्दो भवति, तथा कर्मरेणुनिकरोऽपि विश्लोधिसिल्लिमवाहेण परिषिच्य परिषिच्य अनिवृत्तिकरणस्पद्वषणैनिकुद्वितः सङ्गमण्यद्य-उदीरणा-निधित्ति-निकाचनाकरणानामयोग्यो भवति ।

तदेवमेकेषामाचार्याणां मतेनानन्तानुबन्धिनामुपशमनाऽभिहिता । अन्ये त्वाचक्षते— अनन्तानुबन्धिनामुपशमना न भवति, किन्तु विसंयोजनैव । विसंयोजना क्षपणा, सा चैवम्—

इह श्रेणिमप्रतिपद्यमाना अपि अविरताश्चर्यगितिका अपि वेदकसम्यग्दृष्टयो देशविर्दतास्तियश्चो मनुष्या वा सर्वविरता मनुष्या एव सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्ता अनन्तानुबन्धिनां क्षपणार्थं यथा-प्रमुत्तादीनि त्रीणि करणानि कुर्वन्ति। करणवक्तव्यता च सर्वाऽपि प्रागिव निरवशेषा वेदितव्या। नवरमिहानिवृत्तिकरणे प्रविष्टः सन् अन्तरकरणं न करोति। उक्तं च कर्मप्रकृतौ—

चंउगइया पज्जता, तिन्नि वि संजोयणे विजोयंति । करणेहिं तीहिँ सहिया, नंतरकरणं उवसमी वा ॥ (गा० ३४३)

किन्तु कर्मप्रकृत्यभिहितस्वरूपेणोद्वरुनासङ्गमेणाधस्तादाविकामात्रं मुक्ता उपरि निरव-शेषात् अनन्तानुबन्धिनो विनाशयित । आविलकामात्रं तु स्तिबुकसङ्गमेण वेद्यमानासु प्रकृतिषु सङ्गमयित । ततोऽनन्तरमन्तर्मुहूर्तात् परतोऽनिवृत्तिकरणपर्यवसाने शेषकर्मणां स्थितिघात-रस-घात-गुणश्रेणयो न भवन्ति किन्तु स्वभावस्थ एव स जीवो जायते ।

तदेवमुक्ता अनन्तानुबन्धिनां विसंयोजना, सम्प्रति दर्शनित्रकस्योपशमना भण्यते—तत्र मिथ्यात्वस्योपशमना मिथ्यादृष्टेवेंद्दकसम्यग्दृष्टेश्च । सम्यक्त्व-सम्यग्दियात्वयोस्तु वेदकसम्यग्द्देश्च । तत्र मिथ्यादृष्टेर्मिथ्यात्वोपशमना प्रथमसम्यक्त्वमुत्पाद्यतः । सा वैवम् पश्चिन्द्रियः संज्ञी सर्वाभिः पर्याप्तिभिः पर्याप्तः करणकालात् पूर्वमप्यन्तर्मुर्द्दतं कालं प्रतिसमयमनन्तगुणवृद्धया विशुद्ध्या प्रवर्धमानोऽभव्यसिद्धिकविशुद्ध्यपेक्षया अनन्तगुणविशुद्धिको मित-श्रुताज्ञान-विभक्तज्ञानानामन्यतमस्मिन् साकारोपयोगे उपयुक्तोऽन्यतमस्मिन् योगे वर्तमानो जघन्यपरिणामेन तेजोन्लेश्चायां मध्यमपरिमाणेन पद्मलेश्चायां उत्कृष्टपरिणामेन शुक्कलेश्यायां वर्तमानो मिथ्यादृष्टिश्च-तुर्गतिकोऽन्तःसागरोपमकोटीकोटीस्थितिसत्कर्मा इत्यादि पूर्वोक्तं तदेव तावद् वक्तव्यं यावद्

१ सं० छा० मुद्रि० °हूर्स कालम्, एता ।। २ सं० १ त० छा० म० °भिनै:कुहि ॥ ३ सं० १ त० छा० म० °भिनै:कुहि ॥ ३ सं० १ त० छा० म० भिनिःकुहि ॥ ४ छा० मुद्रि० °धत्ति ।। ५ सं० १ त० म० अपि भिनिरतसम्य ।। ६ सं० १ त० म० °रताश्च निर्मे ॥ ७ चतुर्गिनिकाः पर्याप्तास्त्रयोऽपि संयोजनान् वियोजयन्ति । करणैक्षिमः सहिता नान्तरकरणसुपक्षमो वा ॥ ८ सं० १ त० म० "हुर्सकालं ॥

वशामकृतकरणमपूर्वकरणं च परिपूर्णं भवति। नवरमिहापूर्वकरणे गुणसङ्गमो न बक्कव्यः, किन्तु स्थितिवात-रसवात-स्थितिवन्ध-गुणश्रेणय एव वक्तव्याः, गुणश्रेणिदिकिररचाऽप्युदयसमया-दारम्य वेदितन्या। ततोऽनिकृतिकरणेऽप्येवमेव वक्तव्यम्। अनिकृतिकरणाद्धायाध्य सङ्गियेषु मागेषु गतेषु सस्य एकस्मिन् सङ्गोयतमे मागेऽवितष्ठमानेऽन्तमुंहूर्तमात्रमधो मुक्त्वा मिध्यात्व-स्थान्तरकरणमन्तमुंहूर्तप्रमाणं प्रथमस्थितेः किञ्चित् समिथकम् अभिनवस्थितिवन्धाद्धासमेन अन्तमुंहूर्तेन कालेन करोति। अन्तरकरणसर्कं च दिलकमुत्कीर्य प्रथमस्थितौ द्वितीयस्थितौ च प्रथमस्थितौ च वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत् प्रथमस्थितिगतं दिलकं समाकृष्य उदये प्रक्षिपति सा अद्याग यत् पुनर्द्वितीयस्थितेः सकाशाद् उदीरणाप्रयोगेणेव दिलकं समाकृष्य उदये प्रक्षिपति सा आगाल इति। उदीरणाया एव विशेषपतिपत्त्यर्थमागाल इति द्वितीयं नाम पूर्वसूरिभिरावेदितम्। उदय-उदीरणाभ्यां च प्रथमस्थितिमनुभवन् तावद् गतो यावदाविकिकद्विकं शेषं निष्ठति। तिमम्भ्यित्विक्तमाश्रमनुभवति। ततं उदीरणेव केवला प्रवर्तते। साऽपि तावद् यावदाविकिकाशेषो न भवति। आविकिकायां तु शेषीमूतायामुत्तरणाऽपि निवर्तते। ततः केवलेनवोदयेनाविककामात्रमनुभवति। आविककामात्रचरमसमये च द्वितीयस्थितिगतं दिलकमनुभागमेदेन त्रिधा करोति। तद्यथा—सम्यक्त्वं सम्यग्निथ्यात्वं मिथ्यात्वं चेति। उक्तं च कर्मप्रकृतिचूर्णो—

चैरमसमयमिच्छिद्दिद्दी सेकाले उवसमसम्मिद्दिद्दी होहिइ ताहे बिईयिठइं तिहाणुभागं करेइ, तंजहा—सम्मतं सम्मामिच्छत्तं मिच्छत्तं च। ( ) इति ।

ततोऽनन्तरसमये मिथ्यात्वद्रिकस्योदयाभावाद् औपशमिकं सम्यक्त्वमवामोति। उक्तं च---

मिच्छंतुदए झीण, रुहए सम्मत्तमोवसमियं सो । लंभेण जस्से रुब्मइ, आयहियमरुद्धपुतं जं॥ (कर्मप० गा० ३३०)

एष च प्रथमसम्यक्तकाभो मिथ्यात्वस्य सर्वोपशमनाद् भवति। उक्तं च---

संर्मंचपढमलंभो सबोवसमा (कर्मप्र० गाथा० ३३५) इति ।

सम्यक्तं चेदं प्रतिपद्यमानः कश्चिद् देशविरतिसहितं प्रतिपद्यते, कश्चित् सर्वविरतिसहितम् । उक्तं च पश्चसङ्गहे—

सैंग्मत्तेणं समगं, सबं देसं च कोइ पडिवजी । (गा० ७६०)

१ सं०२ °पति सा आगाल इति । उदीरणैव पूर्वस्रिमिर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमागाल इत्युच्यते । उदय । खा० मुद्रि० °पति सा उदीरणाऽपि पूर्वस्रिमिर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमागाल इत्युच्यते । उदय ॥ २ सं० १ त० खा० °काशेषा न ॥ ३ चरमसमयिष्याहिष्टः एष्यत्काले उपश्मसम्यग्रहिष्मिर्विष्यिति तदा वितीयस्थिति विषानुमाणं करोति, तद्यथा—सम्यक्तं सम्यग्निथ्यात्वं सिध्यात्वं च ॥ ४ मिथ्यात्वोदये क्षीणे समरे सम्यग्निकं सः। लामेन यस्य समरे आत्मिर्वतमल्यपूर्वं यस् ॥ ५ सम्यव्यव्याप्यात्वं सम्यग्निकं सः। लामेन यस्य समरे आत्मिर्वतमल्यपूर्वं यस् ॥ ५ सम्यव्यव्याप्यात्वाः सर्वोपश्मात् ॥ ७ सम्यव्यवेत समकं सर्वं देशं च कोऽपि प्रतिपद्यतः ॥

ततो देशविरत-प्रमत्ता-प्रमत्तसंयतेष्वपि मिथ्यात्वमुपशान्तं लभ्यते ।

सम्प्रति वेदकसम्यग्दष्टेखयाणामपि दर्शनमोहनीयानामुपशमनाविधिरुच्यते - इह वेदक-सम्यग्दृष्टिः संयमे वर्तमानः सन् अन्तर्भुद्धर्तमात्रेण कालेन दर्शनित्रतयसुपन्नमयति, उपशमयतश्च करणेत्रिकविधिः पूर्ववत् तावद् वक्तव्यो यावदनिवृत्तिकरणाद्धायाः सञ्ज्ञेयेषु भागेषु गतेषु सत्सु अन्तरकरणं करोति, अन्तरकरणं च कुर्वन् सम्यक्त्वस्य प्रथमस्थितिमन्तर्मुद्धर्तप्रमाणां स्थाप-· यति, मिथ्यात्व-मिश्रयोश्चावलिकामात्राम्, उत्कीर्यमाणं च दल्लिकं त्रयाणामपि सम्यक्त्वस्य प्रथम-स्थितौ प्रक्षिपति, मिथ्यात्व-मिश्रयोः प्रथमस्थितिदल्लिकं सम्यक्त्वस्य प्रथमस्थितिदल्लिकमध्ये स्तिबुकसङ्क्रमेण सङ्क्रमयति, सम्यक्त्वस्य पुनः प्रथमस्थितौ विपाकानुभवतः क्रमेण क्षीणायां सत्या-मौपशमिकसम्यग्द्दष्टिर्भवति । उपरितनदिलकस्य चोपशमना त्रयाणामपि मिध्यात्वादीनामनन्ता-नुबन्धिनामुपरितनद्लिकस्येवावसेया । एवमुपशान्तद्शीनमोहनीयत्रिकश्चारित्रमोहनीयमुपशम्य-तुकामः पुनरपि यथापवृत्तादीनि त्रीणि करणानि करोति, करणानां च स्वरूपं प्राग्वदवगन्तव्यम्, केवलमिह यथाप्रवृत्तकरणमप्रमत्तगुणस्थानके द्रष्टव्यम्, अपूर्वकरणमपूर्वकरणगुणस्थानके, अनि-बृत्तिकरॅंणमनिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थानके । तत्र चापूर्वकरणे स्थितिबातादयः पूर्ववदेव प्रवर्तन्ते, नवरमिह सर्वासामग्रुभप्रकृतीनामबध्यमानानां गुणसङ्कमः प्रवर्तते इति वक्तव्यम् । अपूर्वकरणाद्वायाश्च सञ्चायतमे भागे गते सति निद्रा-प्रचलयोर्बन्धव्यवच्छेदः । ततः प्रभूतेषु स्थितिसण्डसहसेषु गतेषु सत्सु अपूर्वकरणाद्धायाः संक्रिया भागा गता भवन्ति, एकोऽवशि-प्यते। अस्मिश्चान्तरे देवगति-देवानुपूर्वी-पञ्चोन्द्रयजाति-वैक्रिया-ऽऽहारक-तैजस-कार्मण-समचतु-रस-वैक्रियाक्रोपाक्रा-ऽऽहारकाक्रोपाक्र-वर्णादिचतुष्टया-ऽगुरुलघु-उपघात-पराघात-उच्छास-त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येक-पशस्तविहायोगति-स्थिर-ग्रुभ-सुभग-सुस्वरा-ऽऽदेय-निर्माण-तीर्थकरसंज्ञितानां त्रिंशतः प्रकृतीनां बन्धव्यवच्छेदः । ततः स्थितिखण्डपृथक्त्वे गते सति अपूर्वकरणाद्धायाश्च-रमसमये हास्य-रति-भय-जुगुप्सानां बन्धव्यवच्छेदो हास्य-रति-अरति-शोक-भय-जुगुप्सानामु-दयः सर्वकर्मणां च देशोपशमना-निधत्ति-निकाचनाकरणानि व्यवच्छिद्यन्ते । ततोऽनन्तरसम-येऽनिवृत्तिकरणे प्रविशति । अत्रापि स्थितिघातादीनि पूर्ववत् करोति । ततोऽनिवृत्तिकरणाद्धायाः सद्योगेषु मागेषु गतेषु सत्सु दर्शनसप्तकशेषाणामेकविर्श्वतेमीहनीयपक्रतीनामन्तरकरणं करोति। तत्र चतुर्णी संज्वलनानामन्यतमस्य वेद्यमानस्य संज्वलनस्य त्रयाणां च वेदानामन्यतमस्य वेद्य-मानस्य वेदस्य प्रथमा स्थितिः स्वोदयकालप्रमाणा । अन्येषां चैकादशकषायाणामष्टानां च नोकषायाणां प्रथमा स्थितिराविककामात्रा । स्वोदयकारुप्रमाणं च चतुर्णौ संज्वरुनानां त्रयाणां च वेदानामिदम् स्त्रीवेद-नपुंसकवेदयोरुदयकारुः सर्वस्तोकः, खर्खाने तु परस्परं तुस्यः, ततः पुरुषवेदस्य सञ्चेयगुणः, ततोऽपि संज्वलनकोधस्य विशेषाधिकः, ततोऽपि

१ सं० १ त० म० "गित्रनयि"॥ २ सं० म० "मात्रं उत्की"। सं० १ "मात्रां उदीरणां उत्की"॥ ३ सं० १ त० म० "स्थितिमध्ये"॥ ४ सात्रः वानिवृत्तिबादरगुण ॥ ५ सं० १ त० म० "संस्थेयतमा भा"॥ ६ सा० मुद्रि० "शतिमोह"॥

७ सं० १ त० छा० म० °थमस्यि°॥

संज्वलनमानस्य विशेषाधिकः, ततोऽपि संज्वलनमायामा विशेषाधिकः, ततोऽपि संज्वलन-लोमस्य विशेषाधिकः ।

-उक्तं च----

बीर्जपुमोदयकाला, संखेज्जगुणी उ पुरिसवेयस्स । तैतो वि विसेसअहिजो, कोहे तत्तो वि जहकमसो ॥ (पश्चसं० ७९३)

तत्र संज्वस्नकोधेन उपशमश्रेणि प्रतिपन्नस्य यावद् अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणकोधो-पद्ममी न भवति तावत् संज्वलनकोधस्योदयः। संज्वलनमानेन उपशमश्रेणि प्रतिपन्नस्य यावद् अमृत्याख्यान-मृत्याख्यानावरणमानोपशमो न भवति तावत् संज्वलनमानस्योदयः। संज्वलनमायया चोपशमश्रेणि प्रतिप्रक्षस्य यावद् अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणमायोपशमो न भवति तावत्-संज्व-लनमायाया उदयः । संज्वलनलोमेन उपशमश्रीण प्रतिपन्नस्य यावद् अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्याना-वरणहोभोपश्चमो न भवति तावत् संज्वलनहोभस्योदयः। तदेवमन्तरकरणमुपरितनभागापेक्षया सममधोभागापेक्षया चोक्तनीत्या विषममिति यावता च कालेन स्थितिखण्डं घातयनि यद्वाऽन्यं स्थितिबन्धं करोति तावैता कालेन अन्तरकरणमपि करोति । त्रीण्यपि युगपदारभते युगपदेव च निष्ठां नयति । तचान्तरं प्रथमस्थितेः सक्ष्मेयगुणम् । अन्तरकरणसत्कदिकपक्षेपविधिश्चायम्---येषां कर्मणां तदानीं बन्ध उदयश्च विद्यते तेषामन्तरकरणसत्कं दलिकं प्रथमित्यतौ द्वितीयस्थितौ च प्रक्षिपति, यथा पुरुषचेदोदयारूढः पुरुषचेदस्य । येषां तु कर्मणामुदय एव केवलो न बन्धस्ते-षामन्तरकरणसत्कं दिलकं प्रथमस्थितावेव प्रक्षिपति न द्वितीयस्थितौ, यथा स्नीवेदोदयारूढः स्नी-वेदस्य । येषां पुनरुद्यो न विद्यते किन्तु केवली बन्धस्तेषामन्तरकरणसत्कं दलिके द्वितीयस्थि-तावेव क्षिपति न प्रथमस्थिती, यथा संज्वलनकोधोदयारूढः शेषसंज्वलनानाम् । येषां पनर्न बन्धो नाप्युदयस्तेषामन्तरकरणसन्कं दलिकं परप्रकृतिषु प्रक्षिपति यथा द्वितीयतृतीयकवायाणाम् । इहानिवृत्तिकरणे बहु वक्तव्यं तत् तु प्रनथगौरवमयादु नोच्यते, केवलं विशेषार्थिना कर्मप्रकृति-टीका निरीक्षितव्या । अन्तरकरणं च कृत्वा ततो नपुंसकवेदमुपशमयति । तं चैबम्---प्रथमसमये स्तोकम्, द्वितीयसमयेऽसञ्चेयगुणम्, ततोऽपि तृतीयसमयेऽसञ्चेयगुणम्, एवं प्रतिसमयमसञ्चेयगुणं तावव् उपभमयति यावत् चरमसमयः; परप्रकृतिर्षु प्रतिसमयमुपशमि-तदलिकापेक्षया तावद् असञ्जयगुणं प्रक्षिपति यावद् द्विचरमसमयः, चरमसमये पुनरूपशम्य-मानं दिक्तं परप्रकृतिषु सङ्गयमाणदिककापेक्षयाऽसङ्ख्येयगुणं द्रष्टव्यम् । तदेवं नपुंसकवेद उपशमितः, तस्मिश्चोपशान्तेऽष्टौ कर्माण्युपशान्तानि जातानि । तत उक्तप्रकारेणान्तर्मुहुर्तेन कालेन स्रीवेदमुपशमयति, तहिंमश्चोपशान्ते नव । ततोऽन्तर्मुहर्त्तेन कालेन हास्यादिषद्वमुप-शमयति, तस्मिश्चोपशान्ते पञ्चदश कर्माण्युपशान्तानि भवन्ति । तस्मिनेवं च समये पुरुष-

१ स्रीनपुंसकवेदकालात् संस्थ्यगुणस्तु पुरुषवेदस्य । तस्मादिष विशेषाधिकः कोषस्तस्मादिष यथा-कमशः ॥ २ सं० सं० २ छा० मुद्रि० तस्स वि विसे ॥ ३ सं० १ त० म० "बत्धाले" ॥ ४ त० "कं परप्रकृतिषु ॥ ५ छा० मुद्रि० "कृतिसंप्रदृणीटी" ॥ ६ छा० मुद्रि० "षु च प्रति" ॥ ७ सं० २ छा० "व चरमध" ॥

वेदस्य बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदः प्रथमस्थितिव्यवच्छेदश्च । प्रथमस्थितौ च द्वमावलिका-शेकायां प्रामुक्तस्वरूप आगाको न भवति । तसादेवं च समयादारम्य पण्णां नोकवायाणां सत्कं दक्षिकं न पुरुषवेदे प्रक्षिपति किन्तु संज्वलनकोधादिष्, "दंस आवलियास पदमिडिई ए सेसासु वि य वेओ" ॥ (कर्मप्र० गा० १०७) इति वचनात् । हास्यादिषट्रोपश्रमनानन्तरं च समयोनाविश्वकाद्विकमात्रेण कालेन पुरुषवेदं सकलमप्युपशमयति। तं चैवम्-प्रथमसमये स्तोकम्, द्वितीयसमयेऽसङ्ख्येयगुणम्, ततोऽपि तृतीयसमयेऽसङ्ख्येयगुणम्, एवं तावद बाच्यं यावत् समयद्वयोनाविकताद्विकचरमसमयः; परप्रकृतिषु च प्रतिसमयं समयद्वयोनाविकताद्विक-कारूं यावद् यथाप्रवृत्तसङ्क्रमेण सङ्क्रमयति, परं प्रथमसमये प्रभूतम्, द्वितीयसमये विशेष-द्दीनम् , ततोऽपि तृतीयसमये विशेषहीनम् , एवं तावद् वक्तव्यं यावत् चरमसमयः । पुरू-ववेदे चोपशान्ते वोडश कर्माण्युपशान्तानि भवन्ति । ततो यस्मिन् समये हास्यादिवटमप-शान्तम् पुरुषवेदस्य प्रथमस्थितिः क्षीणा ततः समयादनन्तरमप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरण-स-ज्वलनक्रोधान् युगपद्पशमयितुमारभते । संज्वलनक्रोधस्य च प्रथमस्थितौ समयोन।विलकान्निक-शेषायामप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणकोधदिलकं न संज्वलनकोधे प्रक्षिपति किन्तु संज्वलनमा-नादौ, ''तिसुँ आवलियासु समऊणियासु अपडिग्गहा उ संजल्ला।'' (कर्मप्र० गा० १०७) इति बचनात् । द्व्याविककाशेषायां त्वागाको न भवति, किन्तूदीरणैव केवला । साऽपि ताबत् प्रवर्तते यावदाविकाशेषो भवति । आविकिकायां च शेषीभृतायां संज्वलनकोधस्य बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदः अप्रत्याच्यान-प्रत्याख्यानावरणौ च क्रोधावपशान्तौ, तयोश्चोपशान्तयोर-ष्टादश कर्माण्यपशान्तानि भवन्ति । तदानीं च सज्वलनकोधस्य प्रथमस्यितिगतामेकामाविककां समयोनाविकनाद्विकवद्धं चोपरितनस्थितिगतं दलिकं मुक्त्वा शेषमन्यत् सर्वमुपशान्तम् , ततस्तां प्रथमस्वितिगतामेकामाविककां संज्वलनमाने हितबुकसङ्क्रमेण प्रक्षिपति, समयोनाविकाद्विकबद्धं च दहिकं पुरुषवेदोक्तप्रकारेणोपशमयति सङ्कमयति च । ततः समयोनावलिकाद्विकेन कालेने संज्वलनकोध उपशमितः, तस्मिश्चोपशान्ते एकोनविंशतिकर्माण्युपशान्तानि भवन्ति । यदा च संज्वलनकोधस्य बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदस्ततोऽनन्तरसमयादारभ्य संज्वलनमानस्य द्विती-यस्थितः सकाशाद् दलिकमाकृप्य प्रथमस्थिति करोति वेदयंते व । तत्रोदयसमये स्तोकं प्रक्ष-पति, द्वितीयस्थितौ अन्यवेयगुणम् , तंतोऽपि तृतीयस्थितावसव्येयगुणम् , एवं तावद् वाच्यं यावत् प्रथमस्थितेश्वरमसमयः । प्रथमस्थितिकरणप्रथमसमयादेव चारभ्य त्रीनप्यप्रत्याख्यान-प्रत्या-स्यानावरण-संज्वलनरूपान् मानान् युगपद् उपशमयितुमारभते । संज्वलनमानस्य च प्रथमस्थितौ समयोनाविककात्रिकशेषायामप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणमानदिककं न संज्वलनमाने प्रक्षिपति किन्तु संज्वलनमायादौ । आवलिकाद्विकशेषायां त्वागाली व्यवच्छिदाते, तत उदीरणैव

९ सं० १ त० छा० म० °व चरमसर्या ।। २ द्वयोराविलकयो प्रथमस्थितौ शेषयोरिप च वेदः ॥ ३ तिस्राधाविलकास्र समयोनास्र अपतद्वद्वास्तु संज्वलनाः ॥ ४ सं० सं० १ सं० २ त० छा० म० "न मा ॥ ५ सं० छा० मुद्धि० "यति ॥ ६ सं० १ च । प्रथमस्थितिकरण ॥

त० म० ततस्तृ ॥

केवका प्रवर्तते । साऽपि तावदु यावदाविका शेषा भवति । आविकायां तु शेषीम्तायां संज्वलनमानस्य बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदः अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणौ च मानासुप-शान्ती, तयोखोपशान्तयोरेकविंशतिकर्माण्यपशान्तानि भवन्ति । तस्मिश्च समये संज्वरुनमानस्य प्रथमस्थितिगतामेकामाविककां समयोनाविककाद्विकवद्धं चौपरितनस्थितिगतं दिलकं मुक्तवा शेष-मन्यत् सर्वमुपशान्तम्, ततस्तां प्रथमस्थितिगतामेकामाविककां स्तिबुकसङ्गमेण संज्वलनमायायां प्रक्षिपति, समयोनावलिकाद्विकवद्धं च दलिकं पुरुषवेदोक्तप्रकारेणोपश्मयति सङ्क्रमयति च। ततः समयोनाविकाद्विकेन कालेन संज्वलनमान उपशमितः, तर्सिमश्चोपशान्ते द्वाविंशतिकर्माण्युप-शान्तानि भवन्ति । यदा च संज्वलनमानस्य बन्ध उदय-उदीरणाव्यवच्छेदस्ततोऽनन्तरसमया-दारम्य संज्वलनमायाया द्वितीयस्थितेः सकाशाद् दलिकमाक्रप्य पूर्वोक्तप्रकारेण प्रथमां स्थिति करोति वेदयते च, तत्तमयादेव चारभ्य तिस्रोऽपि माया युगपद उपशमयितुमारभते । र्सज्व-लनमायायाश्च प्रथमस्थितौ समयोनाव लिकात्रिकशैवायामप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणमायाद लिक न संज्वलनमायायां प्रक्षिपति, किन्तु संज्वलनलोमे । आवलिकाद्विकरोषायां त्वागालो न भवति, किन्तदीरणैव केवला । साऽपि तावत प्रवर्तते यावदावलिकौशेषो भवति । आवलिकायां च शेषी-भृतायां संज्वलनमायाया बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेदः अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणे च माये उपशान्ते, तयोश्वीपशान्तयोध्यतुर्विशतिकर्माण्यपशान्तानि भवन्ति । तर्सिमध्य समये मंजवलन-मायायाः प्रथमस्थितिगतामेकामाविककां समयोनाविककाद्विकवद्धं चोपरितनस्थितिगतं दिलकं मुक्तवा शेषमन्यत् सर्वमुपशान्तम् , ततस्तां प्रथमस्थितिगतामेकामाविलेकां स्तिबुकसङ्क्षमेण संज्व-लनलोमे सङ्कानयति, समयोनाविकाद्विकवद्धं च दलिकं पुरुषवेदोक्तमकारेणोपशमयति सङ्क-मयति च । ततः समयोनाविष्ठकाद्विकेन कालेन संज्वलनमाया उपशान्ता, तस्यां चोपशान्तायां पश्चविंशतिकर्माण्युपशान्तानि भवन्ति । यदा च संज्वलनमायाया बन्ध-उदय-उदीरणाव्यवच्छेद-स्ततोऽनन्तरसमयादारभ्य संज्वलनलोमस्य द्वितीयस्थितेः सकाशाद् दलिकमाकृष्य लोमवेदका-द्वात्रिभागद्वयप्रमाणां प्रथमस्थिति पूर्वोक्तप्रकारेण करोति वेदयते च । प्रथमश्चै त्रिभागोऽध-कर्णकरणाद्धासंज्ञः, द्वितीयः किट्टिकरणाद्धासंज्ञः । प्रथमे चाधकर्णकरणाद्धासंज्ञे त्रिभागे वर्त-मानः पूर्वस्पर्धकेभ्यो दलिकमादायापूर्वस्पर्धकानि करोति ।

अथ किमिदं स्पर्धकम् ? इति उच्यते —इह तावदनन्तानन्तैः परमाणुभिर्निष्पन्नान् स्कन्धान् जीवः कर्मतया गृह्वाति। तत्र वैकैकस्मिन् स्कन्धे यः सर्वजवन्यरसः परमाणुस्तस्यापि रसः केवल्पिज्ञया च्छिद्यमानः सर्वजीवेभ्योऽनन्तगुणान् रसाविभागान् प्रयच्छति, अपरस्तु तान्ध्येकािषकान्, अन्यस्तु द्व्यविकान्, एवमेकोत्तरया वृद्ध्या तावद् नेयं यावदन्यः परमाणुः सिद्धानन्तभागािषकान् रसाविभागान् प्रयच्छति। तत्र जघन्यरसा ये केचन परमाणवस्तेषां समुदायः समानजातीयस्वादेका वर्गणेत्युच्यते। अन्येषां त्वेकािषकरसाविभागयुक्तानां समुदायो

१ सं०२ त० म० कारोबो भव । सं०१ कारोबो न भव ॥ २ छा० मुद्रि० कारोबो न भव ॥ ३ सं०१ त० म० बिना ॥ ४ छा० प्येकादिमागाधिकान् । एवमे ॥ ५ सं०१ सं०१ स० २ स० म० कान् । एवमे ॥

द्वितीया वर्गणा, अपरेषां तु द्वयधिकरसाविभागयुक्तानां समुदायस्तृतीया वर्गणा, एवमनया दिशा एकैकरसाविभागवृद्धानामण्नां समुदायरूपा वर्गणाः सिद्धानामनन्तमागकरूपा अभव्ये-म्योऽनन्तगुणा वाच्याः । एतासां च समुदायः स्पर्धकमित्युच्यते, स्पर्धन्त इवोत्तरोत्तरवृद्ध्या परमाणुवर्गणा अत्रेति कृत्वा ।

इत अर्ध्वमेकोत्तरया निरन्तरवृद्ध्या प्रवर्द्धमानो रसो न लभ्यते किन्तु सर्वजीवानन्तगुणैरेव रसाविभागैः, ततस्तेनैव कमेण ततः प्रभृति द्वितीयं स्पर्धकमिधानीयम्, एवमेव च
तृतीयम्ं, एवं तावद् वाच्यं यावदनन्तानि स्पर्धकानि भवन्ति । एतानि च पूर्व कृतत्वात् पूर्वस्पर्धकान्यभिधीयन्ते । तत एतेभ्य इदानीं प्रतिसमयं दिलकं गृहीत्वा तस्य चात्यन्तिहीनरसतामापाच अपूर्वाणि स्पर्धकानि करोति । आसंसारं हि परिभ्रमता न कदाचनापि बन्धमाश्रित्येद्दशानि
स्पर्धकानि कृतानि, किन्तु सम्प्रत्येव विद्युद्धिप्रकर्षवशात् करोति, तत्तोऽपूर्वाणीत्युच्यन्ते ।

अश्वकर्णकरणाद्वायां च गतायां किट्टिकरणाद्वायां प्रविशति । तत्र च पूर्वम्पर्धकेभ्योऽपूर्वस्पर्धकेभ्यश्च दिलकं गृहीत्वा प्रतिसमयमनन्ताः किट्टीः करोति । किट्टयो नाम पूर्वस्पर्धकाऽपूर्वस्पर्धकेभ्यो वर्गणा गृहीत्वा तासामनन्तगुणहीनरसतामापाद्य बृहदन्तरालतया यद् व्यव
स्थापनम्, यथा—यासामनन्तानन्तानामप्यसत्कल्पनयाऽनुभागभागानां शतमेकोत्तरं द्वयुत्तरं
वाऽऽसीत् १०१-१०२ तासामेवानुभागभागानां पञ्चकं पञ्चदशकं पञ्चविशतिरिति । किट्टिकरणाद्वायाश्चरमसमये युगपद् अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणलोभावुपशान्तौ भवतः । तत्समयमेव च संज्वलनलोभवन्धव्यवच्छेदश्च । तदेवमनिवृत्तिवादरे सप्तभ्य आरभ्य पञ्चविशतिं यावद् उपश्रान्तानि कर्माणि लभ्यन्ते । तथा चाह—

सत्तंऽह नव य पनरस, सोरुस अद्वारसेव इगुवीसा । एगाहि द चउवीसा, पणवीसा वायरे जाण ॥ सुगर्मा ॥

अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणलोभोपञ्चान्तौ च सप्तविंशतिकर्माण्युपशान्तानि भवन्ति । तानि च सुक्ष्मसम्पराये प्राप्यन्ते । आह च---

> सत्तावीसं सुहुमे, अट्टावीसं पि मोहपयडीओ । उवसंतवीयरागे, उवसंता होति नायवा ॥

'सूक्ष्मे' सूक्ष्मसम्पराये सप्तविंशतिकर्माण्युपशान्ताँनि रुभ्यन्ते । सूक्ष्मसम्परायाद्धाः चान्त-र्शुद्धर्वप्रमाणाः । सूक्ष्मसम्परायाद्धायां च प्रविष्टः सन् उपरितनस्थितेः सकाशात् कतिपयाः किद्धीः

९ सं० १ त० म० °त्तरसङ् ॥ २ सं० सं० १ त० म० यासामेवासरक ॥ ३ छा० मुद्धि० 'बाश्व चर'॥ ४ सं० १ त० म० 'बान्तकर्मा'॥ ५ समाष्ट नव च पश्चद्श बोडश अष्टादशैव एकविंशतिः। एकाधिकही चतुर्विंशतिः पश्चविंशतिवर्वदरे जानीहि॥ ६ सं १ त० म० मा॥ अन्नाप्तरसा ॥ ७ सं० १ त० म० 'नि भवन्ति ॥

समाकृष्य प्रथमिश्वति स्थमसम्परायाद्वातुस्यां करोति वेदर्यति च । शेषं च स्थमिकद्वीकृतं दिलकं समयोगाविलकाद्विकवद्वं चोपशमयित । स्थमसम्परायाद्वायाश्वरमसमये संज्वलनलोम उपश्चानतो मवित । तत्समयमेव च ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणचतुष्का-ऽन्तरायपञ्चक-वशः-कीर्ति-उन्नैगोत्राणां बन्धन्यवच्छेदः । ततोऽनन्तरसमये उपशानतकषायो भवति । तिसम्बोप-श्चान्तकषाये वीतरागेऽष्टाविंशतिरिप मोहनीयप्रकृतय उपशानता ज्ञानन्याः ।

उपशान्तकषायश्च जघन्येनैकं समयं भवति, उत्कर्षेण त्वन्तर्भुहूर्तं कालं यावत्, तत ऊर्ध्वं नियमादसौ प्रतिपति । प्रतिपातश्च द्विधा—भवक्षयेण अद्धाक्षयेण च । तत्र भवक्षयो प्रियमाणस्य, अद्धाक्षय उपशान्ताद्धायां समाप्तायाम् । अद्धाक्षयेण च प्रतिपतन् यथैवाक्षदस्तवैव प्रतिपतित, यत्र यत्र बन्ध-उदय-उदीरणा व्यवच्छिकास्तत्र तत्र प्रतिपतता सता ते आरम्यन्त इति यावत् । प्रतिपतंश्च तावत् प्रतिपतित यावत् प्रमत्तसंयतगुणस्थानकम् । कश्चित् पुनस्त-तोऽप्यधस्तनं गुणस्थानकद्विकं याति, कोऽपि सासादनभावमपि । यः पुनर्भवक्षयेण प्रतिपतित स प्रथमसमय एव सर्वाण्यपि बन्धनादीनि करणानि प्रवर्तयतीत्येष विशेषः ।

उत्कर्षतश्चेकस्मिन् भवे द्वौ वारावुपशमश्चेणि प्रतिपद्यते । यश्च द्वौ वारावुपशमश्चेणि प्रति-पद्यते तम्य नियमात् तस्मिन् भवे क्षपकश्चेण्यभावः । यः पुनरेकं वारं प्रतिपद्यते तस्य क्षपक-श्चेणिर्भवेदपि । उक्तं च चूर्णी---

जो दुवे वारे उवसमसेढिं पडिवज्जइ तस्स नियमा तम्मि भन्ने खनगसेढी नित्थ, जो एक्सिं उवसमसेढिं पडिवज्जइ तम्स खनगसेढी होज्ज वा ( ) इति । आगमाभिप्रायेण त्वेकस्मिन् भन्ने एकामेव श्रेणि प्रतिपद्यते । तदुक्तम्—

मोहोपशम एकस्मिन्, भवे द्विः स्यादसन्ततः।

यस्मिन् भवे तूपशमः, क्षयो मोहस्य तत्र न ॥ ( ) इति । ॥ ६२ ॥

तदेवमुक्ता समपञ्चमुपशमश्रेणिः। सम्प्रति क्षपकश्रेणिमभिष्रात्रकाम आह—

पढमकसायचउकं, एँतो मिच्छत्तमीससम्मत्तं। अविरय देसे विरए, पमैत्ति अपमत्ति चीयंति ॥ ६३॥

इह यः क्षपकश्रेणिमारमते मोऽवश्यं मनुष्यो वर्षाष्टकस्योपरि वर्तमानः । स च प्रथमतः 'प्रथमकषायचतुष्कम्' अनन्तानुबन्धिसंज्ञं विसंयोजयित । तद्विसंयोजना च प्रागेवोक्ता । ततः इतः प्रथमकषायचतुष्कक्षयादनन्तरं मिथ्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्वानि क्षपयित । सूत्रे चैकवचनं समा-

१ सं० छा० मुद्रि० "यते च ॥ २ यो द्वौ बारौ उपशमश्रेणि प्रतिपद्यते तस्य नियमात् तस्मिन् भने क्षपकश्रेणिनिस्त, य एकवारं उपशमश्रेणि प्रतिपद्यते तस्य क्षपकश्रेणिनीस्त, य एकवारं उपशमश्रेणि प्रतिपद्यते तस्य क्षपकश्रेणिनीस्त् था ॥ ३ सं० छा० प्रति श्रेणिप्रस्तावात् क्षप" ॥ ४ सं० १ त० म० इत्तो ॥ ५ सं० सं० २ छा० प्रति वपमत्ते वी । । सं० १ त० म० प्रति अपमत्त वी ।।

हारजिवक्षणात् , समाहारविवक्षा चामीयां त्रयाणामपि युगपस् क्षपणाय यतते इति शाप-नीर्था । सिम्यास्त्रादीनि च श्रप्यन् स्थामकृतादीनि त्रीणि करणान्यारमते । करणानि च प्रापिव क्क ज्यानि । नवरमपर्वकरणस्य प्रमस्समये उन्दितयोर्मिच्यात्व-सम्मन्मिच्यात्वयोर्देलिकं गुणसङ्ग-मेण सम्बद्धे मक्षिपति । उद्गळनासङ्गममपि तयोरेवमारभते, तद्यथा-मर्थमस्थितिसण्डं बृह-त्तरमहरूबति, ततो द्वितीयं विशेषहीनम् , ततोऽपि तृतीयं विशेषहीनम् , एवं ताबद् बाच्यं यावदपूर्वकरणचरमसमयः । अपूर्वकरणप्रथमसमये च यत् स्थितिसत्कर्म आसीत् तत् तस्यैव चरमसम्बे सक्क्षेयगुणहीनं जातम् । ततोऽनिवृत्तिकरणे प्रविश्वति, तत्रापि स्थितिषाताँदीन् सर्वानिप तथैव करोति। अनिवृत्तिकरणप्रथमसमये च दर्शनिकस्यापि देशोपश्चमना-निवित-निकाचना व्यवच्छिबन्ते । दर्शनमोहनीयत्रिकस्य च स्थितिसस्कर्मा अनिवृत्तिकरणप्रथमसमया-दारम्य स्थितिवातादिभिर्घात्यमानं वात्यमानं स्थितिखण्डसहस्रेषु गतेष्वसंज्ञिणश्चेन्द्रियस्थितिस-त्कर्मसमानं भवति, ततः स्थितिसण्डसहसप्रथक्त्वे गते सति चतुरिन्द्रियस्थितिसत्कर्मसमानम्, ततोऽपि तावन्मात्रेषु खण्डेषु गतेषु त्रीन्द्रियस्थितिसत्कर्मसमानम्, ततोऽपि तावन्मात्रेषु खण्डेषु गतेषु द्वीन्द्रियस्थितिसत्कर्मसमानम्, ततोऽपि तावन्मात्रेषु लण्डेषु गतेष्वेकेन्द्रियस्थितिसत्कर्म-समानम् , ततोऽपि तावन्मात्रेषु सण्डेषु गतेषु पल्योपेमासङ्गयमागममाणं भवति । ततस्या-णामपि प्रत्येकमेकैकं सङ्ग्रेयमागं मुक्त्वा शेषं सर्वमपि घातयति । ततस्तस्यापि पाग्युक्तस्य सङ्खेयभागस्येकं सङ्खेयतमं भागं मुक्त्वा शेवं सर्वं विनाशयति । एवं 'स्थितिघाताः सह-सशो वजन्ति । तदनन्तरं च मिध्यात्वस्यासक्षेत्रान् भागान् सण्डयति, सम्यक्त्व-सम्यम्मि-थ्यात्वयोस्तु सङ्गवेयान् । तत एवं स्थितिसण्डेषु प्रमृतेषु गतेषु सस्य मिध्यास्वस्य दलिक-मावलिकामात्रं जातम् , सम्यक्त्व-सम्यग्मिथ्यात्वयोस्तु पष्ट्योपमासक्क्षेयभागमात्रम् । अमूनि च स्थितिसण्डानि सण्ड्यमानानि मिध्यात्वसत्कानि सम्यक्तव-सम्यग्मिध्यात्वयोः प्रक्षिपति, सम्यग्निथ्यात्वसत्कानि सम्यक्तवे, सम्यक्त्वसत्कानि त्वधस्तात् स्वस्थाने इति । तदपि च मिथ्यात्वदिकसगविकामात्रं स्तिबुकसङ्क्षमेण सन्यक्त्वे प्रक्षिपति । तद्नन्तरं सम्यक्त्व-सम्बम्मिथ्यात्वयोरसङ्गेयान् भागान् लण्डयति, एकोऽवशिष्यते; ततस्तस्याप्यसङ्गेयान् भागान् लण्डयति, एकं मुञ्जति; एवं कतिपयेषु स्थितिलण्डेषु गतेषु सम्यग्मिण्यात्वमप्याविककामात्रं बातम् । तदानी सम्बर्कस्यस्य स्थितिसत्कर्म वर्षाष्टकप्रमाणं भवति । तस्मिनेव च काले सकरू-प्रत्यूहापगमतो निश्चयमतेन दर्शनमोहनीयक्षपक उच्यते । तत ऊर्ध्व सम्यक्तस्य स्थितिसण्डं अन्तर्श्वहर्तममाणग्रुतिकरति, तहिलकं तृदयसमधादारभ्य प्रक्षिपति । केवलगुदयसमये सर्वस्तो-कम् , ततो द्वितीयसमयेऽसङ्गोयगुणम् , ततोऽपि तृतीयसमयेऽसङ्गोयगुणम् , यूवं तावद् वक्तव्यं नाबब् गुणश्रेणीशिरः। तत अर्ध्वे तु बिशेषहीनं विशेषहीनम्, यावबरमा स्थितिः। एवमानैतर्भु-

१ सं० १ त० म० छा० 'नार्थम्' ॥ २ त० म० 'यमं स्थि' ॥ ३ सं १ त० छा० म० 'तिक्रमं ॥ ४ सं० १ त० दीनि स' ॥ ५ सं० २ छा० 'पमसंख्ये' ॥ ६ सं० १ त० म० 'क्लास्थिति' ॥ ७ सं० १ त० म० 'क्लास्थिति' ॥ ७ सं० १ त० म० 'क्लामें हृतिका' ॥

हृतिकान्यनेकानि सण्डान्युत्करित निक्षिपति च । तानि च ताबद् याबद् द्विचरैमं स्थितिसण्डाद् चरमसण्डं सङ्कोबयुणम् । चरमे च स्थितिसण्डे उरकीणें सित असी क्षपकः कृतकरण इत्युच्यते । अस्यां च कृतकरणाद्वायां वर्तमानः कश्चित् कारूमपि कृत्वा चतस्यां गतीनामन्यतमस्यां गतानुत्पचते । लेश्यायामपि च पूर्व गुक्कलेश्यायामसित्, सम्प्रति त्वन्यतमस्यां गच्छति । तदेवं प्रस्थापैको मनुष्यो निष्ठापकश्चतस्वतप्रविप गतिषु भवति ।

उक्तं च----

पहुंचगो उ मणूसो, निद्ववगो चउसु वि गईसु ॥ (

इह यदि बद्धायुः क्षपकश्रेणिमारभते अनन्तानुबन्धिनां च क्षयादनन्तरं मरणसम्भवतो व्युपरमते, ततः कदाचिद् मिथ्यात्वोदयाद् भूयोऽप्यनन्तानुबन्धिन उपचिनोति, - तद्बीजस्य मिथ्यात्वस्याविनाशात् । क्षीणमिथ्यादर्शनस्तु नोपचिनोति, बीजाभावात् । क्षीणसिक्ष्यादर्शनस्तु नोपचिनोति, बीजाभावात् । क्षीणसिक्षकस्त्यप्रति-पतितपरिणामोऽवश्यं त्रिदशेषूत्पद्यते । प्रतिपतितपरिणामस्तु नानापरिणामसम्भवाद् यथापरि-णाममन्यतमस्यां गताबुत्पद्यते । उक्तं च—

बद्धाऊ पडिवन्नो, पढमसायक्खए जइ मरिज्ञा । तो मिच्छत्तोदयओ, चिणिज्ञ मृयो न स्त्रीणिम्म ॥ तम्मि मओ जाइ दिवं, तप्परिणामो य सत्तए स्त्रीणे । उवरयपरिणामो पुण, पच्छा नाणामइगईओ॥(विशेषा०गा० १३१६–१७)

चद्धायुष्कोऽपि यदि तदानीं कालं न करोति तथापि सप्तके क्षीणे नियमादवितष्ठते, न तु चारित्रमोहक्षपणाय यत्नमारभते, यत आह—

र्बद्धाऊ पडिवन्नो, नियमा खीणिम सत्तए ठाइ । (विशेषा० गा० १३२५)

अधीच्येत—क्षीणसप्तको गत्यन्तरं सङ्कामन् कतितमे भवे मोक्षमुपयाति ! उच्यते—

तृतीये चतुर्थे वा भवे । तथाहि—यदि देवगति नरकगति वा सङ्कामति ततो देवभवान्तरितो 
नरकभवान्तरितो वा तृतीयभवे मोक्षमुपयाति । अध तिर्यक्षु मनुष्येषु वा मध्ये समुत्यवते 
निर्हे सोऽवश्यमसङ्ख्येयवर्षायुष्केषु मध्ये गच्छिति न सङ्ख्येयवर्षायुष्केषु, ततस्तद्भवानन्तरं 
देवभवे, तस्माच देवभवात् च्युत्वा मनुष्यभवे, ततो मोक्षं यातीति चतुर्यभवे मोक्षगमनम् । 
उक्तं च पचसङ्गहे—

१ सं०१ त० म० "रमस्थिति"।। २ सं०१ त० म० "पको भूत्वा म" ॥ ३ प्रस्थापकस्तु मनुष्यो निष्ठापकश्चतसृष्यो गतिषु ॥ ४ बद्धायुः प्रतिपन्नः प्रथमकषायक्षये यदि भियेत । ततो सिभ्यात्वो- दगत चिनुयाद् भूयो न क्षीणे ॥ तिस्मन् मृतो याति दिवं तत्परिणामश्च सप्तके क्षीणे । उपरतपरिणामः पुन. पक्षाद् भानामतिगतिकः ॥ ॥ ५ सं०१ त० म० "णागद्दमईओ ॥ ६ बद्धायुः प्रतिपन्नो नियम्मात् क्षीणे सप्तके तिष्ठति ॥ ७ छा० मुद्धि० "घोच्यते—क्षी" ॥

तैइय चउत्मे तन्मि व, भवन्मि सिज्झंति दंसणे लीणे। जं देवनिरवऽसंखाउचरिमदेहेसु ते होति॥ (गा० ७७९)

प्तानि च सस कर्माणि क्षपयैति अविरतसम्यन्दृष्टिः देशविरतः प्रमसोऽप्रमसो वा, तत प्तेषु चतुर्ष्वि ससकक्षयः प्राप्यते । तथा चाह सूत्रकृत्—"अविरयै" इत्यादि । अविरते 'देशे' देशविरते प्रमसेऽप्रमसे च प्रथमकषायचतुष्कादीनि सस कर्माणि 'क्षीयन्ते' क्षयमुपयान्ति ।

यदि पुनरबद्धायुः क्षपकश्रेणिमारभते ततः सप्तके क्षीणे नियमादनुपरतपरिणाम एव चारित्रमाहिनीयक्षपणाय यत्नमारभते । यत आह माध्यकृत्—

इँयरो अणुवरओ चिय, सयलं सिंढं समाणेई ॥ (विशेषा० गा० १३२५)

चारित्रमोहनीयं च क्षपयितुं यतमानो यथाप्रवृत्तादीनि त्रीणि करणानि करोति, तद्यथा—यथाप्रवृत्तकरणमपूर्वकरणमनिवृत्तिकरणं च। एषां च स्वरूपं पूर्ववदेवावगन्तव्यम्। नवरमिह यथाप्रवृत्तकरणमप्रमत्तरगुणस्थानके द्रष्टव्यम्, अपूर्वकरणमपूर्वकरणगुणस्थानके, अनिवृत्तिकरणम-वृत्तिवादरसम्परायगुणस्थानके। तत्रापूर्वकरणे स्थितिघातादिमिरप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणक-षायाष्टकं तथा क्षपयित स्म यथा अनिवृत्तिकरणाद्धायाः प्रथमसमये तत् पल्योपमासद्भयमाग-मात्रस्थितिकं जातम्। अनिवृत्तिकरणाद्धायाध्य सद्भयेषेषु भागेषु गतेषु सत्यु स्त्यानद्धित्रिक-न-रकगति-तिर्यगाति-नरकानुपूर्वी-तिर्यगानुपूर्वी-एक-द्वि-न्नि-चतुरिन्दियजाति-स्थावरा-ऽऽतप-उद्योत-स्थानस्य-साधारणस्थाणां षोडश्चप्रकृतीनायुद्धल्नासङ्क्षमेणोद्धल्यमानानां पख्योपमासद्भययभागमात्रा स्थितिर्जाता। ततो बध्यमानायु प्रकृतिषु तानि षोडश्च कर्माणि गुणसङ्कमेण प्रतिसमयं प्रक्षि-प्यमाणानि प्रक्षिप्यमाणानि निःशेवतः क्षीणानि भवन्ति। इहाप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणकषा-याष्टकं पृत्वेमेव क्षपयितुमारकं पृरं तद् नाद्यापि क्षीणम्, केवलमपान्तराल एव पूर्वोक्तमकृति-बोडशकं क्षपितम् ततः पश्चात् तदिप कषायाष्टकमन्तर्मुहृत्तमात्रेण क्षपयति। तथा चाह—

अनियद्विवायरे थीणगिद्धितिगनिरयतिरियनामाओ । संखेजाइमे सेसे, तप्पाओगाओ सीयंति ॥ एको हणइ कसायद्वगं पि

अनिवृतिबादरे गुणस्थानके सञ्चेयतमे भागे शेषे स्त्यानिद्धित्रिकः 'नरय-तिर्यक्ष्नामनी' निरयगति-तिर्यगतिनान्नी 'तत्यायोग्याश्च' निरयगति-तिर्यगतिप्रायोग्याश्च एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-त्रीक्षिय-त्रीन्द्रिय-त्रीक्षिय-त्रीक्ष्याद्य-त्रत्रं निःशेषतः क्ष्यायक्षकं हन्ति ॥

१ तृतीये चतुर्थे तस्मिन् वा भवे सिष्यन्ति दर्शने क्षीणे । यद् देव-निरयासङ्क्षयायुःचरमदेदेषु ते भवन्ति ॥ २ छा० मुद्धि० "यन्ति भ" ॥ ३ स० स० १ स० २ त० म० "रह" है ॥ ४ इतरोऽजुपरत एव सकलां श्रेणि समापयति ॥ ५ सं० सं० २ "द्वाप्रय" ॥ ६ सं० १ त० छा० म० "वशक्या" ॥

अन्ये पुनराहु: नीडश कर्माण्येय पूर्व क्षपियतुमारमते, केवलम्पान्तरालेऽही कपान्यान् क्षपयित, पश्चात् बोडश कर्माणीति । ततोऽन्तर्गुहूर्तमानेण नवानां नीकपायाणां चतुर्णी तंज्यलनानामन्तरकरणं करोति । तत्र कृत्वा नपुंसकवेददिकक्षमुपरितनस्थितिगतमुक्कनिविधना क्षपियतुमारमते । तत्रान्तर्गुहूर्तमानेण परुयोपमासक्ष्यमागमानं जातम् । ततः मसृति बज्जमानासु मक्कृतिषु गुजसक्क्षमेण दिलकं प्रक्षिपति । तत्रेवं प्रक्षिप्यमाणमन्तर्गुहूर्तभानेण निःशेषं क्षीणम् । अधसानदिककं च यदि नपुंसकवेदेन क्षपकश्रेणिमारूढसतोऽनुभवतः क्षपयित, अन्यथा त्याव-लिकामानं तद् भवति, तत्र वेद्यमानासु मक्कृतिषु स्तिबुकसङ्क्षमेण सङ्कमयित । तदेवं क्षमितो नपुंसकवेदः । ततोऽन्तर्गुहूर्तमानेण स्वीवेदोऽप्यनेनैव क्षमेण क्षप्यते । ततः पद् नोकषायान् युगपत् क्षपयितुमारमते । ततः प्रभृति च तेषामुपरितनस्थितिगतं दिलकं न पुरुषवेदे सङ्कम्यति, किन्तु संववलनकोषे । तथा चाह स्वकृत्

पच्छा नपुंसगं इत्थी । तो नोकसायस्रकं, कुरुभइ संजलणकोहम्मि ॥

कवायाष्टकसम्यानन्तरं पश्चात्, 'नपुंसकं' नपुंसकवेदं क्षपयित, ततः "इतिथ" ति स्विवेदम्, ततः वद् नोकवायान् सपयन् तेपासुपरितनस्थितगतं दिलकं संज्वलनक्रोधे "खुक्मइ" ति सिपित, न पुरुषवेदे। एतेऽपि च वद् नोकवायाः संज्वलनक्रोधे पूर्वोक्तविधिना क्षिप्यमाणाः क्रिप्य-माणा अन्तर्शुष्ट्रतंमात्रेण निःशेवाः क्षीणाः। तस्समयमेव च पुरुषवेदस्य बन्ध-उदय-उदीरणाज्यब-छ्छेदः समयोनाविक्काद्विकवदं मुक्तवा शेषदिलकस्य क्षयश्च, ततोऽसाविदानीमवेदको जातः। एवं पुरुषवेदेन क्षपकश्चेणि प्रतिपद्यते तदा प्रथमतः स्वीवेद-नपुंसकवेदौ युगपत् क्षपयित । स्वीवेद-नपुंसकवेदश्चसमकाल्मेव च पुरुषवेदस्य वन्धो व्यवच्छित्यते। तदनन्तरं चावेदकः सन् पुरुषवेद-हास्यादिषद्वे युगपत् क्षपयित । स्वीवेदन प्रतिपद्यते क्षपकश्चेणि तदा प्रथमतो नपुंसकवेदम्, ततः स्वीवेदम् , स्वीवेदश्चयसमकाल्मेव च पुरुषवेदस्य वन्धव्यवच्छेदः । ततोऽवेदकः पुरुषवेद-हास्यादिषद्वे युगपत् क्षपयित ॥

सम्पति पुरुषवेदेन क्षपकश्रेणि प्रतिपन्नमिषक्त्य प्रस्तुतमिष्धीयते — क्रोधं वेदयमानस्य सतः तस्याः कोधाद्धायास्यो विमागा भवन्ति, तस्याः अध्वक्षणंकरणाद्धा किष्टिकरणाद्धा किष्टिवेदनाद्धा च । तत्राधकर्णकरणाद्धायां वर्तमानः प्रतिसमयमनन्तानि अपूर्वस्पर्धकानि चतुः र्णामिष संज्वकनानामन्तरकरणाद् उपरितनस्थितौ करोति । अस्यां चाश्वकर्णकरणाद्धायां वर्तमानः पुरुषवेदमिष समयोनाविककाद्विकेन कालेन क्रोधे गुणसङ्क्षमेण सङ्गमयन् चरमसमवे सर्वसङ्कर्मण सङ्गमयति । तदेवं क्षीणः पुरुषवेदः । अश्वकर्णकरणाद्धायां च समाप्तायां किष्टिकरणाद्धायां प्रविश्वति । तत्र च प्रविष्टः सन् चतुर्णामिष संज्वकनानामुपरितनस्थितिगतस्य दिककस्य किष्टीः करोति । ताश्च किष्टयः परमार्थतोऽनन्ता अपि स्थूरंजातिमेदापेक्षया द्वादश कस्य्यन्ते । एकैकस्य

<sup>े</sup> छार "र्तप्रमाणेन नवा"।। २ सं० "हूर्तेन पल्यो" । छा० "हूर्तप्रमाणेन पल्यो" ।। ३ सं० सं० १ "माणं प्रक्षिप्यमाणमन्त"।। ४ सं० १ त० म० स्थूलजा ।।

च कवायस्य तिसस्तिमः, तथवा--- मधमा द्वितीया तृतीया च । एवं क्रोबेन क्षपक्रवेणि अतिपन्तस्य द्रष्टव्यम्। यदा तु मानेन प्रतिपन्नते, तदा उद्वरुनविधिना क्रोचे क्षपिते सति त्रवाणां पूर्वकानेण नव किट्टीः करोति। मायया चेत् प्रतिपन्नस्तर्हि क्रोध-मानयोसद्वलनविधिना क्षपितयोः सतोः शेषद्विकस्य पूर्वक्रमेण पर् किट्टीः करोति । यदि पुनर्लोमेन प्रतिपद्यते तत उद्वरूनविधिना कोषादित्रिके क्षपिते सति लोभस्य किष्टित्रिकं करोति। एव किष्टीकरणविधिः। किष्टीकरणाद्धावां निष्ठितायां कोषेन प्रतिपन्नः सन् कोषस्य प्रथमिकहिदलिकं द्वितीयस्थितिगतमाक्कृष्य प्रथम-स्थिति बहोति वेदयते च तावद् यावत् समयाधिकावलिकामात्रं शेषः। तत्तोऽनन्तरसमये द्वितीय-किहीदलिकं द्वितीयस्थितिगतमाकृष्य प्रथमस्थिति करोति वेदयते च तावद् यावत् समयाधिका-बिकामात्रं शेषः । ततोऽनन्तरसमये तृतीयिकिद्विद्यत्तिकं द्वितीयस्थितिगतमाकृष्य प्रथमस्थिति करोति वेदयते च तावद् यावत् समयाधिकाविषकामात्रं शेषः। तिसृष्विप चामूषु किष्टिवेदना-द्धासुपरितनस्थितिगतं दलिकं गुणसङ्कमेणापि प्रतिसमयमसञ्चेयगुणवृद्धिलक्षणेन संज्वस्नमाने पश्चिपति । तृतीयिकिद्विवेदनाद्धायाश्च चरमसमये संज्वलनकोधस्य बन्ध-उद्य-उदीरणानां युगपद व्यवच्छेदः, सत्कर्माऽपि च तस्य समयोगाविककाद्विकवद्धं मुक्त्वा अन्यद् नास्ति, सर्वस्य माने प्रक्षिप्तत्वात् । ततोऽनन्तरसमये मानस्य प्रथमिकहिद्दिलकं द्वितीयस्थितिगतमाकृष्य प्रथमिन्यिति करोति वेदयते च तावद् यावदन्तर्भृहर्तम् । क्रोधेस्यापि च बन्धादौ व्यवच्छिके सति तस्य सम्बन्धि दलिकं समयोनाविककाद्विकमात्रेण कालेन गुणसङ्गमेण सङ्गमयन् चरमसमये सर्व-सङ्ग्रमेण सङ्ग्रमयति । मानस्यापि च प्रथमिकट्टिव्लिकं प्रथमस्थितीकृतं वेद्यमानं वेद्यमानं समयाधिकाविकादीषं जातम् । ततोऽनन्तरसमये मानस्य द्वितीयिकिष्टिदिक्तिकं द्वितीयस्थिति-गतमाक्कृष्य प्रथमिन्धितं करोति वेदयते च तावद् यावत् समयाधिकाविक्रिकामात्रं शेषः। ततो-**उनन्तरसमये तृतीयिक** हिदलिकं द्वितीयस्थितिगतमाकृष्य प्रथमस्थिति करोति वेदयते च ताबद बाबत् समयाधिकाविक्तमात्रं शेषः । तस्मिन्नेर्वं च समये मानस्य बन्ध-उदय-उदीरणानां युग-पदु व्यवच्छेदः, सत्कर्माऽपि च तस्य समयोनाविलकाद्विकवद्धमेव, शेषस्य मायायां प्रक्षिस-त्वात् । ततो मायायाः प्रथमिकद्विदिलकं द्वितीयस्थितिगतमाकुष्य प्रथमस्थिति करोति वेदयते च तावद यावदन्तर्मुहर्तम्। मानस्यापि च बन्धादौ व्यवच्छिने सति तस्य सम्बन्धि दलिकं समयो-नाविक्रकाद्विकमात्रेण कालेन गुणसङ्क्रमेण मायायां प्रक्षिपति। मायाया अपि च प्रथमकिट्टि-विक्रकं द्वितीयस्थितिगतं प्रथमस्थितीकृतं वैद्यमानं वेद्यमानं समयाधिकाविकाशेषं जातम् । तलोऽनन्तरसमये मायाया द्वितीयकिष्टिदलिकं द्वितीयस्थितिगतमाकृष्य प्रथमस्थितिं करोति वेंद्रयते च ताबद् यावत् समयाधिकाविकामात्रं शेषः । ततोऽनन्तरसमये तृतीयिकिद्विदिक्षं क्रितीयस्थितिगतमाक्रुप्य प्रथमस्थिति करोति वेदयते च तावद् यावत् समयाधिकाविकामात्रं क्रीकः । तस्मिक्षेत्र च समये मायायाः बन्ध-उदय-उदीरणानां युगपद् व्यवच्छेदः, सत्कर्माऽपि च

१ त० ह्या म० 'स्थितिगतं क'।। २-३-४ त० म० स्थितिगतं क' ।। ५ सं० १ त० म० <sup>०</sup>थस्य च ।। ६ सं० १ त० म० 'व चरमस<sup>°</sup>।।

७ **सं० १ त० म**० <sup>°</sup>गतमाकृष्य प्रय<sup>°</sup> ॥

तस्याः समयोनाविककाद्विकवैद्धमात्रमेव, शेषस्य गुणसङ्कमेण लोमे प्रक्षिप्तत्वात् । ततोऽनन्तर-समये होभस्य प्रथमिकहिद्दिलकं द्वितीयस्थितिगतमाकृष्य प्रथमस्थितं करोति वेदयते च ताबद् यावदन्तर्भेष्ठतेम् । संज्वलनमायायाथा वन्धादौ व्यवच्छिते तस्याः सम्बन्धि दक्षिकं समयोगाव-किकाद्विकमात्रेण कालेन गुणसङ्क्षमेण लोमे सर्वे सङ्क्षमयति । लोभस्य च प्रथमिकट्टिदिक्षिकं प्रथमस्थितीकृतं वेद्यमानं वेद्यमानं समयाधिकावलिकामात्रं शेषं जातम् । ततोऽनन्तरसमये लोमस्य द्वितीयकिष्टिदलिकं द्वितीयस्थितिगतमाक्रुप्य प्रथमस्थितिं करोति वेदयते च । तां च वेदयमानस्तृतीयकिष्टिदलिकं गृहीत्वा सूक्ष्मिकहीः करोति तावद् यावद् द्वितीयिकिष्टिदलिकस्य प्रथमिथतीकृतस्य समयाधिकाविकामात्रं रोषः । तस्मिकेव च समये संज्वस्नस्रोभस्य बन्ध-व्यवच्छेदो बादरकषायोदयोदीरणाव्यवच्छेदोऽनिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थानककारुव्यवच्छेदश्र युगपद् जायते। ततोऽनन्तरसमये सूक्ष्मिकद्विदलिकं द्वितीयस्थितिगतमाक्रुप्य प्रथमस्थिति करोति वेदयते च । तदानीमसौ सूक्ष्मसम्पराय उच्यते । पूर्वोक्ताश्चावलिकास्तृतीयतृतीयिकिष्टिगताः शेषीमूताः सर्वा अपि वेद्यमानासु परम्कृतिषु स्तिबुकसङ्गमेण सङ्गमयति, प्रथम-द्वितीयिकिट्टिग-ताक्ष यथास्वं द्वितीय-तृतीयिकदृघन्तर्गता वेद्यन्ते । सूक्ष्मसम्परायश्च लोभम्य सूक्ष्मिकदृविंद-बमानः सुक्ष्मिकिट्टित्रिकं समयोनाविष्ठकाद्विकवद्धं च प्रतिसमयं स्थितिधातादिभिस्तावत् क्षपयति यावत् सुक्ष्मसम्परायाद्धायाः सङ्ग्रेया भागा गता भवन्ति, एकोऽवशिष्यते। ततस्तिस्मन् सर्वेवियमागे संज्वलनलोगं सर्वीपवर्तनयाऽपवर्त्य सूक्ष्मसम्परायाद्धासमं करोति । सा च सूक्ष्म-सम्परायाद्धा अद्याप्यन्तर्भुद्धतेप्रमाणा । ततः प्रभृति च स्थितिधातादयो निवृत्ताः, शेवकर्मणां तु प्रवर्तन्त एव । तां च होभस्यापवर्तितां स्थितिमुद्य-उदीरणाभ्यां वेदयमानस्तावद् गतो यावत् समयाधिकाविकामात्रं शेषः । ततोऽनन्तरसमये उदीरणा स्थिता । तत उदयेनैव केवलेनैं तां वेदयते यावत् चरमसमयः । तस्मिश्च चरमसमये ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणच्तुष्क-यशःकीर्ति-उच्चैर्गोत्रा-ऽन्तरायपञ्चकरूपाणां षोडशकर्मणां बन्धव्यवच्छेदः मोहॅनीयस्योदय-सत्ताव्यवच्छेदश्च ॥ ६३ ॥

अमुमेवार्थ सङ्गरूय सूत्रकृत प्रतिपादयति--

पुरिसं कोहे कोहं, माणे माणं च छुहड़ मायाए। मायं च छुहड़ लोहे, लोहं सुहुमं पि तो हणड़॥ ६४॥

व्याख्या—'पुरुषं' पुरुषवेदं बन्धादौ व्यवच्छिके सित गुणसङ्गमेण 'क्रोधे' संज्वलनकोधे ''क्रुँहइ'' ति सङ्गमयति । क्रोधस्यापि च बन्धादौ व्यवच्छिके तं क्रोधं 'माने' संज्वलनमाने सङ्गमयति । संज्वलनमानस्यापि बन्धादौ व्यवच्छिके तं संज्वलनमानं गुणसङ्गमेण 'माथायां' संज्वलनमायायां प्रक्षिपति । संज्वलनमायाया अपि बन्धादौ व्यवच्छिके तां संज्वलनमायां 'क्रोने'

१ सं०१ त० म० °बढमेव, शेवस्य लोभे प्रक्षिप्तस्वात्। ततो लोभ ॥ २ सं०१ त० म० किमेयमा ॥ ३ सं० सं०२ क्वेये मा ॥ ४ सं०१ त० म० °व ताबद् वेद ॥ ५ सं०१ त० म० विद्यार ॥ ६ सं०१ सं०२ म० त० सुभइ॥

संज्वकनक्षेमे गुणसङ्गमेण सङ्गमयति। संज्वकनक्षेमस्यापि च बन्धादौ व्यवच्छिके तं संज्वकनक्षेमं स्क्ममपि, अपिशकदात् शेषमपि 'हन्ति' स्थितिघातादिमिर्विनाशयति। क्षेमे च साकक्येन बिना-शिते सित अनन्तरसमये श्रीणकषायो जायते। तस्य च श्रीणकषायस्य मोहनीयवर्जानां शेष-कर्मणां स्थितिघातादयः पूर्ववत् प्रवर्तन्ते तावद् यावत् श्रीणकषायाद्धायाः संक्षेमा भागा गता मवन्ति, एकः संक्षेयो मागोऽवितष्ठते। तस्मिश्च ज्ञानावरणपञ्चक-दर्शनावरणचतुष्टया-ऽन्तरायपञ्चक-निद्राद्विकरूपाणां षोडशकर्मणां स्थितिसत्कर्म सर्वापवर्तनया अपवर्त्व श्रीणकषायाद्धासमं करोति, केवलं निद्राद्विकस्य स्वरूपापेश्चया समयन्यूनम्, कर्मत्वमात्रापेश्चया तु तुरुयम् । सा च श्रीणकषायाद्धा अद्याप्यन्तर्मृहूर्तप्रमाणा, ततः प्रभृति च तेषां स्थितिघातादयः स्थिताः, शेषाणां तु भवन्त्येव । तानि च षोडश कर्माणि निद्राद्विकहीनानि उत्य-उदीरणाभ्यां वेदयमानस्तावद् गतो यावत् समयाधिकाविकक्षमात्रं शेषः। ततोऽनन्तर-समये उदीरणा निष्टृता । तत आविकक्षमात्रं कालं यावद् उत्ययनेव केवलेन वेदयते यावत् श्रीणकषायाद्धाया द्विचरमसमयः। निर्मश्च द्विचरमसमये निद्राद्विकं स्वरूपसत्तापेश्चया श्रीणम्, चतुर्दशानां च शेषपकृतीनां चरमसमये श्रयः। तथा चाह स्वत्रकृत्न---

स्त्रीणकसायदुचरिमे, निद्दा पयला य हणइ छउमस्थो । आवरणमंतराए, छउमस्थो चरिमसमयम्मि ॥ ज्याख्यातार्था ॥

ततोऽनन्तरसमये मयोगिकेवली भवति। स च लोकमलोकं च सर्व सर्वात्मना परिपूर्णं पश्चति। न हि तदस्ति भूतं भवद् भविष्यद्वा यद् भगवान् न पश्चति। उक्तं च---

> संभिंत्रं पासंतो, लोगमलोगं च सबओ सबं। तं नित्थ जं न पासइ, भूबं भवं मविस्सं च ॥ (आव० नि० गा० १२७)

इत्थग्भृतश्च सयोगिकेवली जघन्यतोऽन्तर्भुहूर्तमुत्कर्षतो देशोनां पूर्वकोटी विहृत्य कश्चित् कर्मणां समीकरणार्थ समुद्धातं करोति, यस्य वेदनीयादिकमायुषः सकाशादधिकतरं भवति । अन्यस्तु न करोत्येव । तथा चोक्तं प्रज्ञापनायाम्—

सेंडे वि णं भंते ! केवली समुग्वायं गच्छंति ? गोयमा ! नो इणहे समहे ।

जस्साउएण तुह्नाई, बंधणेहिं ठिईहि य । भवोवग्गहकम्माई, न समुखायं स गच्छा ॥

<sup>9</sup> सं २ १ सं २ त० म० संस्थेयभा ।। २ सं ० १ त० म० संस्थेयभा ।। ३ सं ० सं ० १ १ त० म० संस्थेयभा ।। ३ सं ० सं ० १ १ राग छ ।। ४ संभिन्न पद्मन् लोकमलोकं च सर्वतः सर्वम् । तद् नास्ति यद् न पद्यति भूतं भव्यं मिक्याच ।। ५ सर्वेऽपि भदन्त । केवलिनः समुद्धातं गच्छन्ति ! गौतम । नायमर्थः समर्थः । यस्याऽऽयुचा तुस्यानि चन्यनैः स्थितिभिधः । भनोपमाहिकमीणि न समुद्धातं स गच्छिति ॥ अगस्या समुद्धातमनन्ताः केविकमो जिनाः । जरामरणविष्ठमुक्ताः सिद्धि चरगतिं गताः ॥

#### अगंतूणं समुग्धायमणंता केवस्त्री जिणा। जरमरणविष्यमुका, सिद्धि वरगइं गया॥ (पत्र ६०१-१)

अत्र "बंधणेहिं" ति बध्यन्ते इति बन्धनाः—कर्मपरमाणवः, कृत् "बहुलम्" (सिद्ध-है० ५-१-३ ) इति वचनात् कर्मण्यनट् प्रत्ययः, तैः शेषं सुगमम् ।

गत्वा चागत्वा च समुद्धातं भवोपप्राहिकर्मक्षपणाय लेक्यातीतमत्यन्ताप्रकम्पं परमनिर्ज-राकारणं ध्यानं प्रतिपित्सुर्योगनिरोधायोपक्रमत एव । तत्र पूर्वं बादरकाययोगेन बादरमनोयोगं निरुणद्भि, तैतो बादरवाग्योगम्, १ ततः सुक्ष्मकाययोगेन बादरकाययोगम्, ततस्तेनैव सुक्ष्मकाययोगेन सुक्ष्ममनोयोगम्, ततः सुक्ष्मवाग्योगम्, ततः सुक्ष्मकाययोगं निरुम्धानः सूक्ष्मिक्रयाऽपतिपाति ध्यानमारोहित । तत्सामध्यीच वदनोदरादिविवरपूरणेन सङ्काचितदेह-त्रिमागवर्तिप्रदेशो भवति । तस्मिश्च ध्याने क्र्तमानः स्थितिघातादिभिरायुर्वजीनि सर्वाण्यपि भवोपमाहिकर्माणि तावद्पवर्तयति यावत् सयोग्यवस्थाचरमसमयः । तस्मिश्च चरमसमये सर्वाण्यपि कर्माणि अयोग्यवस्थासमस्थितिकानि जातानि । नवरं येषां कर्मणामयोग्यवस्था-यामुद्याभावस्तेषां स्थिति स्वरूपं प्रतीत्य समयोनां विधत्ते, कर्मत्वमात्ररूपतां त्वाशित्यायोग्यव-स्थासमानाम् । तस्मिश्च सयोग्यवस्थाचरमसमयेऽन्यतरद्वेदनीयमौदारिक-तैजस-कार्मणशरीर्दसं-स्थानषट्क-प्रथमसंहनन-औदारिकाक्कोपाक्क-वर्णादिचतुष्टया-ऽगुरुलघु-उपघात-पराधात-उच्छास-शुभा-ऽशुभविहायोगित-प्रत्येक-स्थिरा ऽस्थिर-शुभा-ऽशुर्भ-सुस्वर-दुःस्वर--निर्माणनान्नामुदयोदीर-णाव्यबच्छेदः। ततोऽनन्तरसमयेऽयोगिकेवली भवति । अयोगिकेवली च भवस्थो-ऽजघ-न्योत्कर्षमन्तर्मुहुर्ते कालं भवति । स च तस्यामवस्थायां वर्तमानो भवोपप्राहिकर्मक्षपणाय व्युपर-तिकयमप्रतिपाति ध्यानमारोहित । एवमसावयोगिकेवली निधितिधातादिरहितो यान्युद्यवन्ति कर्माणि तानि स्थितिक्षयेणानुभवन् अपयति, यानि पुनस्दयवन्ति तदानीं न सन्ति तानि वेद्यमानासु प्रकृतिषु स्तिनुकसङ्क्रमेण सङ्क्षमयन् वेद्यमानप्रकृतिरूपतया च वेदयमानस्तावद् याति यावदयोग्यवस्थाद्विचरमसमर्यः ॥ ६४ ॥

#### देवगइसहगयाओ, दुंचरमसमय मित्रयम्मि सीयंति । सविवागेयरनामा, नीयागोयं पि तत्थेव ॥ ६५ ॥

देवगत्या सह गताः-स्थिताः देवगतिसहगताः, देवगत्या सह एकान्तेन बन्धो यासां ता

४ सं० सं० मुद्रि० ततो वास्यो ॥ २ सं० १ त० छा० म० "स्मिश्वरम" ॥ ३ सं० १ त० म० "ण सयो ॥ ४ सं० १ त० म० "वाश्व ॥ ५ सं० छा० "नामेव स्थिति करोति । तस्मि । मुद्रि० "नामेव । तस्मि ॥ ६ सं० १ सं० २ त० म० "रसम्बद्धवन्धन-संधात-संस्था ॥ ७ सं० १ त० म० "रसम्बद्धवन्धन-संधात-संस्था ॥ ७ सं० १ त० म० "त-छुमा ॥ ८ सं० १ सं० २ त० म० "म-विमा ॥ ९ सं १ त० म० "यः ॥ ६४ ॥ तस्मिश्च एताः प्रकृतयः श्रीयन्ते, तदाह— ॥ ९० अस्मत्यार्श्वर्तिषु सम्भावस्तु ज्ञ-" हुवरमसमयभिवयम्म " इति मृल आहत एव पाठः समस्ति, परं विवृतिक्रिकः श्रीमद्भिभव्यिः " इत्यतत्यदानुसारेण न्यास्थातमस्ति ॥

देवगतिसहगता इस्वर्थः । कास्ताः ! इति चेद् उच्यते—वैकिया-ऽऽहारकशरीरे वैकिया-ऽऽहारकवन्यने वैकिया-ऽऽहारकसङ्घाते वैकिया-ऽऽहारकाक्षोपान्ने देवानुपूर्वी च। एता देवगतिसहगताः
'द्विचरमसमयभवसिद्धिके' इति द्वौ चरमौ समयौ यस्य मवसिद्धिकस्य स द्विचरमसमयः, स
चासौ भवसिद्धिकश्च तस्मिन् द्विचरमसमयभवसिद्धिके 'क्षीयन्ते' क्षयमुपगच्छन्ति । तथा 'तत्रैव'
द्विचरमसमयभवसिद्धिके 'सविपाकेतरनामानि' विपाकः—उदयः, सह विपाकेन यानि वर्जन्ते
तानि सविपाकानि, तेषामितराणि—प्रतिपक्षभूतानि यानि नामानि तानि सविपाकेतरनामानि,
अनुद्ध्यवस्यौ नामप्रकृतय इत्यर्थः । तान्यमाः—औदारिक-तेजस-कार्मणश्चरीराणि औदारिक्तेजुस-कार्मणवन्धन-सङ्घातानि संस्थानषद्धं संहननषद्धमौदारिकाक्रोपान्नं वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शी
मनुजानुपूर्वी पराधातमुपधातमगुरुल्खु प्रशस्ता-ऽप्रशस्तिविद्यायोगती प्रत्येकमपर्योधकमुच्छ्यासन्।स स्थरा-ऽस्थिरे ग्रुभा-ऽशुमे सुस्वर-दुःस्वरे दुर्भगमनादेयम् यशःकीर्ति निर्माणसिदि ।
तथा नीचैगोत्रम्, अपिशब्दादन्यतरदनुदित वेदनीयम् । सर्वसङ्घया सप्तचत्वारिश्वसङ्कतयः
क्षयमुपयान्ति ॥ ६५ ॥

### अन्नयरबेर्यणीयं, मणुर्यांडय उचगोय नव नामे। बेएइ अजोगिजिणो, उक्रोस जहँस एकारं॥ ६६॥

'अन्यतरद् वेदनीयं' सातमसातं वा द्विचरमसमयक्षीणाद् इतरद् मनुष्यायुरुषैगींत्रं 'नव नामानि' नव नामप्रकृतीः, सर्वसम्भया द्वादश प्रकृतीवेदयते 'अयोगिजिनः' अयोगिकेष्ठी । जधन्वेनैकादश, ताश्च ता एव द्वादश तीर्थकरवर्जा द्रष्टन्याः ॥ ६६ ॥

'नव नैं।म' इत्युक्तं ततस्ता एव नव नामप्रकृतीर्दर्शयति—

मणुयंगइ जाइ तस बायरं च पज्जत्तसुभगमाइजं। जसकिसी तित्थयरं, नामस्स हवंति नव एया॥ ६७॥

गतार्था ॥ ६७ ॥ अन्नैव मतान्तरं दर्शयति--

तबाणुपुव्यसहिया, तेरस भवसिद्धियस्स चरिमम्मि । संतंसगसुकोसं, जहन्नयं बारस हवंति ॥ ६८ ॥

तृतीयानुपूर्वी-मनुष्यानुपूर्वी तया सहितास्ता एव द्वादश प्रकृतयसमोदश सत्यः 'भव-सिद्धिकस्य' तद्भवमोक्षगामिनः ''संतंसग'' ति सत्कर्म उत्कृष्टं भवति । जघन्यं पुनर्द्वोदश प्रकृत्यो भवन्ति । तास्य द्वादश प्रकृतयस्ता एव त्रयोदश तीर्थकरनामरहिता चेदितन्याः ॥६८॥

अब कस्माचे एवमिच्छन्ति ! इत्यत आह---

९ म० "यणिजं ॥ २ सं० १ त० "याक उ" ॥ ३ म० "इममिकारे ॥ ४ सं० १ त० म० नामा ' इ" ॥ ५ से सं २ छा०. "माएजं ॥

### मणुयगइसहगयाओ, भवन्तिसविवागंजीववाग सि। वेयणियन्नयरुवं, च चरिम भवियस्स स्वीयंति ॥ ६९॥

मनुजगत्या सह गताः—स्थिता मनुजगितसहगताः, मनुष्यगत्या सह यासामुदयस्ता मनुजगितसहगता इत्यर्थः। किंविशिष्टास्ताः १ इत्याहः—"भविष्तित्वागजीववाग" ति भविषाकाः क्षेत्रविपाका जीविषाकाश्च । तत्र भविषाका मनुष्यायुः, क्षेत्रविपाका मनुष्यानुपूर्वी, शेषा नव जीविषाकाः, तथाऽन्यतरद् वेदनीयम् उच्चेगीत्रं च, सर्वसम्बया त्रयोदश प्रकृतयः 'भविकस्य' भविसिद्धिकस्य चरमे समये क्षीयन्ते, न द्विचरमसमये । ततश्चरमैसमये भविसिद्धकस्योत्कृष्टं सत्कर्म त्रयोदश प्रकृतयो जघन्यतो द्वादश भवन्तीति । अन्ये पुनराहः— मनुष्यानुपूर्व्या द्विचरमसमय एव व्यवच्छेदः, उदयामावात् । उदयवतीनां हि स्तिबुकसङ्कमामावादः स्वस्व-रूपेण चरमसमये दिल्कैं दश्यत एवेति युक्तक्तासां चरमसमये सत्ताव्यवच्छेदः । आनुपूर्वीनार्कां तु चतुर्णामिषि क्षेत्रविपाकितया भवापान्तरारुगतावेवोदयः, तेन न भवस्थस्य तदुदयसम्भवः तदसम्भवाचायोग्यवस्थाद्विचरमसमय एव मनुष्यानुपूर्व्याः सत्ताव्यवच्छेदः इति । एतदेव मतम्धिकृत्य प्राग् द्विचरमसमये सप्तचत्वारिशत्रकृतीनां सत्ताव्यवच्छेदो दर्शितः । चरमसमये तृत्क-र्षतो द्वादशानां जघन्यत एकादशानामिति । ततोऽनन्तरसमये कोशवन्धमोक्षरुक्षणसहकारिसमुन्थस्वभावविशेषाद् एरण्डफलिमव भगवानिष कर्मसम्बन्धविमोक्षरुक्षणसहकारिसमुत्थस्वभावविशेषाद् एरण्डफलिमव भगवानिष कर्मसम्बन्धविमोक्षरुक्षणसहकारिसमुत्थस्वभावविशेषाद् उर्ध्वं लोकान्ते गच्छिति । स चोर्ध्वं गच्छन् ऋजुश्रेण्या यावत्त्वाकाशप्रदेशेष्विहावगाद-स्तावतः प्रदेशानुर्ध्वमप्यवगाहमानो विवक्षितसमयाचान्यत् समयान्तरमस्पृशन् गच्छित ।

#### उक्तं चावश्यकचूणीं---

र्जंतिए जीवोऽवगाढो तावइयाए ओगाहणाए उक्कं उज्जुगं गच्छइ, न वंकं, बीयं च समयं न फ़सइ॥ (प्रथ० भा० पत्र ५८३) इति॥

इत्थं चानेके भगवन्तः कर्मक्षयं कृत्वा तत्र गताः सन्तः सिद्धिसुखं शाश्वतं कास्त्रमनु-भवन्तोऽवतिष्ठन्ते ॥ ६९ ॥

तथा चाह---

### अह सुइयसयलजगिमहरमहयनिह्नमसहावसिद्धिसुहं। अनिहणमञ्चाबाहं, तिरयणसारं अणुहवंति॥ ७०॥

'अश्र' इत्यानन्तर्ये, कर्मक्षयादनन्तरं 'शुचिकं' एकान्तशुद्धम् , न रागादिदोषव्यामिश्रम् । तथा 'सकरुं' संपूर्णम् , तथा 'जगच्छिसरं' सक्रुसांसारिकलोकसम्भविसुसनिकुरुम्बशेसर-

१ स० °गंजियविवागाओ ॥ २ सं० १ सं० २ त० स० °ममवसि ॥ ३ सं० १ °कं एकान एवे ॥ ४ सं० १ त० स० °म्नां चतु ॥ ५ सं० १ त० स० त्रक्रस्तो ॥ ६ यानति जीवोऽवगाढ तावत्या अवगाइनया ऊर्ज्यं ऋजुकं गरकति, न वकस् द्वितीयं च समयं न स्पृशक्ति ॥

भूतम्, कथम् ! इति चेद् अत आह--- 'अरुजं' लेशतोऽपि तत्र व्याघेरभाषात्, उपलक्षण-मेतर्, तत आवेरप्यभावस्तत्र द्रष्टव्यः, सांसारिकं च सुखमाधि-व्याधिसङ्कुलम् । तथा 'निरु-पमं' उपमातीतम्, नहि तत्सदृशं किश्चिदपीह संसारेऽस्ति सुसं येन तदुपमीयते तस्माद् निरुपमम् । तथा "सहाव" ति स्वभावभूतम्, न संसारसुखिमव कृत्रिमम्, अतस्तत् सकरू-देवा-ऽसुर-मनुजसम्भविद्धस्तसमृहशेखरकरूपम् । इत्थम्मूतं 'सिद्धिमुसं' मोक्षसुसं 'अनिधनम्' अपर्यवसानम् , कथमपर्यवसानता ? इति चेद् अत आह—'अव्याबाधं' व्याबाधारहितम् नाषयितुमशक्यमिति भावः । तथाहि--रागादयस्तत् सुखं वाधयितुमीशाः, ते च सर्वोत्मना क्षीणाः; न च क्षीणा अपि पुनः प्रादुर्भावमश्चवते, तत्कारणकर्मपुद्गलामभावात्; न च तेऽपि पुद्रस्ता भूयोऽपि बध्यन्ते, संक्केशमन्तरेण तद्बन्धाभावात् ; न च सर्वात्मना रागादिक्के-शविममुक्तस्य भूयः संक्रेशोन्थानम् , तत्कारणकर्मपुद्गरूभावात् ; अतो रागादिसंक्रेशोत्थाना-भावात् सिद्धिसुस्वमव्यावाधम् । पुनः तत् कथम्मूतम् ? इत्याह— 'त्रिरस्रसारं' त्रीणि रज्ञानि— सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रलक्षणानि तेषां सारं-फलम् । तथाहि-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राण्येव कर्मक्षयकारणम्, कर्मक्षयाच सिद्धियुलसम्प्राप्तिः, अतः सिद्धियुलं त्रिरत्नसारम् । एतेन कियुक्तं भवति १--इत्थम्भूतं सिद्धिसुलमभिरुषताऽवश्यं रत्नत्रये प्रेक्षावता यत्न आस्थेयः, उपायमन्तरेणोपेयसिद्ध्यसंभवात् । उपायभृतं च सिद्धिसुखस्य रक्षत्रयम् , कर्मक्षयकारणत्वात् । तथाहि-अज्ञान।दिनिमित्तं कर्म, अज्ञानादिप्रतिपन्थि च ज्ञानादि, ततोऽवश्यं ज्ञानाद्यासेवायां कर्मक्षय इति । इत्थम्भूतं सिद्धिसुखं तत्र गताः सन्तः 'अनुभवन्ति' वेदयन्ते ॥ ७० ॥

इह बन्धोदयसत्कर्मणां संवेधश्चिन्तिनः। सोऽपि सामान्येन, ततो बन्धोदयसत्कर्मसु विशेष-जिज्ञासायामतिदेशमाह—

### तुरहिगम-निउण-परमत्थ-रुइर-बहुभगंदिहिबायाओ । अत्था अणुसरियव्वा, बंधोदयसंतकम्माणं ॥ ७१ ॥

दुःखेन-महता कष्टेन प्रमाण-नय-निक्षेपादिभिरिषगम्यत इति तुरिषगमः, निपुणः-सूक्ष्म-बुद्धिगम्यः, परमार्थः-यथावस्थितार्थः, रुचिरैः-सूक्ष्मसूक्ष्मतरार्थभेतृपदुपज्ञानां मनःप्रहादकरः, बहुभन्नः-बहुविकैष्णो यो दृष्टिवादस्तस्माद् बन्धोदयसत्कर्मणां विषये 'अर्थाः' विशेषरूपाः 'अनु-सर्तव्याः' ज्ञातव्याः । इह तु संक्षिप्तरुचिसस्वानुग्रहप्रवृत्ततया ग्रन्थगौरवभयाद् नोच्यन्ते ॥ ७१ ॥

सम्प्रत्याचार्योऽनुद्धतत्वेनात्मनोऽल्पागमत्वं ख्यापयन् शेषबहुश्रुतानां च बहुमानं प्रकटयन् प्रकरणपरिपूर्णताविचिविषये तेषां प्रार्थनां विद्धान आह—

### जो जन्ध अपिडपुन्नो, अन्धो अप्पागमेण बद्धो ति । तं समिकण बहुसुया, पूरेकणं परिकहंतु ॥ ७२॥

९ सं० १ त० म० °बादिति सि ।। २ स० १ त० छा० °र:-स्थ्मतरा ।। ३ सं० छा० °रार्थः तत्र पद्व । त० म० °रार्थभेदपद्व ।। ४ सं० सं० २ छा० °कल्पो ह ।।।

अत्र सम्विकास्त्रे प्रकरणे 'यत्र' बन्धे उदवे सत्तायां वा योऽर्धः 'अपरिष्र्धः' सण्डः 'अस्पागमेन' अस्पश्चित्ते मया 'वदः' निवदः, इतिशब्दः समासिवचनः, स च गावापवैन्ते वेदितव्यः । 'तस्' अपरिष्णेमेषे तत्रे बन्धादौ ममाऽपरिष्णीशीमधानकक्षणमपराधं सैमित्वा 'वहुकुताः' दृष्टिवादज्ञाः 'पूर्यित्या' तत्तदर्थप्रतिपादिकां गायां प्रक्षिप्य शिष्यजनैस्यः 'वरिष-ययन्तु' सामस्त्येन मतिपादयन्तु । बहुकुता हि परिपूर्णज्ञानैसम्भारसम्पत्समन्वितत्या परीपकार-करणेकरसिकमानसा भवन्ति, ततो मम शिष्याणां च परमुपकारमाधित्सवस्तेऽवद्यं ममार्ष्कृटा-परिपूर्णश्चिभिधानकक्षणमपराधं विषद्य परिपूर्णमर्थं पूर्यत्वा शिष्येभ्यः कथयन्तु ॥ ७५॥

निरुपममनन्तमनघं, शिवपदमधिरूदमपगतकल्कम् । दिशितशिवपुरमार्गं, वीरिजनं नमत परमशिवम् ॥ यस्योपान्तेऽपि सम्प्राप्ते, प्राप्यन्ते सम्पदोऽनद्याः । नमस्तस्मै जिनेशश्रीवीरसिद्धान्तसिन्धवे ॥ यरेषा विषमार्था, सप्ततिका सुस्फुटीकृता सम्यक् । अनुपकृतपरोपकृतश्रृणिकृतस्तान् नमस्कुर्वे ॥ प्रकरणमेतद् विषमं, सप्ततिकाख्यं विष्वप्वता कुशलम् । यदवापि मलयगिरिणा, सिद्धिं तेनाश्रुतां लोकः ॥ अहितो मक्तलं सिद्धान् मक्तलं संयतानहम् । अशिश्रयं जिनास्त्रातं, धर्मं परममक्तलम् ॥

ग्रन्थाग्रम्-३८८०

<sup>ै</sup> सं० सं० २ छा० 'त्र तत्र बन्धा' ।। २ छा० क्षमयित्वा ॥ ३ सं०१ त० म० 'नसारसं' ॥ ४ सं०१ त० म० 'कमनसो भ' ॥ ५ सं २ 'मू-३७८० ॥

## ॥ प्रथमं परिशिष्टम् ॥

## पत्रमयष्ठकर्मप्रन्थदीकान्तः प्रमाणतयोद्धृतानां शास्त्रीयावतरणा-नामकाराविकमेणानुक्रमणिका ।

| क्रोकादि                       | पृष्ठम्             | स्टोकादि                           | <b>पृष्ठम्</b> |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| अंस इति॰संतकम्यं भक्तइ         | 940                 | उ <b>वसंतस्त्रीणमोह</b> ा          | ĘŦ             |
| अगंतूण सभुरवायं                | २६४                 | उवसंतं कम्मं अं                    | 939            |
| अंहुग वड वड वडर-               | २१५                 | <b>उ</b> वसमसम्महिद्वी             | 929-903        |
| अंडुच्छ।हिगवीसा                | 210                 | उस्सिपणी अणंता                     | 900            |
| अहुउहु एक एक्ग                 | 105                 | एएण खिलसागर                        | 96             |
| अहुद्वी बसीसं                  | 290                 | एएसि पक्षाणं                       | 99             |
| अह य सय चोवड्रिं               | <b>२२</b> ७         | एएहिं सुहुमअदा-                    | 909            |
| अणवंस गपुंसित्थी               | 956                 | एएहिं सुहुमउद्वार-                 | Jao            |
| अ <b>वंतालुबंधुद्य</b> रहियस्स | 155                 | एएहिं सुहुमखेलप-                   | 902            |
| अणुवकए वि बहुणं                | 9 44 8              | एकदिग्गामिनी कीर्तिः               | 148            |
| अणुवत्त्वाऍ सेहा               | 980                 | एगऽह अह विगलिं-                    | 966            |
| अनियहिबायरे थी-                | <b>₹</b> 4 <b>5</b> | एगभवे दुक्खुसो                     | ६ <b>२-</b> ९७ |
| अन्तरा मवदेहोऽपि               | 940                 | एगवीसा तिरिक्खंध                   | 903            |
| अभादिभ्यः                      | ७३                  | एर्गिदिय उदएसुं                    | 963            |
| अवसैसा पयडीओ                   | ₹                   | एलो इणइ कमाय-                      | २५४            |
| अन्यभिचारिणा साह-              | 186                 | एत्य य प्रमागस्रलिय।               | 980            |
| अम्बुरिक्कचो उदओ               | २                   | एयासि पयडीणं                       | 49             |
| अहवा पडुच कालं                 | 900                 | एवं अप्परिबंडिए                    | 9 3 2          |
| असीकाणं समयाणं                 | 3,6                 | एवं तिरिमणुदेवे                    | 9 0            |
| आ <b>उच्छकुको</b> सं           | <b>३</b> २          | कम्मविगारी कम्मण-                  | 440            |
| आवस्मि अह मोहे                 | 982                 | कयाइ होना इत्थिषेगगेषु             | <b>२</b> १७    |
| आमन्त्रो आयतेऽत्यन्तं          | 926                 | करणाधारे                           | ५२             |
| आश्चारकविग्यावर्-              | ३७                  | क्षायसद्दर्शितात्                  | 946            |
| <b>जाहार्</b> ग तिस्थगरा       | 79                  | कुणइ जंन सो कालं                   | <b>२</b> ९६    |
| बाहारं चोर्सपुव्यिणो           | 390                 | कोडाकोडी अयरो-                     | <b>₹</b> 9     |
| इंदियपजातीए                    | २०८                 | को नाम सारहीणं                     | 980            |
| इसरो अगुबरको विय               | 938-245             | क्षायोपसमिकानीन्त्र-               | 985            |
| <b>उद्गोससंदिले</b> सेण        | ५०                  | स्री <b>ण</b> कसा <b>बदु</b> चरिमे | २६३            |
| <b>रूपाणुवधो</b> गे सुं        | 395                 | सीणम्मि दंसणतिए                    | 458            |
| <b>उदार</b> सागराणं            | 100                 | गइ इंदिए य काए                     | <b>२४</b> 9    |
| <b>उचचंतिओ</b> न मिच्छो        | 453                 | गम्ययपः कमिषार                     | 939            |
| <b>ज्यरिक्र</b> िवेंहिंतो      | 54                  | गहणसमयम्म बीवो                     | 131            |

| स्त्रोकावि                 | पृष्ठम्      | न्डोकादि                     | पृष्ठम्     |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| गिण्हद् समए दक्तियं        | 4.6          | तत्तारतम्मभेया               | 335         |
| गुणतीसे तीसे वि य          | 946          | तत्थ मं जे से बाव            | \$\$        |
| चउगड्या पञ्जला             | 924-942-285  | तम्म मओ बाइ दिवं             | 133-346     |
| चउ छस्सु दोण्णि सत्तसु     | २०५          | तम्मि य तद्य चडस्ये          | 458         |
| <b>भउद</b> स य सहस्साहं    | <b>२</b> १७  | तिग तिग दुग चउ छ चउ          | 962         |
| चउपणवीसा सोलस              | २२३          | तिगद्दीणा तेवना              | २२१         |
| चतुर्विधवन्धकस्याप्याश्च-  | १६८          | तिसीसुदही आउ-                | २ ७         |
| चत्तारि वीस सोलस           | ትላወ          | तित्थागरं पि मण्सो           | <b> </b>    |
| चरमसमय <b>मिच्छद्दि</b> डी | १२८-२५०      | तिस्मयरेण विद्यीणं           | , 11        |
| चरमे नाणावरणं              | 936          | तिर्यगायुषो बन्धो            | ,<br>*Y•    |
| चुलगीई सत्तर्तार-          | २१४          | तिसु आउगेसु बदेसु            | 210         |
| <b>छद्वीए नेरइओ</b>        | ५८           | तिसु आवलियासु स~             | २५३         |
| छ ब्भूयगारबंधा             | 54           | तुच्छा गारवबहुला             | २१७         |
| छानद्वी अयराणं             | 46           | ने <b>अवा</b> जवज्ञो         | 950         |
| जं बज्जाइ सि भणियं         | <b>३</b> ३   | , नेबीस <b>पश्च</b> वीसा     | २ ३         |
| जइ पुण सो वि आवरिजा        | 92           | ते सुन                       | ц           |
| जित्तए जीबोऽवगाढो          | २६६          | थी अपुमोदयकाला               | २५ <b>३</b> |
| जस्य उदओ तत्य उदीरणा       | २४२          | दल निफला विशरण               | ٤٤          |
| जिमह निकाइयतित्थं          | <b>₹1</b>    | दलियं तु गिण्हमाणी           | ९५          |
| जम्हा उ ओहिविसओ            | 998          | दानपुण्यकृता कीर्तिः         | 148         |
| जस्स नित्थगराहारगाणि       | 988          | दुसु आबलियासु पढ-            | <b>२५३</b>  |
| जस्साउएण तुलाइं            | २६३          | देवाउयं च इकं                | 3.5         |
| जह सुद्धमलाणुगयं           | 9 3 8        | देवाउमं पमसो                 | ३५          |
| जहा नालिकेरदीव-            | 180          | देवा नारगा वा देवेसु         | 750         |
| जा एगिदि जहुजा             | 38           | देवा नेरइया वा               | ३२          |
| जाण न विस्रओ घाइल-         | 98           | देसविधाइतणओ                  | ξψ          |
| जात्यन्धस्य यशा पुंस-      | 174          | दो बारे विजयाइस              | 49          |
| जाबध्या तिसमया-            | 496          | द्विवचनस्य बहुबचनं           | 5           |
| जीवे ण भंते । स्यंकडं      | 9 3 9        | नद्वम्मि उ <b>छाउम</b> त्थिए | 944         |
| जे वयह ते बंधह             | 956          | न य बंधे सम्ममीश             | २१          |
| जोगो विरयं थामो            | ५२           | नव भूयगारबंधा                | २३          |
| जो घाएइ नियगुणं            | Ę v          | नाणावरणे तह आ-               | २६          |
| जो दुवे वारे उवसमसे        | १३२-२५६      | नाममान्नैकाध्ये              | <b>Ç</b> •  |
| ज्योत्स्नादिभ्योऽण्        | ٧¥           | नाल्पमप्युत्बहेद् येषां      | 146         |
| ठिद् अणुभागं कसा-          | <b>ነ</b> ና ዓ | निद्दादुगस्स उदओ             | 146         |
| विश्वंषु दलस्स विश्        | 15           | विद्वादयः समिषगताया          | 980         |
| तइय चउत्थे तम्मि व         | <i>२</i> % ९ | नियहेउसंमवे वि हु            | *           |

| स्रोकावि                    | पृष्ठम्      | स्रोकादि                        | पृष्ठम्                               |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| निरवाखयस्ड उदए              | 10           | बुद्धीइ छिज्ञमाणी               | £3                                    |
| निष्पक्तियमयणकुर्व          | , 438        | सिनमुहुलं आवर-                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| नेरइए नेरइएस उव-            | 96           | मणकरणं कैवलिणो वि               | 196                                   |
| नो सुहुमतिगेण जमं           | 9 0 8        | मयूरव्यंसकेत्यादयः              | ۷۹                                    |
| पंचरसपं <del>चवचे हिं</del> | ८६           | मिच्छला संकंती                  | 40                                    |
| पच्छा नहुंसगं इत्थी         | ₹६०          | मिच्छतुद्र सीणे                 | 986                                   |
| पजारागस जियरे               | <b>१९</b> ६  | ,, क्रीणे                       | <b>ર</b> 40                           |
| पजतापजतग                    | 94.6         | मिच्छी भवपव्यको                 | 40                                    |
| पट्टबगो उ मणुस्सो           | 933          | मृदुलघुलक्षणं स्प-              | ૮ષ                                    |
| पहुनगो उ मणूसो              | 907-246      | मोहोपशम एकस्मिन्                | 939-246                               |
| पणवीस-सत्तवीसो              | <b>२३</b> ०  | यत् सर्वथाऽपि तत्र              | 944                                   |
| पणबीसाइ अवंधी               | ٧,٩          | यस्मादनन्तं संसार-              | 186                                   |
| पणुबीसयम्मि एको             | <b>গ ও</b> ৎ | यानि रसस्पर्दकानि               | Ęv                                    |
| पचाए छिजेना                 | 990          | यावसाबजीविनवर्तमा-              | 63                                    |
| पनासं च सहस्या              | १२०          | यावादिभ्यः                      | 906                                   |
| परिणाभालंबणग                | ५२           | योग्यतावीप्सार्थान-             | 45                                    |
| परीषहोपसर्गोप               | 986          | रम्यादिभ्यः                     | 1.                                    |
| पलियाई तिकि भोगा            | 40           | रिसहो य होइ पट्टो               | 949                                   |
| पलियासंखि <b>जं</b> सं      | <b>₹</b> ₹   | लिकं व्यभिनार्यप                | ч                                     |
| पश्चादायन्तामादिमः          | ૮૫           | लि <b>न</b> मतन्त्रम्           | 96                                    |
| पिंडपगईओ नामप-              | ९०           | वरगुक्कोसि ठिईणं                | ₹4-83                                 |
| पिंडपगईसु बञ्झं-            | 40           | विणिवारिय जा गच्छइ              | · ₹                                   |
| पुन्यस्स उ परिमाणं          | #2           | विरयनरभवंतरिओ                   | 40                                    |
| पुण्तुसकारुकोगी             | لبرد         | वेउध्ययक्रकि तं सहस-            | ¥₹                                    |
| प्रकृतिः समुदायः स्यात्     | 15           | बेउव्वियस्टक्षं स्व्यतेसं       | 990                                   |
| प्रेक्षायतः प्रकृत्यर्थ-    | ŧ            | नेएइ संतकम्मं                   | 933                                   |
| फासा शुरुलहुमिउ             | ch           | बेदेन युगलेन वा                 | 900                                   |
| बंधेण न वोलइ क-             | *4           | व्यस्ययोऽप्यासाम्               | 44-903                                |
| वंधे नियुक्तरसर्य           | 14           | संतपसपहत्रणया                   | 243                                   |
| मण्डाह तं तु भगवको          | ₹9           | संभिन्नं पासंती                 | 986-863                               |
| नतीस दोषि अहु य             | २२८          | सइ भुजाइ ति भोगो                | 944                                   |
| बद्धाऊ परित्रकी             | 933-246      | सत्तऽह नव य पनरस                | २५५                                   |
| बहुलम् ८२-१४९-१             | xc-940-2 Ex  | सत्तरसा सत्त सया                | <b>૨</b> ૧૬                           |
| <b>गारतपणसहस्र</b> या       | <b>२१</b> ४  | बतावीसं सुदुम                   | <b>३५५</b>                            |
| गागीस इक्जीसा               | ર૧           | सत्तेकार विगप्पा                | 8,0                                   |
| बीयतहएस भीसं                | 90           | सम् <del>मत्त</del> गुणनिमित्तं | २२३                                   |
| <b>बीयम्मि विवद्</b> समए    | 94           | सम्मत्तपढमळंमो                  | 125-240                               |

| स्त्रोकादि                      | पृष्ठम् | स्रोकादि                    | <b>१</b> डम् |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|
| सम्मतेणं समगं                   | १२८-२५० | सुडू वि मेइसमुदए            | 93           |
| सम्यक्तवगुणेन ततो               | 344     | सुमगुदए वि हु कोई           | 948          |
| सम्बक् शासपरिश्वाना-            | ą       | <b>सुरनरयतिरिय</b> आउं      | 114          |
| सर्वसावद्यविरतिः                | 186     | <b>बुरनार्</b> याच्याणं     | ţv           |
| स <b>व्यजह्म</b> गविरिए         | 990     | सुरनेरह्या एगि -            | ¥₹           |
| सम्बजीवाणं पि य णं              | 92      | से कि तं सुहुमे सेल-        | 3• 9         |
| सम्बर्धिईणं उद्यो-              | ¥٥      | सेवीए कालमाणं               | 34           |
| सञ्जबहुअगणिजीव।                 | 999     | सेसपएसुक्ररं भिच्छो         | 104          |
| सब्बाण वि पयडीणं                | 84      | सेसाण पुरुषकोडी             | £ § ,        |
| स <b>म्बुको</b> सठि <b>ई</b> णं | 80      | सेसा पुणो तिभाए             | 11           |
| सब्बे वि णं भंते ! केवली        | २६३     | सो जोयणाइओ आ-               | 146          |
| सम्बे वि य अङ्यारा              | 93      | सो तस्स विसुद्धगरी          | 114          |
| सब्वोदसमा मोहस्स                | 131     | स्थिति-उदय-बन्धका-          | 35           |
| सम्बो वि अपजतो                  | 46      | <b>स्नेहाभ्यक्तश</b> रीरस्य | 60           |
| सामजेणं वयजाईए                  | २०९     | स्यादावसङ्ख्योयः            | 940          |
| सासायणो पुण न कि                | 128     | खराणां स्वराः               | 36           |
| सीसमुरोयरिष्ट्री                | 940     | हुं इं असंपत्तं             | 146          |

## ॥ द्वितीयं परिशिष्टम् ॥ ॥ पत्रम-षष्टकर्मग्रन्थद्वीकान्तरुद्धृतानां ग्रन्थनान्नां सूची ॥

| प्रम्थनाम           | <b>१</b> इम्               | प्रस्थनाम                        | <b>१</b> ७स           |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>अद्या</b> यणीय   | 9-940                      | <b>क्रमंत्रकृ</b> ति <b>चुणि</b> | 90-976-906-940        |
| अनुयोगद्वार         | ٩٦-٩٥٥-٩٥٩                 | कर्मप्रकृतिटीका                  | 124-930-242           |
| अन्तर्भाष्य         | 954-956-205-               | कर्मप्रकृतिप्रासृत               | 124-940               |
|                     | २१ <b>०-२१५-२१</b> ७-      | कर्मप्रकृतिसङ्ग्रहणी             | 19                    |
|                     | २२ <b>३-२२७-</b> २२८       | कर्मप्रकृत्यभिप्राय              | 38-64-69              |
| भागम                | <b>३१-</b> १०२             | कर्मविपाक                        | 64                    |
| <b>भावरयक</b>       | 46                         | कल्पाध्ययन                       | 933                   |
| आवश्यक चूर्णि       | <b>२६६</b>                 | चूर्वि                           | 903-950-958-958-      |
| <b>आवर्</b> यकटीका  | <b>३</b> ८                 | 1                                | २ <b>१७-१३०-१५६</b>   |
| <b>कर्मप्रकृ</b> ति | 10-96-33-33-34-            | नन्दाध्ययन                       | 38                    |
|                     | 34-38-88-88-48-            | प्रमङ्गह                         | 36-18- <b>59-586-</b> |
|                     | <*-<\$-<0-99 <del>4-</del> | <u> </u>                         | 1 \$ 6-1 43-540-648   |
|                     | 924-936-946-               | <b>पश्चसङ्ग्रह</b> टीका          | 3.5                   |
|                     | 9 42-2 90-289              | पश्रसङ्गहमूळटीका                 | 35c-340               |

| अस्थनाम                    | पृष्ठम्        | प्रम्थनाम                 | पृष्ठम्           |
|----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| प <b>मसङ्</b> दशास         | 904            | विशेषणवती                 | 31                |
| पश्चसङ्गद्दामित्राय        | 38- <b>6</b> 0 | शतक                       | 9-20              |
| प्रशसि                     | ८२-८५          | शतकतृह चृणि               | 984-943           |
| प्रज्ञापना                 | २६३            | शेषकर्मप्रन्थाभित्राय     | 90                |
| प्राकृतलक्षण               | 4-96-46-903    | षडशीतिकशृत्ति             | 188-184           |
| ' बृहच्छतक                 | 40-906-936     | षडभोतिकशास                | 131               |
| <b>बृहच्छतकटीका</b>        | ૮૫             | सत्कर्म                   | 946               |
| बृहच्छतक <b>बृह</b> च्चृणि | 928            | सत्कर्मप्रन्थ             | 9 446             |
| <b>बृहत्कर्मवि</b> पाक     | 10             | सप्तिका                   | २ <b>१-२३-४</b> ० |
| बृहत्कर्मस्तवभाष्य         | 11             | सप्ततिकाचूर्णि            | <b>93</b> 3       |
| <sup>380</sup> मगबती       | 96-36          | सप्तिकाटीका               | 23-80             |
| भगवतीटीका                  | 900            | सिद्धान्ताभित्राय         | 932               |
| लघुकर्मस्तवटीका            | २६             | स्वोपक्रबन्धस्वामित्वटीका | २६                |

# ॥ तृतीयं परिशिष्टम् ॥ ॥ पश्चम-षष्ठकर्मग्रन्थटीकान्तर्गतानां ग्रन्थकृत्राम्नां सूची ॥

| प्रन्थकुषाम                  | पत्रम्        | <b>प्रन्थकुद्धाम</b>      | पत्रम्               |
|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| आराध्वपाद                    | 93-34-195-936 | भाष्यकृत्                 | 1 <b>३४-२१५-२५</b> ९ |
| कर्मप्रकृतिटीकाकार           | 4.9           | भाष्यपीयुषप गोधि          | ३२                   |
| कार्मप्रनिथकाभिप्राय         | 85-40-134     | मा <b>च्य</b> पीयूषपाथोधि | 929                  |
| गम्धहस्ती                    | 986           | माप्यमुधाम्मोधि           | ५९                   |
| चूर्णिकार                    | ₹00₹9६        | भाष्यसुधाम्भोनिधि         | 900-933              |
| चूर्णिकृत्                   | 946-990-296   | वर्द्धमानस्वामि           | 980                  |
| <b>जिनभद्रगणिक्षमा</b> श्रमण | 39            | वाचकमुख्य                 | ८६                   |
| देवर्द्धिवाचक                | 93            | <b>शिवशर्मसू</b> रि       | 1-2-90-24-24-60      |
| परमगुरु                      | 939           | सुधर्मस्वामि              | 96_160               |
| पाणिनि                       | 4-46-903      | सूत्रकृत्                 | २५९-२६०-२६२-२६३      |
| प्रशाक <b>र</b> ग्रह         | 940           | <b>बैद्ध</b> ान्तिक       | ५७                   |
| न्हच्छतकचूर्णिकार<br>-       | 999           | सेद्धान्तिकमत             | ¥€.                  |
| महबाहुस्थामी<br>महबाहुस्थामी | 916           | <b>हमचन्द्रस्</b> रि      | 5-9 #                |

## ॥ चतुर्थं परिशिष्टम् ॥

# पश्चम-षष्ठकर्मग्रन्थटीकान्तर्गतानां पारिभाषिकशब्दानामनुक्रमणिका।

| शम्बः                       | पत्र-पङ्की        | शब्दः                 | पत्र-पङ्की                  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| अंश                         | 944-93            | <b>अवर्</b> गाव्यवन्ध | 95-39                       |
| अग्रहणवर्गणा                | 69-20             | अवधिशानावरण           | 986-6                       |
| अषातिनी                     | 7-96, 98-6        | अवधिद्र्भनावरण        | 984-99                      |
| <b>अङ्गोपाङ्गनाम</b>        | 9 <b>4</b> 0 – 29 | अवसर्पिणी             | 900-98                      |
| अ <b>चक्षुईर्शनावर</b> ण    | 184-10            | अवस्थितबन्ध           | 95-30                       |
| अगुरसुषु                    | 9 48-98           | <b>ઝ</b> શુમ          | ٩ ٧, ١٠ – ١٤ ٥              |
| <b>अ</b> तर                 | २६-२१             | ः अश्वकर्णकरणाद्धाः   | <b>३</b> ५४-३३              |
| <b>अद्धा</b> क्षय           | 937-10, 249-C     | असमाप्तत्रस           | 43-30                       |
| अद्धापत्योपम                | 46-20             | असातवेदनीय            | 184-95                      |
| अधुवबन्ध                    | 86-93             | <b>અમુ</b> લર્ગાત     | ६२-४                        |
| अ <u>ध</u> ्वबन्धिनी        | 7-4, 8-4          | अमुजाति               | ६२-४                        |
| अध्रुवसत्ताका               | 7-94, 19-79       | असुसंहनन              | € <b>२</b> ~⁴१              |
| अधुत्रोदया                  | 7-70, 3-3         | अस्थिरनाम             | १५३–२८                      |
| अनन्ता <b>नुब</b> न्धिन्    | 186-6             | अस्थिरषट्क            | २९३ ३                       |
| अनादिबन्ध                   | 88-97             | अस्त्राकृति           | <b>६२-</b> ५                |
| अनादेयनाम                   | 148-97            | आकृति                 | ४-१३                        |
| अनिकाचित                    | <b>३१-</b> २३     | <b>आकृ</b> तित्रिक    | 6-8                         |
| अनिवृत्तिकरण                | 126-21, 286-19    | आगाल                  | १२८-८, २५०-९                |
| अनुभाग                      | ६३-४, १२१-१८      | आतप                   | 948-28                      |
| <b>अनुभागबन्धाः यवसा</b> ना | त्यान १२०-६       | आदेय                  | 948-93                      |
| अनुभाव                      | <b>३</b> -9२      | आनुपूर्वीनाम          | x-9c, 942-2x                |
| <del>थ</del> न्तराय         | 989-28            | , आयु <b>ष्</b>       | <b>४-२२, १४१-२०</b>         |
| अन्तरायवर्ग                 | 319-10            | आयुं सिक              | 80-50                       |
| <b>अपरावर्त्तमा</b> न       | 9 4-28, 98-E      | आवरण                  | 98993                       |
| अपूर्वकरण                   | 174-98, 280-90    | आवरणनवक               | 84-6                        |
| अप्रत्याख्यान               | 186-9             | आहारकद्विक ३७-३०,     | { <b>२-६, ६९-६, १०९-</b> ३३ |
| अप्रशस्तविहायोगति           | 3 4 3 - 3         | आहार <b>कनाम</b>      | <i>4,40</i> 4               |
| अबाधा                       | ३ ७३ ९            | आहारकबन्धन            | 949-4                       |
| अम्लनाम                     | 742-70            | आहारकसङ्घातनाम        | 949-93                      |
| अयश:कीर्तिन।म               | ي الريخ يا مع     | आहारकसप्तक            | ८-२३, १०-२४                 |
| अरति                        | 986-45            | आहारकःकोपाक्षनःम      | 940-24                      |
| अर्थनाराचनाम                | 9 49-24           | <b>आहारपर्याप्ति</b>  | 943-94                      |
| <b>अ</b> रुपत <b>्व</b> न्थ | 19-70             | इन्द्रियपर्याप्ति     | 943-90                      |

| शक्दः                                | पत्र-पङ्की                              | सब्दः                 |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ভৰীবাঁসি                             | ع مريع—»<br>                            | . (                   | पत्र-पङ्की          |
| उच्छासनाम                            | <b>1</b> 48-53                          | area.                 | ¥-1                 |
| उच् <mark>य</mark> ास <b>चतु</b> ष्क | 7,0-44<br>9, 44-96                      | 4                     | 193-6               |
| उच्चासपर्वाप्ति                      | 34 <b>3-</b> 94                         | a could               | 942-98              |
| . उत्सर्पिणी                         | 30 <b>0</b> 3£                          | केवलज्ञानावरण         | 976-90              |
| उरक्रघबन्ध्,                         | ·                                       | केवलदर्शनावरण         | 184-12              |
| <b>उद्</b> य                         | 9-90, 980-2                             | केवलयुगलावरण          | 97-9                |
| उद्धारपत्योपम                        | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | क्षपकश्रेणि           | 937-70, 246-79      |
| <b>उद्यो</b> तद्विक                  | 95-90, 62-0                             | <b>छह्नकभव</b>        | ₹७-1४, ३८-३         |
| उद्योतनाम                            |                                         | <b>क्षेत्रपत्योपम</b> | 96-23               |
| उद्वलनासंक्रम                        | 9 <b>%</b> 8-90                         | क्षेत्रपुत्रलपरावर्त  | 903-70              |
| उपघाननाम                             | 2 h m s                                 | क्षेत्रविपाक          | 94-32               |
| उपभोगान्तराय                         | 948-20                                  | खगति                  | ¥-9c                |
| उ <b>पशमश्रे</b> णि                  | 938-98 200 o                            | खगतिद्विक             | c-99, wy-94         |
| <b>उपा</b> ज                         | 928-99, 286-4                           | गति                   | 4-98, 984-c         |
| उष्णनाम                              | 8-13, 98-86                             | गन्ध                  | <b>y</b> 20         |
| ऋषभनाराचनाम                          | 444-4\$                                 | गम्भनाम               | 40_040              |
| औदारिकद्विक                          | 949-22                                  | गुणश्रेणि ९४-१५,      | :4-1x, 986-6, 8xc-x |
| औदारिकबन्धन                          | र <b>९-११</b> , ४१-२२                   | गुणसङ्क्रम            | 986-94, 286-98      |
| औदारिकशरीर <i>नाम</i>                | 949-3                                   | गुरुनाम               | 942-23              |
| औदारिकसप्तक                          | 189-29                                  | गोत्र                 | ¥२9, 9¥9२३          |
| औदारिका द्वीपाङ्गनाम                 | و ۱ ۱ م ۱ م ۱ م                         | गोत्रद्विक            | 18-97, 94-96        |
| कदुनाम                               | ₹40-2€                                  | गोत्रवर्ग             | ₹4-€                |
| कर्कज्ञनाम                           | 943 20                                  | चक्षदर्शनाबरण         | 984-9               |
| कवाय                                 | १ ५२–२ ३                                | जाति                  | ¥-9€, 9¥4-99        |
| कषायनाम                              | 384-8                                   | जातिश्रिक             | 90-20               |
| कषायमोहमीयवर्ग                       | 442-20                                  | जिननाम                | 8-95                |
| कार्मणबन्धन                          | \$ 09-09                                | जीवविपाक              | 90-28               |
| कार्मणशरीर                           | 949-6                                   | <b>जु</b> गु'सा       | 184-25              |
| कार्मणसङ्खातनाम                      | 140-6                                   | ज्ञान                 | 484-45              |
| कालपुद्ग लपरावर्स                    | 949-63                                  | ज्ञानावरण             | 989-93              |
| किहि                                 | 103-20                                  | शानावरणचतुष्क         | 98-6                |
| किट्टिकरणाद्धा                       | <b>२५५—१</b> २                          | शानावरणपञ्चक          | ₹ <b>-</b> 5¥       |
| किट्टिवेदनाद्धा                      | 348-53                                  | <b>श</b> ानावरणवर्ग   | ₹4-₹                |
| कीलिका नाम                           | २६०-२५, २६१-५                           | तनु                   | ¥-97, 9¥-70         |
| कुखमति                               | 949-84                                  | तनुचतुष्क             | 96-22               |
| <b>इन्बर्सस्</b> थाननाम              | <b>₹</b> ९94                            | तन्बष्टक              | 18-6, 14-92         |
|                                      | 342-0                                   | तिकाम                 | 94295               |
|                                      |                                         |                       | - • • •             |

| ग्रन्दः                            | पत्र- <del>पङ्की</del>                   | शब्दः                      | पत्र-पङ्की                         |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| तिर्यगा <b>नुप्</b> रीनाम          | 942-26                                   | धुवसमाका                   | ₹ <b>-9४, ७-</b> ₹१                |
| तिशेष्टिक                          | 6 <del>-9</del> 7, 79-99, <b>४</b> 9-77, | ध्रुवोदया                  | 7-4, 6-44                          |
|                                    | ६०-२२, ७३-३                              | नपुंसकवेद                  | 986-23                             |
| तीर्थकरनाम                         | 944-9                                    | नरकत्रिक                   | 94-94, 66-96, 999-9                |
| तैजसकार्मणसप्तक                    | ७-३३                                     | नरकद्विक                   | 29-12, 80-29, 42-4                 |
| तैजस <b>चतु</b> ष्क                | 44-c, u4-98, u4-73                       | नरकानुपूर्वीनाम            | 947-26                             |
| तैजसनाम                            | 940-4                                    | नरत्रिक                    | 98-24                              |
| तेजसपद्यक                          | <b>२</b> ९- <b>१</b> २                   | नाम                        | 989-22                             |
| तैजसबन्धन                          | 941-4                                    | नामध्रुवबन्धिनवक           | 95-9                               |
| तैजससङ्घातनाम                      | 949-93                                   | नामधुवोदय                  | 96-20                              |
| <b>असचतुष्क</b>                    | २९-१४, ७५-१३                             | ैं नामवर्ग                 | ३ ५-६                              |
| त्रसत्रिक                          | 90-90                                    | नाराचनाम                   | 949-23                             |
| त्रसदशक                            | ७-२ <b>७,</b> १४-२६                      | निकाचित                    | ₹9२०                               |
| त्रसनाम                            | 3 43−6                                   | निद्रा                     | 99-7, 1 46-73                      |
| त्रसर्विशति                        | v-25, 96-99, 96-20                       | निद्रानिद्रा               | 184-24                             |
| दर्शन                              | 9×9-94                                   | निर्माण                    | १५५-२८                             |
| <b>दर्शनचतु</b> श्क                | १६–२, ३३–१५                              | निषेक                      | २६-1८                              |
| दर्शनमोइनीयवर्ग                    | \$ 04-04                                 | नीलनाम                     | 142-98                             |
| दर्शनावरण                          | 989-94                                   | नोकषाय                     | 93-9, 986-90                       |
| दर्शनावरणत्रिक<br>दर्शनावरणवर्ग    | 77-6                                     | नोकषायमोह्नीयवर्ग          | ३५-५                               |
|                                    | ₹ r4&                                    | <b>स्य</b> प्रोधपरिमण्डलना | म १५२–२                            |
| <b>द</b> ल<br>दानान्तराय           | c <del>c - 3</del>                       | पराघातनाम                  | 148-29                             |
| पागान्तराय<br><b>दुरभिग</b> न्धनाम | 944-0                                    | पराघातसप्तक                | 98-\$c                             |
| दुरामगन्यनाम<br>दुर्मगचतुष्क       | 942-90                                   | परावर्त्तमान               | 14-29, 94-9                        |
| दुर्भगश्चिक<br>दुर्भगश्चिक         | 9 ७ 9 ९                                  | पर्याप्त                   | 904-39                             |
| दुर्भगनाम<br>दुर्भगनाम             | 46-39, 64-20                             | पर्याप्तक                  | 944-93                             |
| दुःस्वरनाम                         | 948-६                                    | पर्याप्ति                  | 943-93                             |
| देवा <u>नु</u> पूर्वीनाम           | 948-8                                    | पलिभाग                     | <b>२–</b> २२                       |
| देश <b>धा</b> ति                   | 943-38                                   | <b>प</b> ल्योपम            | 96-94                              |
| देशघातिनी                          | 93-92                                    | <b>प्रशस्तविद्वायोग</b> ति | <b>9</b> 43-2                      |
| देशघातिप्रकृति                     | २-१७                                     | पापप्र <b>कृ</b> ति        | २-२३, १४ <b>-२२</b> , १ <b>५-९</b> |
| इब्यपुद्ध <b>लपरावर्त्त</b>        | <b>* 9—</b> 7 €                          | पि <b>ण्डप्रकृति</b>       | 9 مرع ــ مر                        |
| विचारमसमयभवसिदि                    | 903-9                                    | <b>पुण्यप्रकृ</b> ति       | २-२२, १४-२२                        |
|                                    |                                          | पुद्ररूपरावर्त्त           | 902-92                             |
| धु <b>वब</b> न्ध                   | q-96, 64-90, 904-6                       | पुद्गलियाकिनी              | 16-16                              |
| धू <del>वबन्धिनी</del>             | 88-92                                    | <b>पुरुषवेद</b>            | 946-49                             |
| 42                                 | २५, ३२७                                  | प्रकृति                    | ₹ <b>-90, 9</b> 2 <b>9-9</b> 0     |

| হাৰক:                                     | पत्र-पङ्की       | शब्द:                                   | य <b>त्र-</b> यञ्जी              |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| प्रकृतिबन्ध                               | 9 <b>9-</b> &    | । मिध्यात्व                             |                                  |
| प्र <b>कृ</b> तिस्यान                     | 180-4            | मृदुनाम                                 | <b>ţ</b> }−v¥ <b>!</b><br>ce…ede |
| प्रचल।                                    | १४७-२९           | मोहनीय                                  | 949-22<br>989-96                 |
| प्रचलाप्रचला                              | 180-1            | यथाप्रकृतकरण                            | १२५-१, २४६- <b>२</b> ४           |
| प्रतर                                     | 128-13           | यशःकीर्त्तिनाम                          | 144-18                           |
| ,<br>प्रत्याख्यानाज्ञरण                   | 986-99           | श्रोग                                   | ५२-३, १२१ <b>-९</b>              |
| प्रत्येकनाम                               | 943-24           | योगस्थान                                | 194-3, 196-3                     |
| प्रत्येकप्रकृति                           | 48-6             | रति                                     | १४८२ <b>५</b>                    |
| प्रदेश                                    | ३-१३, १२१-११     | रस                                      | v-39                             |
| प्रदेशबन्ध                                | 95-6             | रसघात                                   | १२६-१, २४७२७                     |
| बन्ध                                      | 9-14, 980-9      | रसनाम                                   | 947-96                           |
| यन्धननास                                  | 949-9            | रसबन्ध                                  | 99-6                             |
| बन्धविधि                                  | 3-7              | रसाणु                                   | ۶۴-۶۶                            |
| बादर अद्धापन्योपम                         | 900-93           | रूक्षनाम                                | 944-83                           |
| बादरअद्धासागरोपम                          | 900-43           | लघुनाम                                  | 942-83                           |
| बादरसद्धारपत्योपम                         |                  | ्रामान्तर। <b>य</b>                     | 944-6                            |
| बादर उद्धारमागरोपम                        | 49-9             | लो <b>हि</b> तनाम                       | 944-98                           |
| <b>बादरकालपुद्ग</b> लपराव <del>र्</del> ग | 108-96           | वञ्जर्षभनाराचनार                        |                                  |
| बादर <b>क्षेत्र</b> पत्योपम               | 909-6            | वर्ग                                    | ३५३                              |
| बादरक्षेत्रपुद्गलपरावर्त्त                | 904-9            | वर्गणा ८                                | 1-93, 990-16, 248-20             |
| बादरक्षेत्रसागरोपम                        | 109 -4           | वर्ग (त्कृष्ट                           | 3 4-8                            |
| बादरद्रव्यपुद्गलपरावर्त्त                 | १०३-१            | वर्ण                                    | u-29                             |
| बाद्रताम                                  | 943-90           | वर्णनाम                                 | 942-92                           |
| <b>बादरभावपुद्र</b> लपरावर्त              | 908-99           | वर्णचतुष्क                              | ₹ <b>-</b> ₹9, 9५-9, 9५-9६       |
| भय                                        | 986-96           | वर्णेविंशति                             | दे <b>९-७, ७५-१३, ७६-२३</b>      |
| <b>भवक्ष</b>                              | 137-90, 244-6    | वणावसात<br>वामननाम                      | ७ <b>–</b> २९                    |
| भवविपाकि                                  | 16-10            | पानगाम<br>विकलत्रिक                     | 9499                             |
| भाषापर्याप्ति                             | 943-20           | विद्यपञ्चक<br>विद्यपञ्चक                | ¥0-74, 46-94, 49-4               |
| भूयस्कारमन्ध                              | 99-20            | विपा <b>क</b>                           | 3 <b>3-</b> 98                   |
| मोगान्तराय                                | 944-90           | विद्वायोगतिनाम<br><u>विद्वायोगतिनाम</u> | 9-79<br>443 7                    |
| मति <b>ज्ञानावर</b> ण                     | 9 <b>४६−३</b>    | वियम्तिराय<br>वीर्यान्तराय              | 1 47-7 v<br>1 44-9 f             |
| मधुरनाम                                   | 944-20           | वेद                                     | 8~ <b>44</b><br>                 |
| मन:पर्यव                                  | 986-99           | यप<br>वेदश्रिक                          | 4-4<br>4-4                       |
| मनःपर्याप्ति                              | 143-29           | वेदनीय                                  | x-21, c-6, 1x1-96                |
| मनःपर्याय                                 | 986-98           | वे <b>दनीयवर्ग</b>                      | \$4+8<br>011, 06, 18118          |
|                                           | -8, ६२-१७, ७५-१५ | वैकियद्विक                              | २९-१०, ४०-२८, ६९-५               |
| <b>मनुष्यानुपूर्वी</b> नाम                | 942-26           | *1.40-1160V s.                          | 106-4 133-65                     |

| शब्दः               | पत्र-पङ्की        | शब्द:                           | पत्र-पङ्की                            |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| वैकियनाम            | १४९–३७            | सुरत्रिक                        | 98-44, 906-6                          |
| वैकियमन्धन          | 949-4             | सुरद्विक २९-२, ४०-२             | -                                     |
| वैकियषद्क           | ¥3-9, ¥3-99, 48-4 | <b>सुरभिगन्धनाम</b>             | 947-15                                |
| वैकियसङ्खातनाम      | 949-93            | सुस्वरनाम                       | 9483                                  |
| वैकिया हो पा हताम   | 940-26            | गक्ष्मअद्धापल्योपम              | 900-93                                |
| वैकियैकादशक         | ۶ <del>-</del>    | स्क्ष्मञद्धासागरोपम             | 100-94                                |
| शरीर                | 988-60            | स्क्ष्म उद्घार पत्योपम          | ९९–१३                                 |
| शरीरपर्याप्ति       | 943-96            | सूक्ष्मउद्धारसागरोपम            | १००-३                                 |
| शीतनाम              | 942-23            | स्क्ष्मकालपुद्रलपरावर्त्त       | 904-5                                 |
| गुक्रनाम            | 949-93            | स्क्ष्म <b>क्षेत्रप</b> त्योपम  | १०५–५                                 |
| शुभ नाम             | 943-29            | 🍍 स्क्ष्मक्षेत्रपुद्गलपरावर्त्त | 408-56 404-8                          |
| गो•                 | 986-90            | स्क्मक्षेत्रसागरोपम             | 909-6                                 |
| श्रुतशानावरण        | 986-4             | स्६मत्रिक ४०-                   | २०, ६८–१६, ७२–५                       |
| श्रेणि              | 976-6             | सूक्ष्मद्रव्यपुद्गलपरावर्त      | 9 0 € 9 €                             |
| श्वासनाम            | 8-15              | स्क्मनाम                        | 3 43-98                               |
| षद्क                | <b>9</b> 3 4- 5   | स्क्रमभावपुद्रलपरायसे           | 6 0 A-1 A                             |
| संयोजन              | 90-94             | ं भेवा <del>र्त</del> नाम       | १५१–२६                                |
| संस्थाननाम          | 8-98, 949-89      | <b>स्त्यानर्दि</b>              | 180-3                                 |
| संह्नननाम           | 8-18, 149-98      | , स्त्यानद्धित्रिक              | ५८-३१, ७१-३                           |
| सङ्घातनाम           | 949-5             | , स्त्रीवेद                     | 986-89                                |
| संज्ञा              | १०५-३             | स्थावरचतु'क                     | <b>५८-३</b>                           |
| सञ्ज्यसन            | 186-18            | स्थावरदशक<br>स्थावरनाम          | ७-१८, १५ <b>-१</b> ५<br>१५३ <b>-८</b> |
| सञ्बलनित्रक         | ३ <b>३-२</b> ७    | स्थिति                          | ₹~99, 9 <b>₹१-9</b> ७                 |
| सस्रा               | 9-96, 980-3       | स्थितिघात                       | वरप्र <b>रण, र४७२०</b>                |
| <b>ममचतुरस्रनाम</b> | 949-30            | 1                               | 975-96, 786-96                        |
| समय                 | ६०-१७             | 0.0                             |                                       |
| सम्यत्तव            | 186-3             | सायस्थान                        | 4, 44-4, 995-96                       |
| सम्यग्निथ्यास्य     | 1 80-83           | स्थिरनाम                        | 943-20                                |
| सर्वचातिनी          | २-१७, १२-६        | स्थिरषदक                        | 25-2                                  |
| सर्वेषातिप्रकृति    | 79-86             | ्रिनग्धनाम<br>स्निग्धनाम        | 9 4 <b>33 3</b>                       |
| सातवेदनीय           | 180-16            | स्पर्धक ५१७–२४,                 | 927-93, 248-24                        |
| सादिनाम             | 342-8             | स्पर्श                          | <b>७३</b> १                           |
| साधारणनाम           | 144−7€            | स्पर्शनाम                       | 948-89                                |
| <b>सुख</b> गति      | 906-6             | हारिद्रनाम                      | 9 4 <b>3-9</b> ¥                      |
| सुमगचतुष्क          | 94-98             | हास्य                           | 986-58                                |
| सुसगित्रक           | 44-99, 906-C      | हास्य।दियुगलद्भिक               | 8-40                                  |
| सुभगनाम             | 3 09 55 - 04      | हुण्डनाम                        | 9 <b>4.8-9 0</b>                      |

## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायामचाविष मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| प्रन्थनाम.                    | मूल्यम्.                     | प्रन्थनाम.                                    | मूल्यम्.           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| × १ समबसरणस्तवः स             | <b>ावच्</b> रिकः ०-१-०       | २४ मेघदूतसमस्यालेखः                           | 0-8-0              |
| × २ धुक्षकभवावलि-             | ~                            | x२५ चेतोदूतम्                                 | 0-8-0              |
| प्रकरणम् स                    | ावचूरिकम् ७-१-०              | ×२६ पर्युषणाष्ट्राहिकाच्या <del>य</del> ्याना | म् ०-६-०           |
| × ३ लोकनालिद्वात्रिंशिक       |                              |                                               | 0-5-0              |
| x ४ योनिस्तवः स               | <del>।।वच्</del> रिकः ०-१-०  | ×२८ सम्यक्त्वकौमुदी                           | 0-82-0             |
| × ५ कालसप्ततिका-              |                              | ×२९ श्राद्धगुणविवरणम्                         | 8-0-0              |
| <b>प्रकरणम्</b> स             | ।।वचूरिकम् ०-१-६             | ×३० धर्मरत्नप्रकरणं सटीका                     | र् ०-१२-०          |
| × ६ देदस्थितिस्तवः स          | गवचूरिकः ०-१-०               | ×३१ कल्पसूत्रं सुबोधिकाख्य                    | या                 |
| × ७ सिद्धदण्डिका स            | ता <del>वच</del> ृरिका ०-१-० | <sup>ृ</sup> व्या <del>ख्</del> ययोपेर        | तम् ०-०-०          |
| x ८ कायस्थितिस्तवः            | सटीकः ०-२-०                  | ×३२ उत्तराध्ययनसूत्रं सटीकम्                  | 4-0-0              |
| × ९ भावप्रकरणं ।              | सटीकम् ०-२-०                 | ×३३ उपदेशसप्ततिका                             | ०-१३-०             |
| ×१०नवतत्त्वप्रकरणंभाष्य       | टीकोपेतम्०-१२-०              | ×३४ कुमारपालप्रबन्धः                          | 8-0-0              |
| ×११ विचारपद्धाशिका र          | सटीका ०-२-०                  | ×३५ आचारोपदेशः                                | 0-3-0              |
| ×१२ बन्धषट्त्रिंशिका स        | तटीका ०-२-०                  | ×३६ रोहिण्यशोकचन्द्रकथा                       | o- <b>२-०</b>      |
| ×१३ परमाणुखण्डषद्त्रि         | शिका                         | ×३७ गुरुगुणषट्त्रिशत्षट्त्रि-                 |                    |
| पुद्गलपद्त्रिंशिक।            |                              | शिकाकुलकं सटीक                                | म् ०-१०-०          |
| निगो <b>द्</b> षट्त्रिंशिका   | च मटीका ०-३-०                | <u>(</u>                                      | : 8-8-0            |
| ×१४ श्रावकन्रतमङ्ग-           |                              | ×३९ समयसारप्रकरणं सटीव                        | म् ०-१ <b>०-</b> ० |
| प्रकरणम् साव                  | ब्रिकिम् ०-२-०               | ×४० सुकृतसागरः                                | ०-१२-०             |
| ×१५ <b>देवब</b> न्दनादिभाष्य- | ı                            | x४१ धम्मिङ्कथा                                | ٥-२-٥              |
|                               | वचूरिकम् ०-५-०               | ×४२ प्रतिमाशतकं सटी                           | हम् ०-८-०          |
| ×१६ सिद्धपद्धाशिका स          | -                            | x४३ धन्यकथानकम्                               | 0-2-0              |
| ×१७ अन्नायउंछकुलकं स          | <b>'•</b> \                  | x४४ चतुर्विशतिजिनस्तुतिसंप्रह                 |                    |
| ×१८ विचारसप्ततिका र           | सावचूरिका ०-३-०              | ×४५ रौहिणेयकथानकम्                            | ०-२-०              |
| ×१५ अल्पबहुत्वगर्भितं         | _                            | ×४६ लघुक्षेत्रसमासप्रकरणे सर                  | ीकम् १-०-०         |
|                               |                              | x४७ बृहत्संग्रहणीसटीका                        | २-८-०              |
| ·                             | टीकम् ०-६-०                  |                                               | टीकः २-७-०         |
| ×२१ जम्बूस्वामिचरित्रम्       |                              | x४९ षड्दर्शनसमुख्यः सर                        |                    |
| ×२२ र <b>ज्ञ</b> पालनृपकथानक  |                              | ×५० पद्मसंप्रहपूर्वार्द्धम् सर्ट              | -                  |
| २३ सूकरत्नावली                | 0-8-0                        | ×५१ सुक्रतसंकीर्तनम्                          | 0-6-0              |
|                               |                              |                                               |                    |

प्रम्थनाम. मुख्यम्. मुस्यम्. ६७ धर्मपरीक्षा जिनमण्डनीया ×५२ चत्वारः प्राचीनाः **१-0-0** ×६८ सप्ततिशतस्थानक-कर्मप्रन्थाः सटीकाः २-८-० ×५३ सम्बोधसप्ततिका सटीका ०-१-० प्रकरणं सटीकम् १-०-० ६९ चेइयवंदणमहाभासं छायाटिप्प-×५४ **कु**वलयमालाकथा 8-6-0 णीयुतम् ×५५ सामाचारीप्रकरणं आराधक-१-१२-० विराधक चतुर्भे ज्ञी च सटीका ०-८-० ७० प्रश्नपद्धतिः ०-२-० ×७१ कल्पसूत्रं किरणावलीटीकोपेतम्०-०-० ५६ करुणावजायुधनाटकम् 0-8-0 ७२ योगदर्शनयोगविशिकाचसटीका १-८-० ×५७ कुमारपालमहाकाञ्यम् 0-6-0 ×५८ महावीरचरियम् 8-0-0 ७३ मण्डलप्रकरणं सटीकम् ०-६-० ५९ कौ मुदीमित्रानन्दं नाटकम् ०-६-० ७४ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणं सटीकम्०-१२-० ६० प्रबुद्धरौहिणेयनाटकम् ७५ चन्द्रवीरशुभा-धर्मधन-सिद्ध-६१ धर्माभ्युदयनाटकं । दत्त-कपिछ-सुमुखनृपादिमित्र-0-8-0 सुक्तावली च चतुस्ककथा 0-88-0 ×६२ पद्मनिर्घेन्थीप्रकरणम् सटीकम् ०-६-० ७६ जैनमेधदूतकाव्यं सटीकम् २-०-० ×६३ रयणसेहरीकहा ७७ श्रावकधर्मेविधिप्रकरणं मटीकम्०-८-० सदीकम् ०-१०-० ६४ सिद्धप्राभृतं ७८ गुरुनस्वविनिश्चयः सटीकः ३-०-० ×६५ दानप्रदीपः ७९ ऐंद्रस्तुतिचतुर्विशतिका सटीका ०-४-० ६६ वन्धहेतूदयत्रिभङ्गीप्रकरणं सटीकम्, ८० वसुरेवहिण्डीप्रथमभागः जघन्योत्कृष्टपदे एककालं गुणस्थान-केषु बन्धद्देतुप्रकरणम्, चतुर्दशजीव-,, द्वितीयभागः स्थानेषु जघन्योत्कृष्टपदे युगपद्रन्ध-८२ बृहत्करूप प्रथमोभागः हेतुप्रकरणं सटीकम् बन्धोदयसत्ता-द्वितीयो भागः ८३ ६-०-० प्रकरणं च सटीकम् ०-१०-० ८५ चत्वारः कर्मप्रन्थाः २-०-०

### श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायां मुग्रमाणा ग्रन्थाः ।

बृहत्कल्पसूत्रं सटीकं तृतीयो भागः

,, ,, चतुर्थो भागः

,, पश्चमो भागः



### वीर सेवा मन्दिर